देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला–१३ प्रकाशक काशी नागरीप्रचारिणी सभा

> प्रथम संस्करण सृल्य ४) सं० १९९४ वि०

> > सुद्रक— ना० रा० सोमण, श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, काशी

## निवेदन

इस ग्रंथ के प्रथम भाग में इस ग्रंथ का परिचय दिया जो कि हैं। है की उक्त भाग की भूमिका में प्रायः चालीस पृष्ठों में मुग़ल-राज्य-संस्था-पन से पानीपत के तृतीय युद्ध तक का संक्षित इतिहास भी सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे एक एक सर्दार की जीवनी पढ़ने पर यदि कोई घटना अश्रुंखलित-सी माल्रम पड़े तो उसकी सहायता से इसकी श्रंखल ठीक ज्ञात हो सकेगी। इस भाग में एक सौ चौवन सर्दारों की जीवनियाँ संग्रहीत हैं। ये हिंदी अक्षरानुक्रम से रखी जा रही हैं और इस भाग में केवल स्वर से आरंभ नाम वालों ही की जीवनियाँ संकलित हुई हैं। इनमें मुग़ल-साम्राज्य के प्रधान मंत्री, प्रसिद्ध सेनापित, प्रांताध्यक्ष आदि सभी हैं, जिनके वंश-परिचय, प्रकृति, स्वतः उन्नयन के प्रयत्न आदि का वह विवरण मिलता है, जो बड़े से बड़े भारत के इतिहास में ग्रास नहीं है तथा जिससे पाठकों का बहुत सा कौत्हल ज्ञांत होता है। यह ग्रंथ भारत-विषयक इतिहास-संबंधी फारसी या अरवी ग्रंथों में अद्वितीय है और विस्तृत विवेचन करते हुए भी बड़ी छान-वीन के साथ लिखा गया है।

इसके अनुवाद का श्रीगणेश प्रायः सोलह वर्ष हुए तभी हो चुका था और सं० १६८६ वि० में इसका प्रथम भाग किसी न किसी प्रकार प्रकाशित हो गया था। समय की कभी से अनुवाद करने में तथा प्रकाशक की ढिलाई से दूसरे भाग के प्रकाशन में भी सात आठ वर्ष लग गए। इस भाग में टिप्पणियाँ कम हैं तथा बहुत आवश्यक समझी जाने पर दी गई हैं। इसका कारण दो है। एक तो ग्रंथ यों ही बहुत बड़ा है, उसे और विशद बनाना ठीक नहीं है और दूसरे उसकी विशदता के कारण ही विशेष टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अस्तु, यह ग्रंथ इस रूप में इतिहास प्रेमीपाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

विजयादशमी १९९५ विनीत— त्रजरत्नदास ।

#### माला का परिचय

जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद जी मुंसिक इतिहास के बहुत बड़े और विशेषतः मुसलिम काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता और प्रेमी थे तथा राजकोय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब इतिहास का अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक प्रंथ लिखने में हो लगाते थे। हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक प्रंथ लिखे हैं जिनका हिंदी-संसार ने अच्छा आदर किया है।

श्रीयुक्त मुंशी देवीपसादजी की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी में ऐतिहासिक पुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय। इस कार्य के छिये उन्होंने ता० २१ जून १९१८ को ३४०० रु० अंकित मूल्य और १०४०० मूल्य के वंबई वंक लि॰ के सात हिस्से सभा को प्रदान किये थे और आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक पुस्तकमाला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार सभा यह 'देवी-प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला' प्रकाशित कर रही है। पीछे से जव वंबई वंक अन्यान्य दोनों प्रेसिडेंसी वंकों के साथ सम्मिलित होकर इम्पीरियल वंक के रूप में परिणत हो गया, तब सभा ने वंबई बंक के सात हिस्सों के वदले में इम्पीरियल वंक के चौदह हिस्से, जिनके मूल्य का एक निश्चित अंश चुका दिया गया है, और खरीद छिये और अब यह पुस्तकमाला उन्हीं से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों की विक्री से होनेवाली आय से चल रही हैं। मुंशी देवीप्रसादजी का वह दानपत्र काशी नागरीप्रचा-रिणी सभा के २६ वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है।

# विषय-सूची

| नाम                    |                 | पृष्ठ संख्या  |
|------------------------|-----------------|---------------|
| अ                      |                 |               |
| १. अगर खाँ पीर मुहम    | मद              | १−३ -         |
| २. अहमद खाँ कोका       |                 | 8-5           |
| ं३. अजदुद्दौला एवज ख   |                 | 59-3          |
| ४. अजीज कोका, मिज      | ि खानआजम        | १३-३०         |
| ५. अजीजुल्ला खाँ       |                 | ₹ १           |
| ६. अजीजुल्ला खाँ       |                 | ३२            |
| ७. अफजल खाँ            |                 | <b>३३</b> –३४ |
| ८. अफजल खाँ अहां मं    |                 | ३५-४०         |
| E. अबुल्खेर खाँ बहादुः | र इमामजंग       | ४१–४२         |
| १०. अबुल् फजल          |                 | ४३–५६ -       |
| ११. अबुल् फतह          | ١               | ५७–६०         |
| १२. अबुल् फतह दखिनी    | तथा महदवी धर्म  | ं ६१–६५       |
| १३. अबुल् फैज फैजी फै  | याजी, शेख       | ६६-७१         |
| १४. अबुल् वका अमीर र   | <b>बाँ, मीर</b> | ६०-५७         |
| १५. अवुल्मआंली, मिर्जा |                 | ७४-७६ -       |
| १६. अबुल्मआली, मीर :   | शाह             | ७७-८१         |
| १७. अबुल्मकारम जान-र्  | नेसार खाँ       | <b>52-58</b>  |
| १⊏. अबुल् मतलब खाँ     |                 | ८५-८६.        |
| १९. अबुल् मंसूर खाँ वह | ादुर सफदरजंग    | <u>८०-८६</u>  |
| २०. अबुल् हसन तुर्वती, | ख्वाजा          | 93-03         |
| २१. अवूतुराब गुजराती   |                 | ६३-६६         |

| े नाम                                         | पृष्ठ संख्या |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <sup>-</sup> २२. अबू नसर खाँ                  | ७३           |
| २३. अबू सईद, मिर्जा                           | 33-23        |
| २४. अब्दुन्नबी सदर, शेख                       | 800-803      |
| २५. अन्दुल् अजीज खाँ                          | १०४-१०६      |
| २६. अन्दुर्ख् अजीज खाँ, श्रेख                 | १०७-१०८      |
| २७. अब्दुर्ल् अहद खाँ, मजदुद्दौला             | 308          |
| २⊏. अब्दुल्ंकबी एतमाद खाँ, शेख                | ११०-११३      |
| २६. अन्दुल् मजीद हेराती ख्वाजा आसफ खाँ        | 388-888      |
| ३०. अब्दुल् वहाब, काजीउल्कुजात                | १२०-१२६      |
| ३१. अन्दुल् हादी, ख्वाजा                      | १२७          |
| ३२. अन्दुल्ला अनसारी, मख्दूमुल्युमुल्क मुल्ला | १२८–१३२      |
| ३३. अन्दुल्ला खाँ उजवेग                       | १३३-१३६      |
| ३४. अन्दुल्ला खाँ, ख्वाजा                     | १३७-१३८      |
| ३५. अब्दुल्ला खाँ, फीरोज जंग                  | ३४१–३४१      |
| ३६. अन्दुल्ला खाँ बारहा, सैयद                 | १५०-१५१      |
| ३७. अब्दुङ्गा खाँ, शेख                        | १५२–१६१      |
| ३८. अब्दुल्ला खाँ, सईद खाँ                    | १६ैं२        |
| ३६. अन्दुल्ला खाँ, सैयद                       | १६३-१६४      |
| ४०. अन्दुङ्गा खाँ हसनअली, सैयद कुतुबुल्मुल्य  | १६५-१७२      |
| ४१. अन्दुर्रजाक खाँ छारी                      | १७३–१७५      |
| ४२. अब्दुर्रहमान अफजळ खाँ                     | १७६-१७८      |
| ४३. अब्दुर्रहमान सुलतान                       | १७६-१८१      |
| ४४. अब्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ, नवाव            | १८२-२००      |
| ४५. अब्दुर्र्हीम खाँ                          | २०१          |
| ४६. अब्दुर्रहीम, ख्वाजा                       | २०२-२०३      |

| नाम                                         | पृष्ठ सख्या     |
|---------------------------------------------|-----------------|
| ४७. अब्दुर्रहीम वेग उजवेग                   | २०४–२०५         |
| ४८. अर्बुर्रहीम लखनवी, शेख                  | २०६-२०७         |
| ४६. अन्दुस्तमद खाँ वहादुर दिलेरजंग सैफुद्दी | ब्रा २०५–२१०    |
| ५०. अमानत लाँ द्वितीय                       | २११-२१३         |
| ५१. अमानत खाँ मीरक मुईनुद्दीन अहमद          | २१४-२२३         |
| ५२. अमानुल्लाह खाँ                          | २२४–२२५         |
| ५३. अमानुल्लाह खाँ खानजमाँ वहादुर           | २२६-२३३         |
| ५४. ग्रमीन खाँ दक्खिनी                      | २३४-२३८         |
| ५५. अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन               | <b>२३</b> ६–२४४ |
| ५६. अमीनुद्दौला अमीनुद्दीन लाँ वहादुर संभव  | ठी २४५          |
| ५७. अमीर खाँ, खवाफी                         | २४६–२४७         |
| ५८. अमीर खाँ मीर इसहाक, उम्दतुल्मुल्क       | 385-588         |
| ५९. अमीर खाँ मीर-मीरान                      | २५०–२५ू⊏        |
| ६०. अमीर खाँ सिंघी                          | २५६२६५          |
| ६१. अरव खाँ                                 | २६६             |
| ६२. अरव वहादुर                              | २६७–२६८         |
| ६३. अर्शद खाँ मीर अबुल् अली                 | २६९             |
| ६४. अर्सलाँ खाँ                             | ्र७०            |
| ६५. अळाउळ्मुल्क त्नी, मुल्ला                | २७१-२७५         |
| ६६. अलिफ खाँ अमान वेग                       | २७६–२७७         |
| ६७. अछी अक्तवर मूसवी                        | २७८२७६          |
| ६८. अली कुली खाँ अंदरावी                    | , २८०           |
| ६९. अली कुली खानजमाँ                        | २८१-२८८         |
| ७०, अली खाँ, मीरजादा                        | ्रदह            |
| ७१. अली गीलानी, हकीम                        | २६०ऱ्२६५.       |
|                                             |                 |

| ंनाम                                   | पृष्ट संख्या       |
|----------------------------------------|--------------------|
| ·७२. अलीवेग अकवरसाही, मिर्जा           | २८६–२८७            |
| ७३. अळीमर्दान खाँ, अमीच्ळ् उमरा        | <b>२</b> ९⊏–३०⊏    |
| ७४. अली मर्दान खाँ हैदरावादी           | 308                |
| ७५. अलीमर्दान वहाटुर                   | ३१०-३११            |
| ७६. अळी मुराद खानजहाँ वहादुर           | ३१२–३१३            |
| ७७. अली मुहम्मद खाँ रहेला              | ર <i>૧</i> ૪૮–૨઼૧પ |
| ७⊏. अळीवर्दी खाँ मिर्जा वांदी          | ३१६–३१६            |
| ७६. अल्लाहकुली खाँ उजवेग               | ३२०–३२१            |
| ८०. अल्लाह यार खाँ                     | ३२२–३२४            |
| <b>८१. अल्लाह यार खाँ, मीर तु</b> जुक  | ३२५                |
| ⊏२. अग्ररफ खाँ ख्याचा वर्खुखार         | ३२६                |
| ⊏३. अञ्चरफ खाँ, मीर मुंशी              | ३२७–३२⊏            |
| ८४. अशरफ खाँ मीर मुहम्मद अशरफ          | ३२६-३३०            |
| ८५. असकर खाँ नज्मसानी                  | ३३१                |
| द६. असद खाँ आसफुद्दौळा जुम्ल्तुल्मुल्क | ३३२–३४२            |
| ८७. असद खाँ मामूरी                     | <b>३</b> ४३–३४४    |
| ८८. असालत खाँ मिर्जा मुहम्मद           | ३४५–३४६            |
| ८६. असालत खाँ मीर अन्दुल्हादी          | ३४७–३५१            |
| <ol> <li>श्रहमद खाँ नायतः</li> </ol>   | ३५२–३५५            |
| ६१. अहमद खाँ नियाजी                    | ३५६–३५⊏            |
| ६२. अहमद खाँ वारहा सैयद                | ३५६-३६०            |
| ट्र. अहमद वेग खाँ                      | ३६१-३६२            |
| ६४. अहमद वेग खाँ काबुछी                | ३६३–३६४            |
| ६५. यहमद खाँ, मीर                      | ३६५–३६⊏            |
| -६६. अहमद खाँ द्वितीय, मीर             | ६६९–३७२            |

| नाम                                        | पृष्ठ`संख्या                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| ६७. अहमद, शेख                              | ५७३–३७५                       |
| , '६८. अहसन खाँ सुछतान हसन                 | ३७६∸३७८                       |
| ं आ                                        |                               |
| ६६. आकिल खाँ इनायतुल्ला खाँ                | ३७६-३८१                       |
| '१००. आकिल खाँ मीर असाकरी                  | \$ <b>5-4-3</b>               |
| २०१. आजम खाँ कोका                          | シスペーシスと                       |
| १०२. आजम खाँ मीरमुहम्मद वाकर उर्फ इरादत    | खाँ३ <b>६०</b> ~३६५           |
| १०३. आतिश खाँ जानवेग                       | ३६६-३६८                       |
| १०४. आतिश खाँ हव्शी                        | 335.                          |
| १०५. आलम बारहा, सैयद                       | 800-808                       |
| १०६. आसफ खाँ आसफजाही                       | ४०२-४१०                       |
| १०७. आसफ खाँ ख्वाजा गियासुद्दीन कजवीनी     | ४११–४१३                       |
| १०८. आसफ खाँ मिर्जा किवामुद्दीन जाफरवेग    | ४१४-४२०                       |
| १०९. आसफुद्दौला अमीरल् मुमालिक             | ४२१-४२२                       |
| ११०, आसिम, खानदौराँ अमीच्ल् उमरा ख्वाज     | ा ४२३-४२७                     |
| <b>\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{</b> | *                             |
| १११. इखलाक खाँ हुसेन वेग                   | ४र८                           |
| ११२. इखलास खाँ आलहदीयः                     | ४२६-४३०                       |
| ११३. इखलास खाँ इखलास केश                   | *\$\$-\$\$\$                  |
| ११४. इखलास खाँ खानआलम                      | ४३४–४३५                       |
| ११५. इख्तसास खाँ उर्फ सैयद फीरोज खाँ       | ४३६-४३७                       |
| ११६. इस्जत खाँ अन्दुर्रजाक गीलानी          | ४३⊏                           |
| ११७. इंडजत खाँ ख्वाजा वावा                 | . ४३९                         |
| <b>२</b> १८, इनायत खाँ                     | <u> ጸ</u> ጸራ <del>-</del> እጻጸ |

| नाम                                           | पृष्ठ संख्या                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| ११६. इनायतुल्ला खाँ                           | ४४५-४४७                        |
| १२०. इफ्तखार खाँ, ख्वाजा अबुछ्वका             | <b>४४</b> ८–४५१                |
| १२१. इफ्तखार खाँ सुळतान हुसेन                 | ૪૫૨ <sup>–</sup> ૪૫૪           |
| १२२. इवाहीम खाँ                               | <u> </u>                       |
| १२३. इब्राहीम खाँ फतहजंग                      | ४६० <u>-</u> ४६४               |
| १२४. इब्राहीम खाँ उजवेग                       | ४६१–४६६                        |
| १२५. इत्राहीम शेख                             | ४६७ <u>-</u> ४६८               |
| १२६. इरादत खाँ मीर इसहाक                      | ४६६–४७१                        |
| १२७. इसकंदर खाँ उजवेग                         | ४७२-४७४.                       |
| १२८- इस्माइल कुली खाँ जुल्कद्र                | <i>  ৪৩</i> ४७  ४७  ४७  ४७  ४७ |
| १२६. इस्माइल खाँ बहादुर पन्नी                 | <i></i> ४७८ <sup>–</sup> ४७६   |
| १३०. इस्माइल खाँ मक्खा                        | ್ಗಳದಂ                          |
| १३१. इस्माइल वेग दोलदी                        | ४ <b>८१</b> –४ <b>८</b> २      |
| १३२, इस्लाम खाँ चिश्ती फारूकी                 | ४८३ू४८५.                       |
| <b>१</b> ३३. इस्लाम खाँ मशहदी                 | ४८६-४६०                        |
| १३४. इस्लाम खाँ, मीर जियाउद्दीन हुसेनी बदख्शी | \$38 <u>~</u> \$8\$            |
| १३५. इस्लाम खाँ रूमी                          | %£%−%£द∷                       |
| १३६. इहतमाम खाँ                               | ४९६-५००                        |
| १३७. इहतिशाम खाँ इखलास खाँ शेख फरीद           | ١                              |
| फतहपुर <u>ी</u>                               | ५०१-५०२                        |
| है - देख कर कर                                | 0.5.0.0                        |
| १३८. ईसा खाँ मुवीं                            | ५०३-५०५                        |
| १३६. ईसा तर्खान, मिर्जा<br>उ                  | ५०६-५०८                        |
| १४०. उजवेग खाँ नजर वहादुर                     | ५०६-५१०                        |
| २४१. उलुग खाँ हन्शी                           | ુંપરદ                          |
|                                               | -                              |

| नाम                                | पृष्ठ संख्या             |
|------------------------------------|--------------------------|
| ए                                  |                          |
| १४२. एकराम खाँ, सैयद हुसेन         | <b>५</b> १२              |
| १४३. एतकाद खाँ फर्रुखशाही          | प्१३–प्२१                |
| १४४. एतकाद खाँ मिर्जा वहमनयार      | . પ્રર-પ્રજ              |
| १४५. एतकाद खाँ मिर्जा शापूर        | <b>५२५–५२</b> ७          |
| १४६. एतबार खाँ ख्वाजासरा           | <b>५</b> २८–५२६          |
| १४७. एतवार खाँ नाजिर               | પૂર્                     |
| १४८. एतमाद खाँ ख्वाजासरा           | प्३१-प्३३                |
| १४६. एतमाद खाँ गुजराती             | <b>પ્</b> ર૪–પ્રરદ       |
| १५०. एतमादुद्दौळा मिर्जा गियास वेग | ५४०-५४५                  |
| १५१. एमादुल् मुल्क                 | પ્ર૪૬–પૂપ્ર              |
| १५२. एरिज खाँ                      | <b>メ</b> オタ <b>ー</b> オギの |
| १५३. एवज खाँ काकशाल                | ५५⊏                      |
| ऐ                                  |                          |
| १५४. ऐनुल्मुल्क शीराजी, हकीम       | <u> ५५६-५६०</u>          |



4

•

•

# मआसिरुल् उमरा

# १. अगरखाँ पीर मुहम्मद

यह औरंगजेव का एक अफसर था। इसका खेळ (गोत्र) अगज तक पहुँचता है, जो नृह के पुत्र याफस का वंशज था। इसी कारण वह इस नाम से भी पुकारा जाता है। इनमें से बहुत से साहस के लिए प्रसिद्ध हुए और कई देशों के लिए अपने प्राण तक दिए। शाहजहाँ के समय इनमें से एक हुसेन कुली ने, जिसने अपनी सेना सहित वादशाह की सेवा कर ली थी, डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसब और खाँ की पदवी पाई। यह २५ वें वर्ष में मर गया। औरंगजेव के प्रथम वर्ष में अगज खाँ अपनी सेना का मुखिया हुआ और शाहजादे मुहम्मद सुखतान तथा मुखजाम खाँ के साथ सुखतान शुजाञ्च का पीछा करने बंगाल की ओर गया। इसने वहाँ युद्ध में अच्छी वीरता दिखलाई। कहते हैं कि एक दिन शाही सेना को गंगा पार करना था और मुहम्मद शुजाञ्च की सेना दूसरी ओर रोकने को तैयार खड़ी थी। जासूस अगज हरावल के अध्यन दिछेर खाँ के

"शागे थां। इसने बड़ी बीरता से नदी में घोड़ा डाल दिया श्रीर दूसरी श्रोर पहुँच कर रात्रु से द्वन्द्व युद्ध करने लगा। रात्रु के हरावल के एक मस्त हाथी ने इसे घोड़े सिहत सुँड़ से उठा लिया श्रीर दूर फेंक दिया, परन्तु अग़ज ने तुरंत उठ कर महावत को तलवार से मार डाला श्रीर हाथी पर चढ़ बैठा। उसी समय दिलेर खाँ भी यह घटना आँखों से देख कर वहाँ श्रा पहुँचा। इसने उसकी प्रशंसा की श्रीर उसकी फेरी देने लगा। श्रग़ज ने कहा कि 'मैंने यह हाथी हुजूर ही के लिए लिया है। श्राप कृपया मुक्ते एक कोतल घोड़ा प्रदान करें।' दिलेर ने कहा कि 'हाथी दुन्हों को मुवारक रहे' और दो श्रच्छे घोड़े उसके लिए भेज दिए।

इसी वर्ष अग्रज्ञ को खाँ की पदवी मिली और वह खानखानाँ के साथ आसाम की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ इसने अपनी बहादुरी दिखलाई। खानखानाँ इस पर प्रसन्न था पर इसके मुगल सैनिक ग्रामीणों को कप्ट देते थे। वे शिक्तित नहीं थे और न मना करने से मानते थे, इसलिए खानखानाँ ने इस पर कुछ भी छुपा दृष्टि नहीं की। इससे अग्रज़ दुखित हुआ और ५ वें वर्ष में खानखानाँ से किसी प्रकार छुट्टी पाकर दरवार चला गया। यद्यपि खानखानाँ के अपने पुत्र मीर बख्शी मुहम्मद अमीन अहमद को यह सब लिख देने से अग्रज़ कुछ समय तक अप्रतिष्टा में रहा, इसे कोई पद न मिला तथा इसका दरवार जाना भी बंद रहा पर बाद को इस पर छुपा हुई और यह काबुल के सहायकों में नियत हुआ। वहाँ इसने खैंबर के अफगानों को, जो सर्वदा विद्रोह करते रहते थे, दंढ देने में खूव प्रयास किया और उन पर

चढ़ाई कर उनको मार डालने तथा उनके निवासस्थान क्राउन्हें करने में कुछ उठा न रखा। १३ वें वर्ष में यह दरबार चुला-लिया गया और द्विण की चढ़ाई पर भेजा गया, जहाँ शिवा जो भों छला गड़वड़ किए हुए था। यहाँ भी इसने वीरता दिख-लाई और मराठों पर बराबर चढ़ाई कर उन्हें परास्त किया। श्राज्ञा आने पर यह दरबार लौट गया श्रीर १७ वें वर्ष फिर काबुल भेजा गया। इस बारभी इसने वहाँ साहस दिखलाया। १८ वें वर्ष में यह जगदलक का थानेदार नियत हुन्ना छौर २४वें वर्ष में श्रक्तरां।निस्तान की सड़कों का निरीचक हुत्रा तथा डंका पाया। राजधानी में कई वर्षों तक यह किसी राजकार्य पर नियत रहा। ३५ वें वर्ष में बादशाह ने इसे दित्तण बुलाया श्रौर जब यह मार्ग में श्रागरे पहुँचा तब जाटों ने, जो उस समय उपद्रव मचा कर डाँके डाल रहे थे, एक कारवाँ पर आक्रमण कर कुछ गाड़ियों को, जो पीछे रह गई थों, छूट लिया और कुछ आदिमयों को क़ैद कर लिया। जब श्रग़ज ने यह वृत्तांत सुना तब एक दुर्ग पर चढ़ाई कर उसने कैदियों को छुड़ाया पर दूसरे दुर्ग पर दुस्साह्स से चढ़ाई करने में गोली लगने से सन् ११०२ हि०, सन् १६९१ ई० में मारा गया । अग़ज खाँ द्वितीय इसका पुत्र था। इसने क्रमशः पिता की पदवी पाई और यह मुहम्मद शाह के समय तक जीवित था। यह भी प्रसिद्ध हुआ और समय श्राने पर मरा।

### २. अदहम खाँ कोका

यह साहम धनगा का छोटा पुत्र था, जो अपनी विशिष्ट सममदारी तथा राजभक्ति के कारण अकबर पर श्रपना विशेष प्रभाव रखती थी। छपनी लंबी सेवा तथा विश्वास के कारण वह पालने से राजगद्दो तक ऋपापात्र बनी रही । बैराम खाँ का प्रमुख छीनने में यह श्रयणी थी श्रौर राजनैतिक तथा श्रार्थिक दोनों कार्य चलाती थी। यद्यपि मनइम खाँ साम्राज्य के वकील थे पर प्रबंध यही करती थी। अदहम खाँ पाँच हजारी मंसबदार था। इसने पहिले पहिल मानकोट के घेरे में वीरता दिखला कर प्रसिद्धि पाई थी, जब यह बादशाह के साथ था। यह दुर्ग सिवालिक के ऊँचे शृंगों पर स्थित है और पहाड़ियों के सिरों पर चार भागों में इस प्रकार बना हुआ है कि एक ज्ञात होता है। सलीम शाह ने गक्खरों की चढाई से छौटते समय इसे बनवाया था कि पंजाब की उनसे रचा हो। वह लाहौर को उजाड़ कर मानकोट को बसाना चाहता था। परन्तु लाहौर बड़ा नगर था श्रौर इसमें सभी प्रकार के ज्यापारी तथा अनेक जाति के मनुष्य बसे हुए थे। वहाँ भारी तथा सुसि ज्ञित सेना तैयार की जा सकती थी। यह मुगल सेना के मार्ग में था श्रौर यहाँ पहुँचने पर उसे बहुत सहायता मिल सकती थी, जिससे कार्य द्यास्य हो सकता था। वस यही विचार करते करते वह भर गया। दूसरे वर्ष सिकंदर सूर ने यहाँ शरण लिया पर अंत में उसे जब रचा-बचन मिल गया तब उसने दुर्भ दे दिया। तीसरे वर्ष वैराम खाँ

ने, जो अदहम खाँ से सदा सशंकित रहता था, इसे आगरे के पास हतकाँठ जागीर दिया, जिसमें भदौरिया राजपूत बसे हुए थे श्रीर जो बाद्शाहों के विरुद्ध विद्रोह तथा उपद्रव करने के लिए प्रसिद्ध थे। उसने ऐसा इस कारण किया कि एक तो वहाँ शान्ति स्थापित हो और दूसरे यह वादशाह से दूर रहे। वह अन्य अफसरों के साथ वहाँ भेजा गया, जहाँ उसने शांति स्थापित कर दो। वैराम खाँ की अवनति पर अकबर ने इसको पीर-मुहम्मद खाँ शरवानी तथा दूसरों के साथ पाँचवें वर्ष के अंत, सन् ९६८ हि॰ के आरंभ में मालवा विजय करने भेजा, क्योंकि वहाँ के सुलतान वाज बहादुर के अन्याय तथा मूर्खता की सूचना चादशाह को कई वार मिल चुकी थी। जब अदहम खाँ सारंगपुर पहुँच गया, जो बाज बहादुर को राजधानी थी, तब उसे कुछ ध्यान हुआ और उसने युद्ध को तैयारी की। कई लड़ाइयाँ हुई पर अंत में बाज वहादुर परास्त होकर खानदेश की श्रोर भागा। अदहम खाँ फ़ुर्ती से सारंगपुर पहुँचा और बाज बहादुर को संपत्ति पर अधिकार कर छिया, जिसमें जगद्विख्यात् पातुर तथा गिएकाएँ भी थीं। इन सफलताओं से यह घमंडी हो गया और पीर मुहम्मद की राय पर नहीं चला। इसने मालवा प्रांत अफसरों में बाँट दिया श्रीर कुल छ्ट में से कुछ हाथी सादिक -खाँ के साथ दरबार भेजकर स्वयं विषय-भोग में तत्पर हुआ। इससे अकवर इस पर अत्यंत अप्रसन्न हुआ। उसने इसे ठीक करना धावश्यक सममा श्रौर श्रागरे से जल्दी यात्रा करता हुआ १६ दिन में छठे वर्ष के २७ शावान (१३ मई सन् १५६१ ई०) को वहाँ पहुँच गया। जब श्रदहम खाँ सारंगपुर से दो कोस

पर गागरीन दुर्ग हेने पहुँचा तब एकाएक बादशाह आ पहुँचे । यह सुनकर उसने प्राकर श्रमिवादन किया। बादशाह उसके **डेरे पर गए छौर वहीं ठहरे। कहते हैं कि** छादहम के हृदय में कुछ कुविचार थे श्रौर वह उसे पूरा करने का वहाना खोज रहा था पर दूसरे दिन माहम श्रानगा स्त्रियों के साथ श्रा पहुँची। उसने अपने पुत्र को होश दिलाया कि वह बादशाह को भेंट दे, मजलिस करे श्रौर जो कुछ बाज बहादुर से धन संपत्ति, सजीव-निर्जीव, और पातुरें उसे मिली हैं, उन्हें वादशाह को निरीक्षण करावे। श्रकवर ने उसमें से कुछ वस्तु उसे दी श्रौर चार दिन वहाँ ठहर कर वह आगरे को रवाना हो गया। कहते हैं कि जब वह लौट रहा था तव श्रदहम खाँ ने श्रपनी माता को, जो हरम की निरीचिका थी, पहिले पड़ाव पर वाज बहादुर की दो सुंदर पातुरें उसे गुप्त रूप से दे देने को बाध्य किया। उसने समभा था कि यह किसी को न मालूम होगा पर दैवात् बादशाह को यह माॡम हो गया श्रौर उसे खोजने की श्राज्ञा हुई। जब श्रदहम खाँ को मालूम हुआ तब उसने उन दोनों को सेना में छुड़वा दिया । जब वे पकड़ कर लाई गई तब माहम घ्यनगा ने उन दोनों निरपराधिनियों को मरवा डाला। श्रकबर ने इस पर कुछ नहीं कहा पर उसी वर्ष मालवा का शासन पीर मुहम्मद खाँ शरवानी को देकर भदहम खाँ को दरवार जुला लिया।

जव शम्सुद्दीन मुहम्मद खाँ श्रातगा को छल प्रवंध मिल गया तव श्रदहम खाँ को बड़ी ईर्ष्या हुई श्रीर मुनइम खाँ भी इसी ईर्ष्या के कारण उसके कोध को उभाड़ता रहता था। श्रंत में सातवें वर्ष के १२ रमजान (१६ मई सन् १५६२ ई०) को

जब श्रतगा खाँ, मुनइम खाँ तथा श्रन्य अक्तसर श्राकिस में बैठे कार्य कर रहे थे, उसी समय श्रदहम खाँ कई छुचों के साथ वहाँ आ पहुँचा। अतगा ने अर्द्धभ्युत्थान तथा और सब ने पूर्णोत्थान से एसका सम्मान किया। श्रदहम कटार पर हाथ रखकर भतगा खाँ की ओर बढ़ा और अपने साथियों को इशारा किया। उन सबने श्रतगा को घायल कर मार डाला श्रौर तब श्रदहम तलवार हाथ में लेकर उदराउता के साथ हरम की श्रोर गया तथा उस बरामदे पर चढ़ गया, जो हरम के चारों छोर है। इस पर वड़ा शोर मचा, जिससे अकबर जाग पड़ा और दीत्राल पर सिर निकाल कर पूछा कि 'क्या हुआ है ?' हाल ज्ञांत होने पर क्रोध से तलवार हाथ में लेकर वह बाहर निकला। व्योंही उसने भदहम खाँ को देखा त्यों ही कहा कि 'ए पिल्ले, तैंने हमारे अतगा को क्यों मारा ?' श्रदहम ने लपक कर बादशाह का हाथ पकड़ लिया और कहा कि 'जहाँपनाह, विचार कीजिए, जरा मगड़ा हो गया है।' बादशाह ने अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुख पर इतने वेग से घुँसा मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा । फरहत खाँ खास-खेल श्रीर संप्राम होसनाक वहाँ खड़े थे। उन्हें आज्ञा दी कि 'खड़े क्या देख रहे हो, इस पागळ को बाँघ लो।' उन्होंने आज्ञानुसार उसे बाँघ लिया। तब श्रकबर ने उसे व्रुर्ज पर से सिर नीचे कर फैंकने को कहा। दो बार ऐसा किया गया, तव उसकी गर्दन ट्रट गई। इस प्रकार सन् ९६९ हि०, १५६२ ई० में उस अपवित्र खूनी को बदला मिल गया। आज्ञानुसार दोनों शव दिल्ली भेजे गए और 'दो खून शुद' से तारीख निकली। कहते हैं कि माहम श्रनगा ने, जो उस

समय बीमार थी, केवल यह समाचार सुता कि श्रदहम खाँ ने एक रक्तपात किया है और बादशाह ने उसे कैद कर रक्खा है। मातु-प्रेम से वह उठ कर बादशाह के पास आई कि स्यात वह उसे छोड़ दे। बादशाह ने उसे देखते ही कहा कि 'श्रदहम ने हमारे अतगा को मार डाला और हमने उसको दगह दिया।' वुद्धिमान स्त्री ने कहा कि 'वादशाह ने उचित किया।' वह यह नहीं समभी कि उसे प्राणद्रांड मिल चुका है पर जब उसे यह ज्ञात भी हुआ तब भी वह अदब के कारण नहीं रोई पर उसके चेहरे का रंग **ज्ड़ गया और उसके हृदय में सहस्रों घाव हो गए। बादशाह ने** उसकी छंबी सेवा के विचार से उसे आश्वासन देकर घर विदा किया। वहाँ वह शोक करने लगी और उसकी बीमारी बढ़ गई। इस घटना के चालीस दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह उस पर दया दिखलाने को उसके शव के साथ कुछ दूर गए और तब उसे दिल्ली भेज दिया, जहाँ उसके तथा श्रदहम के कबरों पर भारी इमारत बनवाई गई।

# ३. अज़दुद्दीला एवज खाँ बहादुर क्रसवरे जंग

इसका नाम ख्वाजा कमाल था और यह समरकंद के मीर बहाउद्दीन के बहिन का दौहित्र था। इसका पिता भीर एवज हैदरी सैयदों में से एक था। अजहुदौळा का विवाह क़ुलीज़ खाँ की पुत्री खदीजा वेगम से हुआ था। इसका मामा नियाज खाँ चौरंगजेब के १७वें वर्ष में डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसवदार न्तथा बीजापुर का नाएव सुबेदार था। उक्त बादशाह की मृत्यू पर जब सुलतान कामवरूश बीजापुर पर गया तब यह पता लगाने का बहाना कर कि वह बाद को उसका पक्ष प्रहरा कर लेगा, उसे बिना सूचना दिए एकाएक जाकर आज़म शाह से मिल गया। सैयद नियाज खाँ द्वितीय का, जो प्रथम का पुत्र था श्रीर एतमादुदौला कमरुद्दीन की लड़की से जिसका निकाह हुआ था, नादिरशाह के समय कुछ मिजाज दिखलाने के कारण पेट फाड़ **खाला गया था। अजहुद्दौ**ढा श्रौरंगज्ञेन के समय तूरान से भारत त्राया और खाँ फीरोज्जंग के प्रभाव से उसे एवज खाँ की पदवी मिली और वह फीरोजजंग के साथ रहने लगा। यह श्रहमदाबाद में उसके घर का प्रबंध देखता था। फीरोज्जंग की मृत्यु पर यह दरबार आया और पहिले मीर जुमला के द्वारां यह फर्रुखिसयर के समय बरार में नियत हुआ। इसके वाद श्रमीरुल् उमरा हुसेनश्रली खाँका नाएव होकर वह उक्त प्रांत का अध्यत्त हुआ। इसने अच्छा प्रवंध किया और साहस दिखलाया । महम्मदशाह के २रे वर्ष जब निजामुल्मुल्क श्रासक-

जाह बहादुर मालवा से दिच्या गया, तब इसने पत्रों का वास्त-विक छार्थ समभा छौर योग्य सेना एकत्र कर वुर्हीनपुर में श्रासफ जाह से जा मिला। दिलावर श्रली खाँ के साथ के युद्ध में, जिसने बड़े वेग से इस पर धावा किया श्रीर इसके बहुत से श्रादमियों को मार डाला था, यद्यपि इसका हाथी थोड़ा पीछे हटा था पर इसने साहस नहीं छोड़ा श्रौर श्रपना प्राग्त संकट में डालने से पीछे नहीं रहा। धालम अली खाँ के साथ के युद्ध में यह दाहिने भाग में था श्रोर विजयोपरांत, जो श्रोरंगाबाद के पास हुई थो, इसने पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव श्रीर अजदुदौला बहादुर कसवरे जंग की पदवी पाई। यह साथ ही बरार का स्थायी प्रांताध्यक्ष भी नियुक्त हुन्ना। क्रमशः इसने सात हजारी ७००० सवार का मंसब पाया और जब २रे वर्ष श्रासकजाह बीजापुर प्रांत में शांति स्थापित करने निकला तब अजदुद्दौला श्रौरंगाबाद में उसका प्रतिनिधि हुआ। इसके बाद जब श्रासफजाह मुहम्मद शाह के बुलाने पर राजधानी को चला तब श्रजदुदीला को दोवानी-तथा बख्शीगिरी सौंप कर इसको अपना स्थायी प्रतिनिधि नियत कर गया। राजधानी पहुँचने पर जब उसे श्रहमदा-बाद प्रांत में हैदरकुली खाँ नासिरजंग को दंह देने की आज्ञा हुई, जो वहाँ उपद्रव मचाए हुए था तव उसने अज़हु-दौला को बुला भेजा। यह ससैन्य वहाँ पहुँच कर कुछ समय तक साथ रहा, पर मालवा के अधीनस्थ मञ्जूत्रा में उसने साथ छोड़ कर अपनी रियासत को जाने की आज्ञा छे छी। मुवारिज खाँ इमादुल्मुल्क के साथ के युद्ध में इसने श्रच्छी सेवा

की और इसके घनंतर सन् ११४३ हि० (१७३०-१ ई०) में रोग से मरा और शेख बुहीनुहीन ग़रीव के मज़ार में गाड़ा गया। इसने घ्रच्छा पढ़ा था और मननशील भी था। यह विद्वानों का सम्मान करता और फकीरों तथा पवित्र पुरुषों से नम्रता का व्यवहार करता। यह अत्याचारियों को दमन करने तथा निर्वलों की सहायता करने में प्रयत्नशील था। न्याय करने तथा दंड देने में यह शीघ्रता करता था। श्रीरंगाबाद में शाहगंज की मसजिद बनवाई, जिसकी तारीख 'खुजस्तः बुनियाद' है। यद्यपि इसके सामने का तालाव हुसेनअली खाँ का वनवाया था पर इसने उसे चौड़ा कराया था। उस नगर में जो हवेली तथा बारहदरी वन-वाई थी वे प्रसिद्ध हैं। इसके भोजनालय में काफ़ी सामानः रहता। इसके पुत्रों में सब से बड़ा सैयद जमाल खाँ अपने पिता के सामने ही वयस्क होकर युद्धों में साहस दिखला कर ख्याति प्राप्त कर चुका था। मुबारिज खाँ के साथ के युद्ध के बाद यह पाँच हजारी ५००० सवार का मंसवदार होकर वरार के शासन में अपने पिता का प्रतिनिधि हुआ था। जब आसफजाह दरबार गया श्रौर निजामुद्दौला को दक्षिण में छोड़ गया तथा मराठों का उपद्रव बढ़ता गया तब यह वरार का प्रांताध्यच नियत हुआ श्रोर इसे कसवरै जंग की पदवी मिली। आसफजाह के छौटने पर यह नासिर जंग के साथ जाकर शाह बुही नुदोन ग़रीव के रौजा में बैठा श्रीर नासिर जंग के पिता के साथ के युद्ध में इसने भी योग दिया। बाद को श्रासफजाह ने इसको चमा कर दिया और वुला कर इसकी जागीर वहाल कर दी। यह सन् ११५९ हि० (१७४६ ई०) में मर गया। इसको कई

-लड़के थे। द्वितीय पुत्र स्वाजा मोमिन खाँ था, जो श्रासफजाह के समय हैदरावाद का नाएब सूवेदार श्रौर मुत्सदी नियत हुश्रा था। इसने रघू भोंसला के सेवक अली खाँ करावल को दमन करने में घ्यच्छा कार्य किया। वह कुछ दिन बुहीनपुर का अध्यक्त -रहा श्रोर सलावत जंग के समय श्रजीजुहौला पदवी पाकर नानदेर का अध्यक्त नियुक्त हुआ। अंत में उसने बरार के अंतर्गत परगना पातूर शेख बाबू की जागीर पर सन्तोष कर लिया। यह कुछ वर्ष बाद भारी परिवार छोड़कर मरा। तीसरा पुत्र ख्वाजा अञ्चलहादी खाँ बहुत दिनों तक माहवर दुर्ग का अध्यच रहा। सलावत जंग के शासन के आरंभ में यह हटाया -गया पर बाद को फिर बहाल किया जाकर जहीरुदौला कसवरै जंग पदवी पाया। कुछ वर्ष हुए वह मर गया और कई लड़के छोड़ गया। यह राज-स्त्रभाव का पुरुष था और इसका हृदय जागृत था। छेखक पर उसका वहुत स्नेह था। चौथा ख्वाजा अन्दुरेशीद खाँ बहादुर हिम्मते जंग और पाँचवाँ ख्वाजा श्रव्दुश्शहीर खाँ बहादुर हैबतजंग था। दोनों निजामुद्दीला ष्प्रासफजाह के नौकर हैं।

### थ. अज़ीज़ कोका मिर्जा खाने आज़म

शम्सुदीन मुहम्मद खाँ श्रतगा का छोटा पुत्र था। यह श्रकबर का समवयस्क तथा खेल का साथी था। उसका यह सदा अंतरंग भित्र श्रौर कृपापात्र रहा। इसकी माता जीजी श्रनगा का भी श्रकवर से दृढ संबंध था, जो उसपर श्रपनी माता से अधिक स्तेह दिखलाता था। यही कारण था कि बादशाह खाने आजम की एदंडता पर तरह दे जाता था। वह कहता किः 'हमारे और अजीज के मध्य में दृध की नदी का संबंध हैं। जिसे नहीं पार कर सकते। जब पंजाब अतगा लोगों से हे लिया गया, क्योंकि वे बहुत दिनों से वहाँ बसे थे तव मिर्ज़ा नहीं हटाए गए और दीपालपुर तथा अन्य स्थानों में जहाँ वह पहिले से थे बराबर रहे। जब सोलहर्वे वर्ष में सन् ९७८ हि॰ (१५७१ ई०) के अंत में अकबर शेख फरोद शकरगंज के मज़ार का, जो पंजाब पत्तन प्रसिद्ध नाम त्राजोधन में है, जियारत कर दीपालपुर में पड़ाव डाला तब मिर्जा कोका का प्रार्थना पर उसके निवास-स्थान में गया। मिर्जा ने मजलिस की वड़ी तैयारी की और भेंट में बहुत से सुनहले तथा रुपहले साज सहित श्ररवी श्रौर पारसीक घोड़े, हौदे तथा सिक्कड़ सहित बलवान हाथी, सोने के पात्र तथा कुरसी, बहुमूल्य जवाहिरात श्रोर हर एक प्रांत के उत्तम वस्र दिए। इस पर कृपाएँ भी अपूर्व हुई। शाहजादों श्रीर वेगमों को भी मूल्यवान भेंट दी तथा अन्य अफसर, विद्वनमंडली तथा पड़ाव के सभी मनुष्य इसकी उदारता के साभी हुए। शेख

मुहम्मद् राजनवी ने इस मजलिस की तारीख 'मेहमानाने श्वजीजंद शाहो शहजादा' ( श्वर्थात् शाह तथा शाहजादे श्वजीज़ के अतिथि हुए, ९७८ हि॰ )।

तबकात का लेखक लिखता है कि ऐसे समारोह के साथ मजलिस कभी कभी होती है। सत्रहवें वर्ष में अहमदाबाद गुजरात श्रकबर के श्रधिकार में श्राया, जिसका शासन महींद्री नदी तक मिजी को मिला श्रौर श्रकबर स्वयं सूरत गया। विद्रोहियों अर्थात् मुहम्मद् हुसेन मिर्जा और शाह मिर्जा ने शेर खाँ फौलादी के साथ मैदान को खाली देखकर पत्तन को घेर लिया। मिर्जा कोका कुत्वदीन खाँ आदि अफसरों के साथ, जो हाल ही में मालवा से आए थे, शीघता से वहाँ गया और युद्ध की तैयारी की। पहिले हार होती माछ्म हुई पर ईश्वरीय ऋपा से विजय की हवा बहने लगी। कहते हैं कि जब दायाँ भाग, हरावल श्रौर उसका पीछा आक्रमण न रोक सके तथा साहस छोड़ दिया तब मिर्जा मध्य के साथ आगे बढ़ा और स्वयं धावा करने का विचार किया । वीरों ने यह कह कर कि ऐसे समय में सेनाध्यच के स्वयं आक्रमण करने से कुल सेना के अस्त व्यस्त होने का भय है, उसे रोक दिया। मिर्जा इस पर डटा रहा और शत्रुओं में कुछ पीबा करने श्रीर कुछ छ्टमार करने में छग गए थे, इसलिए छितरा कर भाग निकले। मिर्जा विजय पाकर छहमदा-चाद लौट श्राया।

जब वादशाह गुजरात की चढ़ाई से लौटकर २ सफर किन ९८१ हि० (३ जून सन् १५७३ ई०) को फतेहपुर पहुँचे जिल्ला इख्तेयारुल मुल्क, जिसने ईंडर में शरण ली थी, अहमदाबाद

के पास पहुँच कर उपद्रव करने लगा। महम्मद हुसँन।मिजी भी दिल्प से लौट कर खंभात के चारों श्रोर छ्टमार करने लगा। इसके बाद दोनों ने सेनाएँ मिलाकर श्रहमदाबाद छेना चाहा। यद्यपि खानश्राजम के पास काफी सेना थी पर उसने उसमें राजभक्ति तथा ऐक्य की कमी देखी। इस पर उसने युद्ध के छिए जल्री नहीं को पर नगर में सतर्क रह कर उसकी हंढ़ता का प्रबंध करने छगा। शत्रु ने भारी सेना के साथ श्राकर उसे घेर लिया श्रीर तोप-युद्ध होने लगा। मिजी ने बादशाह को आने के शिष लिखा। शैर—

विद्रोह ने है सिर उठाया, दैव है प्रतिकूछ। श्रीर यह प्रार्थना की—

सिवा सरसरे शहसवाराने शाह। न इस गई को रह से सकता हटा।।

श्रकबर ने कुछ अफसरों को श्रागे भेजा और स्वयं ४ रबीडल् श्रव्वल (४ जुलाई १५७२ ई०) को उसी वर्ष पास के थोड़े सैनिकों के साथ साँडनी पर सवार हो रवाने हुआ। शैर—

> यलाँ ऊँट पर तरकश अन्दर कमर। चले उड़ शुतुर्भुगं की तरह सव॥

जालौर में आगे के अफसर मिले और बालमाना में पत्तन से पाँच कोस पर मीर मुहम्मद खाँ वहाँ की सेना के साथ आ मिला। अकबर ने सेना को, जो ३००० सवार थे, कई भागों में बाँट दिया और स्वयं सौ के साथ घात में पीछे रहा। देर न कर वह आगे बढ़ा और अहमदाबाद से तीन कोस पर पहुँच कर डंका तथा तुरही बजवाया। मुहम्मद हुसेन मिर्जा पता लेने को नदी के किनारे आया और सुभान कुली तुर्क से, जो आगे था, पूछा कि 'यह किसकी सेना है ?' उसने कहा कि 'ये शाही निशान हैं ' मिर्जा ने कहा कि 'आज ठोक चौदह दिन हुए कि विश्वासी चरों ने वादशाह को राजधानी में छोड़ा था और यदि वादशाह स्वयं आए हैं, तो युद्धीय हाथी कहाँ है ?' सुभान कुली ने कहा कि 'वे सच्चे हैं, केवल नौ दिन हुए कि वादशाह रवाने हुए हैं और यह स्पष्ट हैं कि हाथी इतनी जल्दी नहीं आ सकते।'

मुहम्मद हुसेन मिर्जा डर गया और इंग्टितयाहल मुल्क को पाँच सहस्र सेना के साथ फाटकों की रत्ता को छोड़कर, कि दुर्ग-वाले बाहर न निकलें, स्वयं पन्द्रह सहस्र सवारों के साथ युद्ध के लिए तैयारी की। इसी समय शाही सेना पार उतरी और युद्ध आरंभ हो गया। शाही हरावल शत्रु की संख्या के कारण हारने ही को था कि अकवर सौ सवारों के साथ उन पर टूट पड़ा और शत्रु को भगा दिया। मुहम्मद हुसेन मिर्जा और इंग्टितयाहल मुल्क तलवार के घाट उतरे। मिर्जा के विवरण में इसका पूरा वर्णन है।

इस तरह के शीघ कृचों का पहिले के वादशाहों के विषय में भी विवरण मिलता है, जैसे सुलतान जलालुद्दीन मनगेरनी का भारत से किमीन तक और वहाँ से गुर्जिस्तान तक, अमीर तैमूर गुर्गन का करशी पर विजय, सुलतान हुसेन मिजी का हिरात-विजय और वावर बादशाह का समरकंद-विजय। पर अन्वेषकों से यह छिपा नहीं है कि इन बादशाहों ने आवश्यकता पड़ने पर या यह देख कर कि शत्रु सतर्क नहीं है या साधारण युद्ध होगा, ऐसा ' समम्म कर किया था। उनकी ऐसे बादशाह से तुलना नहीं की जा सकती थी, जिसके अधीन दो लाख सवार थे और जिसने स्वेच्छा से शत्रु की संख्या को तथा मुहम्मद हुसेन मिर्जा से वीर सैनिक की अध्यक्ता को समम्म कर, जिसने अपने समकाछीनों की शक्ति से बढ़कर युद्ध में कार्य दिखलाया था, आगरे से गुजरात चार सौ कोस दूर पहुँच कर वह काम कर दिखलाया था, जैसे कार्य की सृष्टि के आरंभ से अब तक कहानी नहीं कही गई थी।

इस विजय के बाद मिर्जा नया जीवन प्राप्त कर नगर से बाहर निकला और वादशाही सेना के गर्द को प्रतीक्षा की श्रांखों के के लिए सुरमा समभ कर प्रहण किया। दूसरे वर्ष जब वादशाह अजमेर में थे तब मिर्जा बड़ी प्रसन्नता से मिलने श्राया। वाद-शाह ने कुछ श्रागे बढ़कर उसका स्वागत किया और गर्छ मिर्छ। इसके श्रनंतर जब इिल्तियाकल् मुल्क गुजराती के लड़कों ने विद्रोह किया तब यह श्रागरे से वहाँ भेजा गया।

२० वें वर्ष में जब अकबर ने सैनिकों के घोड़ों को दागने की प्रथा चलाना निश्चित किया तब कई अफसरों ने ऐसा करने से इनकार किया। मिर्जा दरबार खुलाया गया कि वह दाग प्रथा को चलावे पर इसने सबसे बढ़ कर विरोध किया। बादशाह का मिर्जा पर अपने लड़के से अधिक प्रेम था पर इस पर वह अप्रसन्न हो गया और इसे अमीर पद से हटा कर जहाँआरा बाग में, जिसे इसी ने बनवाया था, नजर कैंद्र कर दिया। २३ वें वर्ष मिर्जा पर फर कुपा हुई और वह अपने पूर्व पद पर नियत हुआ। पर उसी समय मिर्जा इस आंति से कि ं बादशाह उस पर पूरी कृपा नहीं रखते एकांतवासी हो गया। २५ वें वर्ष सन् ९८८ हि० (सन् १५८० ई०) में पूर्वीय प्रांतों में बलवा हो गया श्रीर बंगाल का प्रांताध्यन्त मुजफ्कर खाँ मारा गया। मिर्जा को पाँच हजारी मंसब तथा खाने-त्राजम पदवी देकर बड़ी सेना के साथ वहाँ भेजा। बिहार के उपद्रव के कारण मिर्जा बंगाल नहीं गया पर उस प्रांत के शासन तथा विद्रोहियों के दंड देने का उचित प्रबंध किया और हाजीपर में अपना निवास-स्थान बनाया। २६ वें वर्ष के खेत में जब श्रकवर कावुल की चढ़ाई से लौटकर फतहपुर श्राया तब मिर्जी कोका सेवा में उपस्थित हुआ और कृपाएँ पाकर सम्मानित हुआ। २७ वें वर्ष में जब्बारी, खबीता और तरखान दीवाना वंगाल से बिहार श्राए और मिर्जा के श्रादमियों से हाजीपुर लेकर वहाँ उपद्रव त्रारंभ कर दिया। तब भिर्जा ने विहार के विद्रोहियों को इंड देने के लिए छुट्टी छी और उसके बाद बंगाल पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। मिर्जा के पहुँचने के पहिले विजयी सेना ने बलवाइयों को उनके उपयुक्त दंख दे दिया था और वर्षा भी आरंभ हो गई थी, इसलिए मिर्जी आगे नहीं बढ़े। पर वर्षी बीतने पर २८ वें वर्ष के आरंभ में वह इलाहाबाद, अवध और विहार के जागीरदारों के साथ वंगाल गया श्रीर सहज ही गढ़ी ले लिया, जो उस प्रांत का फाटक है। सासूम कावुली ने, जो इन बलवाइयों का मुखिया था, आकर घाटी गंग के किनारे पड़ाव डाला । प्रति दिन साधारण युद्ध होता था पर बादशाह के पत्त वाले विद्रोहियों से भय के कारण जम कर युद्ध नहीं करते थे। इसी बीच मासूम और काकशालों में वैमनस्य हो गया और

खाने-आजम ने श्रंतिम से इस शर्त पर सुलह कर ली कि वे -समय पर श्रच्छी सेवा करेंगे। यह तय हुआ था कि वे युद्ध से अलग रहेंगे और अपने गृह जाकर वहाँ से शाही सेना में चले आवेंगे। मासूम खाँ वबड़ा गया और भागा। खाने-श्राजम ने एक सेना कतलू लोहानी पर भेजा, जो इस गड़बड़ में उड़ीसा श्रीर वंगाल के छुछ भाग पर श्रिकृत हो गया था। इसने स्त्रयं अकबर को लिखा कि यहाँ की जलवायु स्वारध्य के लिए हानिकर है, जिससे आज्ञा हुई कि वह प्रांत शाहबाज खाँ कंत्र को दिया जाय, जो वहाँ जा रहा था और खाने-श्राजम श्रपनी जागीर बिहार को चला आवे। उसी वर्ष जब अकबर इलाहाबाद श्राया दव मिर्जा ने हाजीपुर से श्राकर सेवा की श्रीर उसे गढ़ा तथा रायसेन मिला। ३१वें वर्ष सन् ९९४ हि० (१५८६ ई०) में यह दक्षिण विजय करने पर नियुक्त हुआ। सेना के एकत्र होने पर यह रवाने हुआ पर साथियों के दो रुखी चाल तथा मूठ-सच बोळने के कारण गड़बड़ मचा और शहाबुद्दीन अहमद ने, जो सहायक था, पुराने द्वेष के कारण। इसे धोखा दिया। मिर्जा -कुविचार करने लगा और अवसर पर रुकने तथा हटने वढ़ने से बहुत थोड़े सैनिक वच रहे। शत्रु अब तक डर रहा था पर साहस वढ़ने से वह युद्ध को आया। मिर्जा उसका धामना करने में अपने को असमर्थ समभ कर छौट आया और बरार चला गया। नौरोज को एलिचपुर को अरक्षित देखकर उसे खुट लिया और चहुत खूट के साथ गुजरात को चला। शत्रु ने उसके इस भागने से चिकत होकर उसका शोघता, से पीछा किया। मिर्जा भय से फ़र्ती कर भागा और नजरबार पहुँचने तक वाग न रोकी।

यद्यपि शत्रु उसे न पा सके पर जो प्रांत विजय हो चुका था वह फिर हाथ से निकल गया। मिर्जी सेना एकत्र करने के लिए नजरवार से गुजरात शीव्रता से चला गया। खानखानाँ ने, जो वहाँ श्रिधिपति था, वड़ा उत्साह दिखलाया और थोड़े समय में ं भच्छी सेना इकट्टी हो गई। परंतु मनुष्यों के मूर्ख विचारों से यह सफल नहीं हुआ। ३२ वें वर्ष में मिर्जा की पुत्री का सलतान मुराद के साथ व्याह हुआ और अच्छो मजलिस हुई। ३४ वें वर्ष के अंत में खानखानाँ के स्थान पर गुजरात का शासन इसे मिला। मिर्जी मालवा पसंद करके गुजरात जाने में ढिलाई करने लगा। अंत में ३५ वें वर्ष में वह अहमदाबाद गया। जब सुलतान मुजफ्कर ने कच्छ के जमींदार, जाम तथा जूनागढ़ के अध्यत्त की सहायता से विद्रोह किया तब ३६ वें वर्ष में मिर्जी वहाँ श्राया और शत्रु को परास्त कर दिया। ३७ वें वर्ष में जाम तथा श्रन्य जमींदारों ने श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रौर सोमनाथ श्रादि सोलह वंदरों पर श्रधिकार हो गया तथा सोरड प्रांत की राजधानी जूनागढ़ को घेर लिया गया। श्रमीन खर्रें गोरी के उत्तराधिकारी दौछत खाँ के पुत्रों मियाँ खाँ और ताज खाँ ने दुर्ग दे दिया । मिर्जा ने प्रत्येक को उपजाऊ जागीर दी श्रीर सुलतान मुजफ्फर को, जो विद्रोह का मूल था, कैंद करने का प्रयत्न करने लगा। उसने सेना द्वारिका भेजी, जहाँ के भूम्या-धिकारी की शरण में वह जा छिपा था। वह भूम्याधिकारी लड़ा पर हार गया। मुजफ्फर कच्छ भागा। मिर्जा स्वयं वहाँ गया श्रीर उसका घर जाम को देने का प्रस्ताव किया। इस पर उसने श्रधीनता स्वीकार कर लो और सुजफ्तर को दे दिया। उसे वे मिर्जा के

पास ला रहे थे कि उसने लघु शंका निवारण करने के बहाने एकांत में जाकर छुरे से, जो उसके पास था, अपना गला काट लिया और मर गया।

३९ वें वर्ष सन् १००१ ई० (१५९२-३ ई०) में अकबर ने जब मिर्जा को बुला भेजा तब यह शंका करके हिजाज चला गया। कहते हैं कि वह वादशाह को सिज्दा करना, डाढ़ी मुँड़ाना तथा अन्य ऐसे नियम, जो दरबार में प्रचलित हो चुके थे, नहीं मानता था और इसी के विरोध में लंबी डाढ़ी रखे हुए था। इस लिए इसने सामने जाना ठीक नहीं सममा और बहाने लिखता रहा। अंत में बादशाह ने उत्तर में लिखा कि तुम आने में देर कर रहे हो, ज्ञात होता है कि तुम्हारी ड़ाढ़ी के वाल तुम्हें दबाए हैं। कहते हैं कि मिर्जा ने भी धर्म-विषयक कठोर तथा व्यय्य पूर्ण बातें लिखीं जैसे बादशाह ने उसमान और अली के स्थान पर अबुल फजल और फैजी को बैठा दिया है पर दोनों शेखों के स्थान पर किसको नियत किया है ?

श्रंत में मिर्जा ने ड्यू वंदर पर श्राक्रमण करने के वहाने कूच किया श्रोर फिरंगियों से संधि कर सोमनाथ के पास बलावल वंदर से इलाही जहाज पर श्रपने छ पुत्र खुरम, श्रनवर, श्रव्हुल्ला, श्रव्हुल्लतीफ, मुर्तजा श्रोर श्रव्हुल्ल गफ़्र तथा छ पुत्रियों, उनकी माताश्रों और सौ सेवकों के साथ सवार हो गया। श्रक्वर को यह सुन कर बड़ा कष्ट हुआ श्रोर उसने मिर्जा के दो पुत्र शम्सी श्रोर शादमान को मंसव तथा जागीर देकर कृपा दिखलाई। शेख श्रव्हुल् कादिर वदाऊनी ने तारीख लिखा—

खाने आजम ने धर्मात्माओं का स्थान लिया पर वादशाह के

विचार से वह भटका हुआ था। जब मैंने हृद्य से वर्ष की तारीखें पूछा, तब कहा कि 'मिर्जी कोका हज्ज को गया' (१००२ हि०)

कहते हैं कि उसने पवित्र स्थानों में बहुत धन व्यय कियाः श्रीर शरीफों तथा मुखियों को सन्मान दिखलाया। इसने शरीफ को पैगंबर के मकबरे की रचा करने का पचास वर्ष का न्यय-दिया। इसने कोठरियाँ खरीद कर उस पवित्र इमारत को दे दिया। जब उसने पुनः श्रकबर का ऋषा पूर्ण समाचार पाया तब समुद्रः पार कर उसी बलावल बंदर में उतरा और सन् १००३ हि० के श्रारंभ में सेवा में भर्ती हो गया। उसे उसका मंसव तथा बिहार में उसकी जागीर मिल गई और ४० वें वर्ष में वकील के सन्भेका पद पर प्रतिष्ठित हुन्ना तथा उसे शाही मुहर मिली, जिस पर मौलाना अली अहमद ने तैमूर तक के कुछ पूर्वजों के नाम खोदे थे। ४१ वें वर्ष में मुलतान प्रांत उसकी जागीर हुई। ४५ वें वर्ष में जब यह आसीर के घेरे पर अकबर के साथ था तब इसकी माता बीचा ज्यू मर गई। श्रकवर ने उसका जनाजा कंधे पर रखा श्रीर शोक में सिर तथा मोछ मुँड़ाए। ऐसा प्रयत्न किया गया कि उसके पुत्रों के सिवा और कोई न मुँड़ावे पर न हो सका तथा बहुत से लोगों ने वैसा किया। इसी वर्ष के अंत में खान देश के शासक बहादुर खाँ ने मिर्जा की मध्यस्थता में श्रधीनता स्वीकार कर ली और दुर्ग दे दिया। मिर्जा की पुत्री का विवाह सुलतान सलीम के वड़े पुत्र खुसरों के साथ हुआ था, जो राजा मानसिंह का भांजा था; इस लिए साम्राज्य के इन दो स्तंभों ने खुसरों को बढ़ाने में बहुत प्रयत्न किया। विशेष कर मिर्जा, जो उस परः अत्यंत स्तेह रखते थे, कहा करते कि 'में चाहता हूँ कि दैन

**उसको बादशाहत का समाचार मुम्ते दाहिने कान** में दे श्रौर बाँये कान से हमारा प्राण ले ले।' श्रकबर के मृत्यु-रोग के समय यौवराज्य के लिए षड्यंत्र रचा गया पर सफल नहीं हुआ। अकबर के जीवन का एक स्वॉस बाकी था, जब शेख फरीद बर्खा श्रादि शाहजादा सलीम से जा मिले। वह बादशाह के इशारे तथा इन ग्रुभचिंतकों के उपद्रव के भय से दुर्ग के वाहर एक गृह में बैठ रहा था। राजा मानसिंह खुसरो के साथ दुर्ग <del>से</del> इस शतें पर निकल आए कि वह उसे छेकर बंगाळ चले जायँगे। खाने श्राजम ने भी डर कर श्रपना परिवार राजा के गृह पर इस सूचना के साथ भेज दिया कि वह भी आ रहा है क्योंकि धन भी ले जाना उचित है और उसके पास मजदूर नहीं हैं। राजा को भी वही बहाना था। लाचार हो मिर्जा को दुर्ग में अकेले रहकर बादशाह अकबर को गाड़ने तथा अंतिम संस्कार का निरीचण करना पड़ा। इसके बाद जहाँगीर के १ म वर्ष में खुसरो ने बढ़वा किया श्रीर मिर्जा उसका बहुकाने वाला बतलाया जाकर श्रसम्मानित हो गया।

कहते हैं कि खाने-आजम कफन पहिर कर द्रवार जाता था और उसे आशा थी कि वे उसे मार डालेंगे पर तब भी वह जिह्वा रोक नहीं सकता था। एक रात्रि अमीकल् उमरा से खूव कहा सुनी हो गई। बादशाह ने समिति समाप्त कर दिया और एकांत में राय लेने लगा। अमीकल् उमरा ने कहा कि 'उसे मार डालने में देर नहीं करना चाहिए।' महाबत खाँ ने कहा कि 'हम तर्क वितक नहीं जानते। हम सिपाही हैं और हमारे पास मजवूत तलवार है। उसे कमर पर मारेंगे और अगर वह दो दुकड़े न

हो जाय तो आप हमारा हाथ काट सकते हैं।' जब खानजहाँ लोदी के बोलने की पारी आई तब उसने कहा कि 'हम उसके सीभाग्य से चिकत हैं। जहाँ जहाँ बादशाह का नाम पहुँचा है, वहाँ वहाँ उसका नाम भी गया है। हमें उसका कोई ऐसा प्रकट दोष नहीं दिखलाई देता जो उसके मारे जाने का कारण हो । यदि डसे मारेंगे तो लोग उसे शहीद कहेंगे।' वादशाह का क्रोध इससे कुछ शांत हुत्रा श्रौर इसी समय बादशाह की सौतेली माता सलीमा सुलतान बेगम ने पर्दे में से पुकार कर कहा कि 'बादशाह, मिर्जी कोका के लिए प्रार्थना करने को कुल वेगमात यहाँ जनाने में इकट्ठी हुई हैं। आप यहाँ आवें तो उत्तम है, नहीं तो वे आप के पास श्रांगी।' जहाँगीर को वाध्य होकर जनाने में जाना पड़ा श्रौर उनके कहने सुनने पर उसका दोष चमा करना पड़ा। अपनी खास डिव्डी से उसकी मोताद अफीम उसे दिया, जो वह नहीं ले सका था श्रौर उसे जाने की छुट्टी दी। परंतु एक दिन प्रायः ख्सी समय ख्वाजा श्रवुळ् हसन तुर्वती ने एक पत्र दिया, जिसे मिजी कोका ने खानदेश के शासक राजा श्रली खाँ को लिखा था और जिसमें अकबर के विषय में ऐसी वार्ते लिखी थीं, जो किसी साधारण व्यक्ति के विषय में न लिखना चाहिए । आसीर गढ़ लिए जाने पर यह पत्र ख्वाजा के हाथ पड़ गया था श्रीर उसे वह कई वर्षों तक अपने पास रखे था। अंत में वह उसे पचा न सका श्रौर जहाँगीर को दे दिया। जहाँगीर ने उसे खानेश्राजम के हाथ में रख दिया और वह इसे श्रविचितत भाव से जोर से पढ़ने लगा । उपस्थित लोग उसे गाली तथा शाप देने लगे श्रीर नादशाह ने कहा कि 'अर्श-अशियानी ( अकवर ) और तुम्हारे

बीच जो अंतरंग मित्रता थी, वही मुक्ते रोकती है नहीं तो तुम्हारे गर्दनों से शिर का बोक्त हटवा देता।' उसने उसका पद और जागीर छीन लिया तथा नजर कैंद रखा। दूसरे वर्ष गुजरात का शासन इसके नाम में लिखा गया और उसका सबसे बड़ा पुत्र जहाँगीर कुली खाँ उसका प्रतिनिधि होकर उक्त प्रांत की रक्ता के लिये भेजा गया।

दिचिए का कार्य जब अफसरों की आपस की अनवन के कारण ठीक नहीं हो रहा था तब खानेत्राजम दस सहस्र सवारों से साथ ५ वें वर्ष वहाँ भेजा गया। इसके अनंतर उसने ब्ररहानपुर से प्रार्थना पत्र भेजा कि उसे राणा का कार्य सोंपा जाय। वह कहता था कि यदि उस युद्ध में मारा गया तो शहीद हो जाऊँगा। उसकी प्रार्थना पर उस चढ़ाई के उपयुक्त सामान मिल गया। जब कार्य आरंभ किया तब उसने प्रार्थना की कि 'बिना शाही झंडे के यहाँ आए यह कठिन गाँठ नहीं खुलेगी। इस पर ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० (१६१३ ई०) में जहाँगीर श्रजमेर श्राया श्रौर मिर्जा कोका के कहने पर शाहजहाँ उस कार्य पर नियुक्त किया गया पर कुल भार मिर्जी पर ही रहा। ख़ुसरों के प्रति पचपात रखने के कारण इसने शाहजहाँ से ठीक न्वर्ताव नहीं किया, जिससे उदयपुर से उसे द्रवार लाने के लिए महाबत खाँ भेजा गया। ९ वें वर्ष यह आसफ खाँ को इसिछए दे दिया गया कि ग्वालियर दुर्ग में कैद किया जाय। मिर्जा के एक कथन की लोगों ने सूचना दो, जिसका आशय था कि मैंने कभी मंत्र तंत्र करने का विचार नहीं किया। आसफ खाँ ने जहाँगीर से कहा था कि एक मनुष्य उसे नष्ट करने को अनुष्टान कर रहा

है। एकांतवास और मांसाहार तथा मैथुन का त्यांग संफलता के कारण हैं और कैदलाने में ये सभी मौजूद हैं, इसलिए आज्ञा दी गई कि लाने के समय मुर्ग और तीतर के अच्छे मांस बना कर मिर्जा को दिए जाँय—शैर—

ईश्वर की कृपा से शत्रु से भी लाभ ही होता है।

एक वर्ष बाद जब वह कैंद से छूटा तब उससे इकरारनामा लिखाया गया कि वादशाह के सामने वह तब तक न वोलेगा जब तक कि उससे कोई प्रश्न न किया जाय, क्योंकि उसका अपनी जबान पर श्रधिकार नहीं है। एक रात्रि जहाँगीर ने जहाँगीर कुली खाँ से कहा कि 'तुम अपने पिता के लिए जामिन हो सकते हो ?' इसने इत्तर दिया कि 'हम इनके सब कार्य के लिए जामिन हो सकते हैं पर जबान के लिए नहीं।' जब यह विचार हुआ कि डसे पंजहजारी नियुक्ति की सूचना दी जाय तब जहाँगीर के शाहजहाँ से कहा कि 'जब श्रकबर ने खानेश्राजम की दो हजारी की तरकी देना चाहा था तब शेख फरीद बख्शी और राजा राम दास को उसके घर पर मुबारकवादी देने को भेजा। उस समय वह हम्माम में था और वे फाटक पर एक प्रहर तक प्रतीचा करते रहे । इसके बाद जब वह अपने द्रबारी कमरे में आया तब इन **छोगों को बुलाकर इनकी बात सुनी । इस पर वह बैठ गया श्रौर** हाथ माथे पर रख कर कहा कि 'उसे दूसरा समय इस कार्य के लिए निश्चित करना होगा।' इसके बाद बिना किसी शील या सौजन्य के उन दोनों को विदा कर दिया। मैं यह बात यादः किए हूँ और यह लजा की बात होगी कि यदि तुम को वावा

उसका प्रतिनिधि होकर सलाम करना पड़े, जो मिर्जा कोका को उसकी नियुक्ति की बहाली पर करना चाहिए था।

१८ वें वर्ष में मिर्जा कोका खुसरों के पुत्र दावरबंख्श का आमिभावक तथा साथी बनाया जाकर भेजा गया, जो गुजरात का शासक नियुक्त हुआ था। १९ वें वर्ष सन् १०३३ हि० (१६२४ ई०) में आहमदाबाद में यह मर गया। यह बुद्धि की तीव्रता तथा वाक्शिक में एक ही था। ऐतिहासिक ज्ञान भी इसका बढ़ा चढ़ा था। यह कभी कभी कविता करता। यह उसके शैर का अर्थ है—

नाम तथा यश से मुक्ते मनवाहा नहीं मिला। इसके बाद कीर्तिरूपी छाईने पर पत्थर फेंकना चाहता हूँ॥

यह नस्तालीक बहुत अच्छा लिखता था। यह मुझा मीर अली के पुत्र मिर्जा बाकर का शिष्य था और अच्छे समाछोचकों की राय में प्रसिद्ध उस्तादों से लेखन में कम नहीं था। यह मतलब को स्पष्टतः लिखने में बहुत कुशल था। यद्यपि यह अरबी का विद्वान नहीं था तब भी कहता था कि वह अरबी भाषा जानने में 'अरब की दासी' के समान है। बातचीत करने में अपना जोड़ नहीं रखता था और अच्छे महावरे या कहाबत जानता था। उनमें से एक यह है कि 'एक मनुष्य ने कुछ कहा और मैंने सोचा कि सत्य है। उसी बात पर वह विशेषः जोर देने लगा तब शंका होने लगी। जब वह शपथ खाने लगा तब समभा कि यह भूठ है।' उसका एक विनोदपूर्ण कथन है कि 'पैसे वाछे के लिए चार खियाँ होनी चाहिए—एक एराको सत्संग के लिए, एक खुरासानी गृहस्थी के लिए, एक हिंदुस्तानी मैथुन के लिए और एक मावरबहरी कोड़े मासने के लिए, जिसमें दूसरों को

उपदेश मिले।' परन्तु विषय-वासना, धोखेबाजी तथा कठोर वोलने में यह अपने समकालीनों में सबसे बढ़कर था तथा बहुत ही क्रोधी था। जब उसका कोई उगाहने वाला सेवक सामने आता तब यदि वह कुल हिसाव, जो उसके जिम्मे निकलता था, चुका देता तो उसे छुट्टी दे दी जाती श्रौर नहीं तो उस पर इतनी मार पड़ती कि वह मर जाता। इतने पर भी यदि कोई वच जाता तो उसे फिर कष्ट न देता, चाहे लाखों उसके जिम्मे निकले। कोई ऐसा वर्ष नहीं बीतता था कि अपने दो एक हिंदुस्तानी लेखकों का सिर न मुँड़ा देता। कहते हैं कि एक अवसर पर उनमें से बहुतों ने गंगा स्नान के लिए छुट्टी ली तब इसने श्रपने दीवान राय दुर्गादास से कहा कि 'तुम क्यों नहीं जाते'। उसने उत्तर दिया कि 'मुक्त दास का गंगा-स्नान आपके पैरों के नीचे है।' यह सुनकर इसने स्नान की छुट्टी देना बंद कर दिया। यद्यपि यह प्रतिदिन निमाज नहीं पढ़ता था तब भी यह धर्मीध था। इसी कारण तःकालीन सम्राट् के धार्मिक नास्तिकता तथा श्रप-वित्रता का साथ नहीं दिया और प्रकट रूपसे यह उन सबसे विद्वेष रखता। यह समय देखकर नहीं काम करनेवाला था। जहाँगीर के राज्यकाल में एतमादुद्दौला के परिवार का बहुत प्रभाव था पर यह उनमें से किसी के द्वार पर नहीं गया, यहाँ तक कि नूरजहाँ बेगम के द्वार तक नहीं गया। यह खानवानाँ मिजी श्रव्दुरेहीम के बिलकुल विरुद्ध था क्योंकि वह एतमा-हुदौला के दीवान राय गोवर्द्धन के घर गया था।

अकबर की नास्तिकता का जिक्र आ गया है इसलिए उस विषय में कुछ कहना आवश्यक हो गया, नहीं तो यह इवलीस

शैतान की नास्तिकता से कम प्रसिद्ध नहीं है। यद्यपि तत्कालीन लेखकों तथा वाकेश्वानवीसों ने हानि के भय से इस बात का चहुंख नहीं किया है पर कुछ ने किया है और शेख श्रव्हुल्कादिर बदायूनी या वैसे ही छोगों ने इस विषय में खुल्छमखुल्ला लिखा है। इस कारण जहाँगीर ने श्राज्ञा निकाली कि साम्राज्य के पुस्तक विकेता शेख के इतिहास को न खरीहें और न बेंचे। इस कारण वह प्रंथ कम मिछता है। चलमा का निकाला जाना तथा सिज्दे श्रादि नियमों का चलाना श्रकवर को विचार-परं-परा के सबूत हैं। इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि तूरान के शासक अच्हुला खाँ उजवेग ने श्रकवर को वह बातें लिखीं, जो कोई साधारण व्यक्ति को नहीं छिखता। बादशाह की कीन कहे। उत्तर में इसने बहुत सी धर्म की बातें लिखीं और इस शैर से चमा का प्रार्थी हुश्रा—

खुदा के बारे में कहते हैं उसे पुत्र था, कहते हैं कि पैगंबर वृद्ध था खुदा श्रोर पैगंबर मनुष्यों की जबान से नहीं वचे तब मेरा क्या।

इसका श्रकबरनामे तथा शेख श्रवुल्फजल के पत्रों में चल्लेख है। परंतु इस श्रंथ के लेखक को कुल सवृत देखने पर्यही निश्चित ज्ञात होता है कि श्रकबर ने कभी ईश्वरत्व श्रोर पैगम्बरी का दावा नहीं किया था। वास्तव में वादशाह विद्या का श्रारंभ भी नहीं जानते थे श्रोर न पुस्तकें ही पढ़ी थीं पर वह वुद्धिमान था श्रोर उसका ज्ञान उचकोटि का था। वह चाहते थे कि जो कुछ विचार के श्रनुकूल है वही होना चाहिए। बहुत से उल्पा सांसारिक लाभ के लिए हाँ में हाँ मिलाने लगे श्रोर चापल्रसी करने लगे। फैजी श्रोर श्रवुल्फजल के बढ़ने का यही

 चारण है। उन दोनों ने वादशाह को बुद्धिसंगत तथा सूफी विचार ·बतलाए श्रौर प्राचीन प्रथाश्रों को तोड़ने को जांच करने के लिए उन्होंने उसे अपने समय का अन्वेषक तथा मुजतहीद वतलाया । इन दोनों भाइयों की योग्यता तथा विद्वत्ता इतनी वढ़ी हुई थी कि उनके समय कोई विद्वान उनसे तर्क न कर सके, जिससे वे दर्वेशजादा श्रोर दरिद्री से बढ़कर न होते हुए एकदम बादशाह के श्रंतरंग तथा प्रभावशाली मित्र बन गए। ईर्ध्यालु मनुष्य, जिनसे दुनिया भरी है, श्रौर मुख्यकर प्रतिद्वंद्वी मुल्ले, जो दब चुके थे, अपनी अप्रसन्नता तथा ईर्ब्या को धर्म रक्षा का नाम देकर भूरी वार्ते फैलाने छगे, जिसकी कोई सीमा न था। ऐसे कोई उपद्रव नहीं थे, जो इन्होंने नहीं किए । धर्माधता तथा पत्तपात से श्रपना जीवन तथा ऐश्वर्य निछात्रर कर दिया। ईश्वर उन्हें समा करे। खाने त्राजम को कई पुत्र थे। सबसे बड़े नहांगीर कुतीखाँ का श्चलग वृत्तांत दिया है । दूसरा मिर्जा शादमान था, जिसे जहाँगीर के समय शादलाँ की पदवी मिली। अन्य मिर्जा खुर्रम था, जो श्रकबर के समय गुजरात में जूनागढ़ का श्रध्यत्त था, जो उसके विता की जागीर थी। जहाँगीर के समय वह कमाल लाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ श्रीर शाहजादा सुलतान खुरम के साथ राणा के विरुद्ध नियत हुआ। एक और मिर्जा अन्दुहा था, जिसे जहाँ-गीर के समय सर्दार खाँ की पदवी मिली। बादशाह ने इसे इसके पिता के साथ ग्वालियर में कैद किया था। पिता के छुट--कारे पर इस पर भी दया हुई। एक और मिर्जी खनवर था, -जिसकी जैन खाँ कोका की पुत्री से शादी हुई थी। प्रत्येक ने दो .हजारी तीन हजारी मंसब पाए थे।

### ५. अजीजुल्ला खाँ

हुसेन दुकरिया के पुत्र यूसुफ खाँ का पुत्र था, जिन दोनों का पुत्रांत श्रांत श्रांत रिया गया है। श्रांत ज्ञांत का का कुल में नियत हुआ और जहाँगीर के राज्य के श्रंत में दो हजारी १००० सवार का मंसवदार था। शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर इसका मंसव बहाल रहा और ७ वें वर्ष इज्जत खाँ पदवी और झंडा उपहार में मिला। ११ वें वर्ष में इसका मंसव दो हजारी १५०० सवार का हो गया और उसी वर्ष सईद खाँ बहातुर के साथ कंघार के पास फारसीयों के युद्ध में यह साथ रहा, जिनमें वे परास्त हुए और इसको ५०० सवार की तरकी मिली। कंघार से पुरदित खाँ के साथ बुस्त हुगें लेने गया। १२ वें वर्ष इसे डंका और बुस्त तथा गिरिश्क हुगों की रज्ञा का भार मिला, जो श्रधकृत हो चुके थे। १४ वें वर्ष इसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया श्रीर श्रजीजुल्ला खाँ पदवी मिली। १७ वें वर्ष सन् १०५४ हि० (सन् १६४० ई०) में मर गया।

### ६. अजीजुल्ला खाँ

यह खली छुल्छा खाँ यन्दी का तीसरा पुत्र था। पिता की मृत्यु पर इसे योग्य मंसव तथा खाँ की पदवी मिली। २६ वें वर्ष औरंग जेव ने इसे मुहम्मद यार खाँ के स्थान पर मीर तुजुक बनाया। २० वें वर्ष जब इसका माई रूहुल्छा खाँ बीजापुर का प्रांताध्यन्न नियत हुआ तब यह उस दुर्ग का अध्यन्न हुआ। ३६ वें वर्ष में रूहुल्छा की मृत्यु पर इसका मंसव डेढ़ हजारी ८०० सवार का हो गया। इसके बाद यह कूरवेगी हुआ और ४६ वें वर्ष में सरदार खाँ के स्थान पर कंघार दुर्ग का अध्यन्न नियत हुआ। इसका मंसव डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। इसका और कुछ हाल नहीं ज्ञात हुआ।

#### ७. अफजल खाँ

ः इसका नाम ख्वाजा सुलतान श्रली था। हुमायूँ के राज्य काल में यह कोषागार का लेखक था। अपनी सचाई तथा योग्यता से शाही कुपा प्राप्त किया और सन् ९५६ हि० (सन् १५४९ ई०) में यहं दीवाने खर्च बनाया गया। सन् ९५७ में हुमायूँ के छोटे भाई कामराँ ने अपने बड़े भाई का विरोध किया, जो उस पर पिता से बढ़कर कृपा रखता था और काबुल में अपना राज्य स्थापित किया। उसने शाही लेखकों तथा नौकरों पर कड़ाई की श्रौर ख्वाजा को कैंद्र कर धन और सामान वसूल किया। जब हुमायूँ ने भारत पर चढ़ाई करने का विचार किया तव ख्त्राजा मीर बख्शी नियत हुआ। हुमायूँ की मृत्यु पर तार्दी वेग खाँ, जो अपने को अमीरुल्डमरा सममता था, ख्वाजा के **धाय दिल्ली का प्रबंध देखने लगा। हेमू के साथ के युद्ध में** ख्वाजा मीर मुंशी अशरफ खाँ और मौलाना पीर मुहम्मद शर्वानी के साथ, जो अमीरुल् उमरा तार्दी वेग को नष्ट करने का श्रवसर हुँढ़ रहे थे, भाग गए। जब ये श्रफसर पराजित श्रीर अप्रतिष्ठित होकर अकबर के पड़ाव पर आए, जो हेमू से युद्ध करने पंजाब से सरहिंद आया था, तव वैराम खाँ ने तुरंत तार्दी बेग खाँ को मरवा डाला और ख्वाजा तथा मीर मुंशी को निरी-क्षण में रखा क्योंकि उन पर घोखे तथा घूस खाने की शंका थी। इसके अनंतर ख्त्राजा तथा मीर मुंशी भागकर हिजाज चले गए।

( 38 )

अकबर के राज्य के ५ वें वर्ष में इन्हें श्रिभवादन करने की खाज़ा मिली और ख्वाजा का ख्रन्छा स्वागत हुआ तथा तीन हजारी मंसव मिला। संपाद्क ने यह निश्चय नहीं किया कि ख्वाजा का इसके वाद क्या हुआ छोर वह कब मरा।

# अफजल खाँ श्रह्मामी मुह्मा शुकुङ्मा शीराजी

विद्या के निवासस्थान शीराज में शिक्षा प्राप्त कर इसने कुछ समय साधारण विषय पढ़ाने में व्यतीत किया। जब यह समुद्र से सूरत आया और वहाँ से बुर्हानपुर गया तब खान-खाना ने, जो हदयों को आकर्षित करने के लिए चुंबक था, इसको अपने यहाँ रख कर इसका प्रबंध किया और इसे अपना साथी बना लिया । इसके छानंतर यह शाहजादा शाहजहाँ की सेवा में गया और सेना का मीर अदल हो गया। उदयपुर के राणा के कार्य में यह उसका सेक्रेटरी और विश्वासपात्र था। जब इसकी उचित राय से राणा के साथ संधि हो गई, तब इसकी प्रसिद्धि बढ़ी श्रोर यह शाहजादा का दीवान हो गया। इस चढाई का काम निपटने पर शाहजहाँ की प्रार्थना से इसे अफजल खाँ की पदवी मिली। दिचए में यह शाहजादा की श्रोर से राजा विक्रमाजीत और आदिल शाही वकीलों के साथ बीजापुर गया छौर आदिल शाह को सत्यता तथा अधीनता के मार्ग पर लाया । वहाँ ५० हाथी, असाघारण श्रद्धुत वस्तुएँ, जङ्गऊ हथियार श्रौर धन कर स्वरूप लाया। १७ वें वर्ष में शाहजादा को परगना धौलपुर जागीर में मिला और इसने दरिया खाँ को उसका श्रधिकार लेने भेजा। इसके पहिले प्रार्थना की गई थी कि वह परगना सुलतान शहर-यार को मिले और इस पर इसकी भोर से शरीफ़ल्मुल्क ने आकर

श्रिविकार कर लिया था। दोनों में लड़ाई का श्रवसर श्रा गया धौर ऐसा हुआ कि अनायास एक गोली राएीफ़ुल्मुल्क को श्रांख में घुस गई और वह श्रंघा हो गया। यह एक विप्नव का कारण हो गया। नूरजहाँ बेगम शहरयार का पत्त छेने से कुछ हो गई और जहाँगीर, जिसने कुल अधिकार उसे सौंप रखा था युवराज से विमनस हो गया। शाहजहाँ, जो कंधार की चढ़ाई के लिए दिचण से बुलाया गया था, मौकूफ कर दिया गया श्रीर शहरयार मीर रुस्तम की भभिभावकता में उन्न चढ़ाई पर नियत हुआ। शाहजादे को आज्ञा मिली कि अपनी पुरानी जागीर के बदले दक्षिण, गुजरात या मालवा में इन्छित जागीर लेकर वहीं ठहरे और सहायक अफसरों को कंधार की चढ़ाई पर जाने को भेज दे। ऐसा इस कारण किया गया कि यदि शाह-जादा ने जागीर दे देने और सेना भेज देने की अधीनता स्वीकार कर ली तब उसकी उच्चता और ऐश्वर्य में कमी हो जायगी और यदि उसने विद्रोह कर उपद्रव मचाया तो दंड देने का अवसर मिल जायगा। कपटी संसार क्या श्राश्चर्यज्ञनक कार्य नहीं कर सकता?

शाहजादे ने अफजल खाँ को दरबार भेजा कि वह जहाँ-गीर को अच्छी तरह सममाने कि यह सन नीति ठीक नहीं हैं और ऐसे भारी कार्य को इतना साधारण समम लेना साम्राज्य को हानि पहुँचाना है। सन कार्य स्त्रियों को सौंप देना उचित नहीं है, स्वयं अपने दूरदर्शी मस्तिष्क को काम लाना चाहिए। यह अत्यंत दु:ख को बात होगी कि यदि इस सच्चे अनुगामी को भक्ति में कुछ कमी हो जाय। यदि नेगम के कहने पर श्राज्ञा दे देंगे कि उसकी जागीर ले छी जाय तो वह शत्रुश्रों में किस प्रकार रह सकता है ? इसके साथ ही उसने प्रार्थना की कि माछवा और गुजरात की जागीरें भी उससे ले छी जायँ श्रीर उसे मका का फाटक सूरत का वंदर मिल जाय, जिसमें वह वहाँ जाकर फकीर हो जाय।

राहजादे की इच्छा थी कि उपद्रव की धूल शांति तथा नम्रता के छिड़काव से दव जाय छौर सम्मान तथा प्रतिष्ठा का पर्दा न उठ जाय पर इसके शत्रुओं तथा षड्यंत्रकारियों ने मगड़ों का सामान इस प्रकार नहीं तैयार किया था कि वह अफजल खाँ से ठीक किया जा सके। यद्यपि जहाँगीर पर कुछ असर हुआ और उसने बेगम से कुछ प्रस्ताव किये पर उसने और भी हठ किया। उसका वैमनस्य बढ़ गया और अफजल बिना कुछ कर सके बिदा कर दिया गया। जब शाहजादे ने समम लिया कि वह जो कुछ अधीनता दिखलावेगा वह निर्वलता सममी जायगो और उससे शत्रुओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, इसलिए उसने शाही सेना के इकट्ठे होने के पहिले हट जाना उचित सममा क्योंकि स्यात् इसके बाद परदा हट सके। इसका वृत्त अन्यत्र विस्तार-पूर्वक दिया गया है इसलिए उसे न दुहरा कर अफजल को जीवनी ही दी जाती है।

जब शाहजादा पिता के यहाँ न जाकर लौटा श्रौर मांडू होता जुहीनपुर में जाकर दृढ़ता से जम गया तब श्रफजल खाँ बीजापुर जुछ कार्य निपटाने भेजा गया। शाही सेना के आने के कारण शाहजादे ने बुहीनपुर में रहना ठीक नहीं समभा तब तेलिंगाना दोते हुए बंगाल जाने का निश्चय किया। इसके बहुत से नौकर इस समय स्वामिद्रोही हो गए श्रौर श्रफजल खाँ का पुत्र मुहम्मद घ्यपने परिवार के साथ अलग होकर भाग गया।शाहजादे ने सैयद जाफर बारहः प्रसिद्ध नाम शुजाश्रत खाँ को खानकुली उनवेग के साथ, जो कुलीज खाँ शाहजहानी का बड़ा भाई था, उसको लौटा लाने को उसके पीछे भेजा। आज्ञा थी कि यदि न ष्यावे तो उसका सिर लावे। वह भी वीरता से उठकर तीर चलाने लगा। इन सब ने बहुत सममाया पर कुछ फल न निकला। खानकुली को तै कर सैयद जाफर को घायल किया। स्घयं वीरता से लड़कर मारा गया। शाहजादा बराबर पिता को प्रसन्न कर भूतकाल के कार्यों का प्रायिश्वत करना चाहता था, इसलिए बंगाल से लौटने पर जहाँगीर के २०वें वर्ष सन् १०३५ हि० (सन् १६२६ ई०) में अफजल खाँ को योग्य भेंट के साथ द्रवार भेजा पर जहाँगीर ने निर्ममता से उसे रोक रखा श्रौर उसे खानसामाँ नियत कर सम्मानित किया। २२ वें वर्ष में जहाँगीर के काश्मीर जाते समय यह लाहौर में रह गया क्योंकि यात्रा की कठिनाइयों के साथ गृह-कार्य भी श्रिधिक था। लौटते समय जहाँगीर की मृत्यु हो गई। शहरयार ने लाहौर में अपने को सम्राट् घोषित कराया श्रीर अफजल को श्रपना वकील तथा कुल कार्यों का केंद्र बना दिया। यह हृदय से शाहजहाँ का शुभचिंतक था, इसिछए जब शहरयार ने सेना एकत्र कर उसे सुलतान वायसंगर के भाधीन श्रासफ खाँ का सामना करने भेजा श्रीर खयं भी सवार होकर उसके पीछे चला तब श्रफजल ने राय दी कि उसका जाना उचित नहीं है श्रीर सेना से समाचार श्राने तक उसे ठहरना चाहिए। श्रापने तर्क से इसने उसे तव तक

रोक रखा जब तक वह सेना बिना हाथ पाँव के, जो मुफ्त का धन पाकर इकट्टी हो गई थी और बिना नायक के थी, विना युद्ध के छिन्न-भिन्न हो गई और शहरवार निराश्रय हो दुर्ग में जा बैठा। जब सन् १०३७ हि० (१६२६ ई०) में शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तब अफजल ने लाहौर से १म वर्ष में २६ जमादिचल् श्राखिर ( २२ फरवरी सन् १६२८ ई० ) को दरवार आकर सेवा की तथा अपनी बुद्धिमानी आदि के कारण पहिले की तरह वह मीर सामान बनाया गया और पाँच सदी ५०० सवार की तरक्षी मिली, जिससे उसका मंसव चार हजारी २००० सवार का हो गया। दूसरे वर्ष में यह इराद्त खाँ सावजी के स्थान पर दोवान कुल नियत हुआ और एक हजारी १००० सवार की तरकी हुई। 'शुद फलातूं वजीरे इसकंदर' ( सिकंदर का वजीर अफलातून हुआ ) से तारीख निकलती है। ६ठे वर्ष में इसने प्रार्थना की कि शाहजहाँ उसके घर पर पधारकर उसे सम्मानित करे, जिसका नाम "मंजिले श्रफजल" ( श्रफजल का मकान या प्रतिष्ठित मकान ) हुत्रा श्रोर जिससे तारीख भी निकलती है (सन् १०३८ हि॰)। सवार होने के स्थान से उसके गृह तक, जो २५ जरीव था, भिन्न-भिन्न प्रकार की शतरंजियाँ विछी हुई थीं। ११वें वर्ष में सात हजारी मंसव मिलने से इसकी प्रतिष्ठा का सिर शनीखर तक ऊँचा हो गया। १२वें वर्ष में यह सत्तरवीं साल में पहुँचा श्रीर बोमारी का जोर होने से संसार से बिदा होने के लक्षण उसके मुख पर भलकने लगे। शाहजहाँ उसे देखने गया और उसका हाल चाल पूछने की ऋपा की। १२ रमजान सन् १०४८ हि०

(७ ज़नवरी सन् १६३९ ई०) को यह लाहौर में मर गया, जिसकी तारीख 'जेखूबी बुद गोए नेकनामी' ( सुख्याति के गेंद को सुंदरता से ले गया ) से निकलती है।

इस घच्छे घादमी का चरित्र निष्कलंक था। शाहजहाँ प्रायः कहता कि २८ वर्ष की सेवा में उसने अफजल खाँ के मुख से एक भी शब्द किसी के विरुद्ध नहीं सुना। वाक्शक्ति प्रशंसनीय थी श्रौर ज्योतिष, गणित तथा बहीखाते में योग्य था। कहते हैं कि इस सब विद्वता और योग्यता के होते उसने कभी कुछ कागज पर नहीं लिखा श्रीर वह श्रंकों को नहीं जानता था। यह उसकी उच्चता तथा आलस्य के कारण था। वास्तव में उसने सब कार्य अपने पेशकार दियानतराय नागर गुजराती पर छोड़ दिया था। वही सव निरीत्तण करता था। किसी मसखरे किन ने मिर्सिए में, जो उसकी मृत्यु पर लिखी गई थी, कहा है कि जब कब में किसी हूर ने कुछ प्रश्न किया तब खाँ ने उत्तर दिया कि 'दियानत राय से ।पूछो, वही उत्तर देगा।' इसका मकबरा जमुना के उस पार आगरे में है। उसे कोई पुत्र नहीं थे। इसने अपने भतीजे इनायतुहा खाँ को, जिसकी पदवी आकिल खाँ थी, पुत्र के समान पाला था।

## ६. अबुल् खैरखाँ बहादुर इमामजी

यह फारूकी शेखों के वंश में या और इसके पूर्वज शेख फरीदुद्दीन शकरगंज थे। इसके पूर्वजों का निवासस्थान अवध के अंतर्गत खैराबाद सरकार में मीरपुर था। यह कुछ दिन शिकोहाबाद ( मैनपुरी जिछे में ) रहा था, इसलिए यह शिकोहा-बादो कहलाया। इसका पिता शेख बहाडदीन श्रीरंगजेब के समय में दो हजारी मंसबदार था और शिकोहाबाद का सदर और बाजारों का निरीचक था। अबुल्खैर को पहिले तीन सदी मंसब मिला श्रोर मालवा के शादियाबाद माङ्क नगर में महमत खाँ का सहकारी रहा । जिस वर्ष निजामुरुमुरुक भासकजाह मालवा से दिच्या को गया, इसने उसका साथ दिया। यह अनुभवी सैनिक था श्रीर ऐसे कार्यों में श्रच्छी राय देता था, इसलिए इसकी सम्मति ली श्रीर मानी जाती थी। इसे ढाई हजारी मंसव, खाँ का बिताव, योग्य जागीर तथा पूना जिले के नवीनगर अर्थात् उन्तुर-स्थान की फौजदारी मिली। सन् ११३६ हि॰ (सन् १७२४ ई॰) में जब श्रद्धितीय श्रमीर श्रासफजाह राजधानो से द्त्रिण श्राया तव वह घार के दुर्गाध्यत्त और मालवा प्रांत में माँ हू के फीजदार ख्वाजम कुली खाँ को अपने साथ हेता आया और खाँ को वहाँ उस पद पर छोड़ आया। बाद को जब कुतुबुद्दीन अली खाँ पनकोड़ी द्रवार से उक्त पदों पर नियत हुआ तव खाँ आसफजाह के पास चला आया और खानदेश के प्रांताध्यन हफ़ीज़ुद्दीन खाँ के साथ नियुक्त हुआ। इसने मराठों के विरुद्ध अच्छा कार्य किया और क्रमशः चार हजारी २००० सवार का मंसव, वहादुर की पदवी

तथा डंका निशान पाकर विश्वासपात्र हुत्रा । यह थोड़े थोड़े समय तक गुलशनाबाद का फौजदार, खानदेश का नायब तथा बगलाना सरकार का फौजदार रहा। नासिर जंग के समय यह शमशेर वहा-हुर की पदवी पाकर श्रीरंगावाद का नायब हुआ। मुजफ्फर जंग के समय यह खानदेश का प्रांताध्यक्ष हुआ। सलावत जंग के समय इसे पाँच हजारी ४००० सवार का मंसव, भालरदार पालकी श्रीर इसास जंग की पदवी मिली। राजा रघुनाथ दास की दीवानी के समय मराठों से जो युद्ध हुआ, उसमें यह हरावल का अध्यच था। युद्ध में शहीद बनने की इच्छा से मृत्यु खोजता था पर भाग्य से युद्ध के बाद साधारण रोग से सन् ११६६ हि॰ (१७५३ ई०) में मर गया। यह वीर तथा बोलने में निडर था। यह शिच्तित भी था। जिस वर्ष एक मराठा सर्दार बाबू नायक ने हैदराबाद कर्णाटक में चौथ इकट्टा करने को भारी सेना एकत्र की उस समय यह ससैन्य उक्त कर्णाटक के ताल्लुकेदार अनवरुद्दीन खाँ, कड्प्पा के फौजदार श्रव्दुन्नबी खाँ श्रोर कर्नोल के फौजदार बहादुर खाँ के साथ उसका सामना करने पर नियत हुआ। इसका शत्रु पर श्राक्रमण करना, सामान ऌ्टना तथा उसे परास्त करना, जिससे उस सदीर ने फिर गड़बड़ नहीं मचाया, सब पर विदित है। इसे दी पुत्र थे । बड़ा श्रजुल् वर्कात खाँ इमाम जंग साहसी था पर युवा-वस्था ही में मर गया। दूसरा शम्सुदौळा अवुल् खैर खाँ वहांदुर तेग-जंग था, जो लिखते समय निजामुद्दौढा श्रासकजाह का कृपा-पात्र है श्रोर जिसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब, डंका निशान और बीद्र प्रांत का पश्चिमीय महाल जागीर में मिला है । इसमें अच्छे गुण हैं तथा इसका अच्छा नाम है।

### १०. अबुलफज्ल, अल्लामी फहामी शेख

यह शेख मुवारक नागौरी का द्वितीय पुत्र था। इसका जन्म सन् ९५८ हि॰ (६ मुहर्रम, १४ जनवरी सन् १५५१ ई॰) में हुआ था । यह अपनी बुद्धि-तीव्रता, योग्यता, प्रतिभा तथा वाक्चातुरी से शीञ अपने समय का अद्वितीय एवं असामान्य पुरुष हो गया । १५ में वर्ष तक इसने दार्शनिक शास्त्र तथा हदीस में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि शिचा के आरम्भिक दिनों में जब वह २० वर्ष का भी नहीं हुआ था तब सिफाहानी या इस्फहानी की न्याख्या इसको मिली, जिसका आधे से अधिक अंश दीमक खा गये थे श्रीर इस कारण वह समभ में नहीं श्रा रहा था। इसने दीमक खाये हुये हिस्सों को अलग कर सादे कागज जोड़े और थोड़ा विचार कर के प्रत्येक पंक्ति का आरंभ तथा अंत समभा कर सादे भाग को अंदाज से भर डाला। बाद को जब दूसरी प्रति मिल गई और दोनों का मिलान किया गया, तो वे मिल गए। दो तीन स्थानों पर समानार्थी शब्द-योजना की विभिन्नता थी और तीन चार स्थानों पर के उद्धरण भिन्न थे पर उनमें भी भाव प्रायः मूल के ही थे। सबको यह देखकर श्रत्यंत आश्चर्य हुआ। इसका स्वभाव एकांतिशय था, इसलिये इसे एकांत अच्छा उगता था और इसने लोगों से मिछना जुलना कम कर दिया तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहा । इसने किसी व्यापार के द्वार को खोलने का प्रयत्न नहीं किया। मित्रों के कहने पर १९ वें

वर्ष में यह बादशाह अकबर के दरवार में उस समय उपस्थित ः हुआ जब वह पूर्वीय प्रांतों की श्रोर जा रहा था श्रोर श्रयातुरु कुरसी पर लिखी हुई अपनी टीका उसे भेंट की। जब श्रकवर फतेहपुर लौटा तव यह दूसरी बार उसके यहाँ गया श्रौर इसकी विद्वत्ता तथा योग्यता की ख्याति श्रकवर तक कई बार पहुँच चुकी थी इसीलिये इस पर असीम कुपायें हुईं। जब श्रकबर कट्टर मुल्लाओं से बिगड़ बैठा तब ये दोनों भाई, जो अपनी उचकोटि की विद्वत्ता तथा योग्यता के साथ धूर्तता तथा चापॡसी में भी कम नहीं थे, बार-वार शेख अब्दुन्नबी श्रीर मखदू मुल्मुल्क से, जो श्रपने ज्ञान तथा प्रचलित विद्यात्रों की जानकारी से साम्राज्य के स्तम्भ थे, तर्क करके उन्हें चुप कर देने में अकबर की सहायता करते रहते थे, जिससे दिन प्रतिदिन इनका प्रभुत्व और वादशाह से मित्रता बढ़ती गई। शेख तथा इसके बड़े भाई शेख फैजी का स्वभाव बादशाह की प्रकृति से मिलता था, इससे अबुल् फज़्ल श्रमीर हो गया। ३२ वें वर्ष में यह एक हजारी मंसबदार हो गया। ३४ वें वर्ष में जब शोख की माँ की मृत्यु हुई तब अकवर ने शोक मनोने के लिए इसके गृह पर जाकर इसको समभाया कि यदि मनुष्य श्रमर होता श्रौर एक एक कर न मरता तो -सहानुभूतिशील हृदयों के विरक्ति की आवश्यकता ही न रह जाती । इस सराय में कोई भी अधिक दिनों नहीं रहता, तब क्यों इस लोग ऋसंतोष का दोष अपने ऊपर छें। ३७ वें वर्ष में इसका -मंसब दो हजारी हो गया।

जब शेख का बादशाह पर इतना प्रमुख बढ़ गया कि शाह-जादे भी इससे ईर्घ्या करने लगे तब अफसरों का कहना ही क्या भौर यह बराबर वादशाह के पास रत्न तथा छुँद्न के समान रहने लगा तव कई असंतुष्ट सर्दारों ने अकवर को शेख को दिल्ला भेजने के लिये बाध्य किया। यह प्रसिद्ध है कि एक दिन सुलतान सलीम शेख के घर पर गया और चालीस लेखकों को छुरान तथा उसकी न्याख्या की प्रतिलिपि करते देखा। वह उन सब को पुस्तकों के साथ वादशाह के पास ले गया, जो सशंकित होकर विचारने लगा कि यह हमको तो और किस्म की वातें। सिखलाता है और अपने यहाँ गृह के एकांत में दूसरा करता है। उस दिन से उनकी मित्रता की वातों तथा दोस्ती में फर्क पड़ गया।

४३ वें इलाही वर्ष में यह दक्षिण शाहजादा मुराद को लाने मेजा गया। इसे आज्ञा मिली थी कि यदि वहाँ के रचार्थ नियुक्त अफसर ठीक कार्थ कर रहे हों तो वह शाहजादे के साथ लौट आवे और यदि ऐसा न हो तो वह शाहजादा को भेज दे और मिर्जा शाहरुख के साथ वहाँ का प्रवंध ठीक करें। जब वह वहां नपुर पहुँचा तब खानदेश के अध्यक्त बहादुर खाँ ने, जिसके भाई से अबुल्फजल को बहन ज्याही हुई थी, चाहा कि इसे अपने घर लिवा जाकर इसकी खातिरी करें। शेख ने कहा कि यदि तुम मेरे साथ वादशाह के कार्य में योग देने चलो तो हम निमंत्रण स्वीकार कर छें। जब यह मार्ग वंद हो गया तब उसने कुछ वस्त्र तथा रुपये भेंट भेजे। शेख ने उत्तर दिया कि मैंने खुदा से शपथ ली है कि जब तक चार शर्ते पूरी न हों तब तक में कुछ उपहार स्वीकार नहीं करूँगा। पहली शर्त प्रेम है, दूसरी यह कि उपहार का मैं विशेष मूल्य नहीं समकूँगा, तीसरी यह

कि मैंने उसको माँगा न हो और चौथी यह कि उसकी मुक्ते आवश्यकता हो। इनमें पहिले तीन तो पूरे हो सके हैं पर चौथा कैसे पूरा होगा ? क्योंकि शाहंशाह की कृपा ने इच्छा रहने ही नहीं दी है।

शाहजादा मुराद, जो श्रहमदनगर से श्रसफळ होकर लौटने के कारण मस्तिष्क विकार से प्रसित हो रहा था श्रीर उसके पुत्र रुस्तम मिर्जी की मृत्यु से उसमें श्रधिक सहायता मिली, श्रन्य मदिरा पायियों के प्रोत्साहन से पान करने लगा और उसे ळकवा की बीमारी हो गई। जब उसे अपने ब्रुळाये जाने की श्राज्ञा का समाचार मिला, तो वह श्रहमद्नगर चला गया, जिसमें इस चढ़ाई को दरवार न जाने का एक वहाना बना ले। -यह पूर्नी नदी के किनारे दीहारी पहुँच कर सन् १००७ हि० (१५९९ ई०) में मर गया। उसी दिन शेख फ़ुर्ती से कूच कर पड़ाव में पहुँचा। वहाँ ऋत्यंत गड़बड़ मचा हुआ था। छोटे वड़े सभी छौट जाना चाहते थे पर शेख ने यह सोच कर कि ऐसे समय जब शत्रु पास है और वे विदेश में हैं, लौटना अपनी द्धानि करना है। बहुतेरे क्रुद्ध होकर छौट गए पर इसने **ट**ढ़ हृद्य तथा सचे साहस के साथ सदीरों को शांत कर सेना एकत्रित रखा श्रौर दक्षिण-विजय के लिये कृच कर दिया। थोड़े समय में भागे हुए भी आ मिले और उसने कुल प्रांत की श्रच्छी -तरह रक्षा की। नासिक बहुत दूर था, इसलिये नहीं लिया जा सका, पर बहुत से स्थान, बटियाला, तल्तुम, सित्ँदा आदि साम्राज्य में मिला लिए गए। गोदावरी के तट पर पड़ाव डाल चारों छोर योग्य सेना भेजी। संदेश मिलने पर इसने चाँद

खीबी से यह ठीक प्रतिज्ञा तथा वचन ले लिया कि अभंग खाँ हुन्शी के, जिससे उसका विरोध चल रहा था, दंड पा जाने पर वह अपने लिये जुनेर जागीर में लेकर अहमदनगर दे देगी। शोख शाहगढ़ से उस और को रवाना हुआ।

इसी समय अकवर उज्जैन आया और उसे ज्ञात हुआ कि आसीर के अध्यत्त वहादुर खाँ ने शाहजादा दानियाल की कोनिश नहीं किया है तथा शाहजादा उसे दंड देना चाहता है। वादशाह वुहीनपुर तक आना चाहते थे इसिलए शाहजादे को लिखा कि वह अहमदनगर लेने में प्रयत्न करे। इस पर पत्र पर पत्र शाहजादे के यहाँ से शेख के पास आने लगे कि उसका उत्साह दूर दूर तक लोगों को माल्सम है पर अकवर चाहता है कि शाहजादा अहमदनगर विजय करे, इसिलए अवुल्फजल उस चढ़ाई से हाथ खींचे। जब शाहजादा वुहीनपुर से चला तब शेख आज्ञानुसार मीर मुत्जा तथा ख्वाजा अवुल्हसन के साथ मिर्जा शाहरुख के अधीन कंप छोड़ कर दरवार चला गया। १४ रमजान सन् १००८ हि० (१९ मार्च सन् १६०० ई०) को ४५ वें वर्ष के आरंभ में बीजापुर राज्य में करगाँव में बादशाह से भेंट की। अकबर के होंठ पर इस आशय का शेर थान

सुन्दर रात्रि तथा सुशोभित चंद्र हो, जिसमें तुम्हारे साथ हर विषय पर मैं वार्तालाप करूँ।

मिर्जा खजीज कोका, आसफ खाँ जाफर और रोख फरीइ बख्शों के साथ रोख दुर्ग आसीर घेरने पर नियत हुए और खानदेश प्रांत का शासन उसे मिला। उसने अपने पुत्र तथा भाई के अधीन अपने आदिमयों को भेजकर २२ थाने स्थापित किए श्रौर विद्रोहियों को दमन करने में प्रयत्न किया। उसी समय इसने चार हजारी मंसब का झंडा फहराया।

एक दिन शेख तोपखाना का निरीच्चण करने गए। घिरे हुओं में से एक छादमी ने, जो तोपखाने के मनुष्यों से छा मिला था, मालीगढ़ के दीवाल तक पहुँचने का एक मार्ग वतला दिया। आसीर के पर्वत के मध्य में उत्तर की ओर दो प्रसिद्ध दुर्ग माली श्रीर श्रंतरमाली हैं, जिनमें से होकर ही लोग उक्त हढ़ दुर्ग में जा सकते थे। इसके सिवा वायव्य, उत्तर तथा ईशान में एक और दुर्ग जूना माली है । इसके दीवाछ पूरे नहीं हुए थे । पूर्व से नैऋत्य तक कई छोटो पहाड़ियाँ हैं ऋौर दक्षिण में ऊँची पहाड़ी कोशी है। दित्तिण-पश्चिम में सापन नामक ऊँची पहाड़ी है। यह श्रंतिम शाही सेना के हाथ में आ गया था, इससे शेख ने तोपखाने के श्रफसरों से यह निश्चित किया कि जब वे डंके तुरही श्रादि का शब्द सुनें तब सभी सीढ़ी छेकर वाहर निकल आवें श्रौर वड़ा डंका पोटें। वह स्वयं एक श्रंधकार-पूर्ण तथा वादल-मय रात्रि में घ्रपने सैनिकों के खाथ सापन पर चढ़ आया घोर वहाँ से ब्यादमियों को पता देकर आगे भेजा। इन सब ने माली का फाटक तोड़ डाला और भीतर घुसकर डंका पीटने श्रौर तुरही बजाने लगे। दुर्गवाले छड़ने लगे पर शेख भी सुबह होते होते आ पहुँचा तव दुर्गवाले श्रासीर गढ़ में चले गए। जब दिन हुआ तव घेरने वाले कोर्था, जूनामाली आदि सव ओर से आ पहुँचे और भारी विजय हुई। वहादुर खाँ शरणागत हुत्रा ख्रौर खानेश्राजम कोका के मध्यस्य होने पर कोर्निश करने की उसे आज्ञा भिली । जव शाहजादा दानियाल श्रासीर-विजय की ख़ुशो में दरवार श्राया तक

राजूमना के कारण वहाँ गड़वड़ मचा और निजामशाह के चाचा के छड़के शाह छली को गद्दी पर विठाने का प्रयत्न हुआ। खानखानाँ छहमदनगर छाया और शेख को नासिक विजय करने की खाज्ञा मिली। पर शाह छली के पुत्र को छेकर बहुत से छादमी छशांति मचाये हुए थे इसिछए खाज्ञानुसार शेख वहाँ से छोटकर खानखानाँ के साथ छहमदनगर गया।

जव ४६ वें वर्ष में अकवर बुर्हीनपुर से हिंदुस्तान लौटा तब शाहजादा दानियाल वहीं रह गया। जब खानखानों ने अहमदनगर को अपना निवास-स्थान बनाया तब सेनापित्व और युद्ध-संचालन का भार शेख पर आ पड़ा। युद्धों के होने के बाद शेख ने शाह अली के लड़के से संधि कर ली और तब राजूमना को दंड देने की तैयारी की। जालनापुर तथा आस-पास के प्रांत पर, जिसमें शत्रु थे, अधिकार कर वह दौलताबाद घाटी तथा रौजा की ओर चला। कटक चतवारा से कृच कर राजूमना से युद्ध किया और विजयी रहा। राजू ने दौजताबाद में कुछ दिन शरण ली और फिर उपद्रव करता पहुँचा। योड़ी ही लड़ाई पर वह पुनः भागा और पकड़ा जा चुका था कि वह दुर्ग की खाई में कृद पड़ा। उसका सब सामान छट गया।

४० वें वर्ष में जब अकवर शाहजादा सलीम से कुछ घट-नाओं के कारण खफा हो गया तब उसने, क्योंकि उसके नौकर शाहजादा का पत्त ले रहे थे और सत्यता तथा विश्वास में कोई भी अवुल्फजल के बरावर नहीं था, शेख को अपना इल सामान बहीं छोड़ कर विना सेना लिये फुर्ती से लौट आने के लिये लिखा। अवुल्फजल अपने पुत्र अन्दुर्रहमान के अधीन अपनी सेना

तथा सहायक श्रफसरों को दित्त्या में छोड़ कर फ़ुर्ती से रवाना हो गया। जहाँगीर ने इसकी अपने स्वामी के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा के कारण इस पर शंका की तथा इसके बाने को ब्रापने कार्य में बाधक सममा श्रौर इसके इस प्रकार अकेले श्राने में श्रपना लाभ माना । अगुणपाहकता से शोल को मार्ग से हटा देने को **डसने खपने साम्रा**ज्य की प्रथम सीढ़ी मान छिया और वीरसिंह देव बुंदेला को बहुत सा वादा कर, जिसके राज्य में से होकर शोख आने वाला था, इसे मार डालने पर तैयार किया। वह घात में लग गया। जब यह समाचार शेख को उडजैन में मिला तब लोगों ने राय दी कि उसे मालवा से घाटी चाँदा के मार्ग से जाना चाहिये। शेख ने कहा कि "डॉकुओं की क्या मजाल है कि मेरा रास्ता रोकें"। ४ रबीडळ् अन्वल सन् १०११ हि० (१२ त्र्यास्त १६०२ ई०) को शुक्रवार के दिन वड़ा की सराय से श्राध कोस पर, जो नरवर से ६ कोस पर है, वीरसिंह देव ने भारी घुड़सवार तथा पैदल सेना के साथ धावा किया। शेख के शुभचिंतकों ने शेख को युद्ध स्थल से हटा ले जाने का प्रयत्न किया श्रीर इसके एक पुराने सेवक गदाई श्रक्षगान ने कहा भी कि श्चांतरी बस्ती में पास ही रायरायान तथा राजा सूरजसिंह तोन हजार घुड़सवारों सहित मौजूद हैं, जिन्हें छेकर उसे शत्रु का दमन करना चाहिये पर शेख ने भागने की अप्रतिष्ठा नहीं उठानी चाही और जीवन के सिक्के को वीरता से खेल डाला।

जहाँगीर स्वयं लिखता है कि शेख अबुल्फजल ने एसके पिता को समभा दिया था कि 'हजरत पैगंबर में वाक्-शक्ति पूर्ण थी ख्रौर उन्हीं ने क़रान लिखा है। इस कारण शेख के द्त्रिण से छौटते समय उसने वीरसिंह देव को उसे मार डाछने को कह दिया और इसके बाद उसके पिता के विचार बदले।'

चगताई वंश में नियम था कि शाहजादों की मृत्यु का समाचार वादशाहों को खुळे रूप से नहीं दिया जाता था। उनके वकील नीला रूमाल हाथ में बाँध कर कोर्निश करते थे, जिससे बादशाह उक्त समाचार से अवगत हो जाते थे। शेख की मृत्यु का समाचार वादशाह को कहने का जब किसी को साहस नहीं हुआ तब यही नियम बरता गया। अकबर को अपने पुत्रों की मृत्यु से अधिक शोक हुआ और कुल वृत्त सुनकर कहा कि 'यदि शाहर जादा वादशाहत चाहता था तो उसे मुसे मारना और शेख की रक्षा करना चाहता था। उसने यह शेर एकाएक पढ़ा—

जव शेख हमारी चोर बड़े आवह से चाया,

तव हमारे पैर चूमने की इच्छा से विना सिर पैर

खाने आजम ने रोख की मृत्यु की तारीख इस मुथम्मा में कहा—'खुदा के पैगंवर ने वाग़ी का सिर काट डाला' (१०११ हि० १६०२ ई०)।

कहते हैं कि स्वप्न में शेख ने उससे कहा कि "मेरी मृत्यु की तारीख 'वंद: अञ्चल्फजल' है, क्योंकि खुदा की दुनिया में भटके हुओं पर विशेष कृपा होती है। किसी को निराश नहीं होना चाहिए।"

शाह श्रवुल् मत्राली क़ादिरी के विषय में, जो लाहौर के शेलों का एक मुखिया था, कहा जाता है कि स्सने कहा या कि ''मैंने श्रवुल्फजल के कायों का विरोध किया था। एक रात्रि मैंने स्वप्न में देखा कि अबुल्फ जल पैगंबर के जलसे में लावा गया। उसने अपनी कृपा दृष्टि उस पर डाली और अपने जलसे में स्थान दिया। उसने कृपा कर कहा कि इस आदमी ने अपने जीवन के कुछ भाग कुकार्य में व्यतीत किए पर इसकी वह दुआ, जिसका आरंभ यों है कि 'ऐ खुदा, अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई का पुरस्कार दे और बुरों पर अपनी उच्चता से द्या कर' उसकी मुक्ति का कारण हो गई।"

छोटे वड़े सभी के मुख पर यह वात थी कि शेख काफ़िर था। कोई उसे हिंदू कह कर उसकी निंदा करता था तो कोई श्रिमि-पूजक वतलाता था तथा मतांध की पदवी देता था। कुछ लोगों ने अपनी घृणा यहाँ तक दिखलाई है कि उसे नापाक तथा अनीश्वर वादी तक कहा है। पर दूसरे जिनमें न्याय बुद्धि अधिक है और जो सूफी मत के अनुयायियों के समान बुरे नाम वालों को श्रच्छे नाम देते हैं, इसे उनमें गिनते हैं, जो सबसे शांति रखते हैं, अत्यंत उदार हृदय हैं, सब धर्मों को मानते हैं, नियम को ढीला करते हैं तथा स्वतंत्र प्रकृति के हैं। आलमआरा अब्बासी का लेखक लिखता है कि शेख श्रबुल्फन्ल नुक्तवी था, जैसा कि एक श्रन्रर के रूप में लिखे हुए एक मन्शूर से माळ्म होता है, जिसे श्रबुल्फजल ने मीर सैयद श्रहमद काशी के पास भेजा था, जो इस मत का एक मुखिया तथा इस नुक्ता मत की पुस्तकों का एक लेखक था। यह सन् १००२ हि० ( सन् १५९४ ई० ) में, जव काफिरों को फारस में मार रहे थे, काशान में शाह अन्त्रास कें निजो हाथों से मारा गया था। नुक्तामत कुफ्र, अपवित्रता, वंचकता श्रीर घोर ईसाईपन है और नुक़तवी लोग दार्शनिकों के समात

विश्व को श्रनादि मानते हैं। वे प्रलय तथा श्रंतिम दिन श्रौर श्रच्छे दुरे कर्मों के बदछे को नहीं मानते। वे स्वर्ग श्रौर नरक को यही सांसारिक सुख श्रौर दुख मानते हैं। खुदा हमें बचावे।

यह सब होते शेख योग्य पुरुष था और इसमें मेघाशिक तथा विवेचना की शक्ति बहुत थी। सांसारिक कार्यों तथा प्रचित प्रश्नों को, चाहे वे कैसे भी नाजुक हों, सममने की इसमें ऐसी शिक्ति थी कि कुछ भी इसकी दृष्टि से नहीं छूटता था। तब किस प्रकार यह विद्वानों से एक राय नहीं हो सका और इसने कैसे ठोक रास्ता छोड़ा ? सांसारिक कार्यों में मनुष्य, जो अनित्य है, अपनी बुराई आप नहीं करता और अपने को हानि नहीं पहुँचाता। इस अंतिम संसार के कार्यों में, जो नित्य और अमिट हैं, क्यों जान बूम कर अपना नाश चाहेगा ? 'वे, जिन्हें खुदा भटकने देता है, विना मार्ग-प्रदर्शक के हैं।'

जाँच करने पर यही ज्ञात होता है कि अकबर समभ आने के समय ही से भारत के चाल व्यवहार आदि को वहुत पसंद करता था। इसके वाद वह अपने पिता के उपदेशों पर, जिसने फारस के शाह तहमास्प की सम्मित मान ली थी, चला। (निर्वासन के समय) हुमायूँ के साथ वातचीत करते हुए भारत तथा राज्य छिन जाने के विषय में चर्चा चलाकर उसने कहा कि 'ऐसा ज्ञात होता है कि भारत में दो दल हैं, जो युद्ध-कला तथा सैनिक-संचालन में प्रसिद्ध हैं, अफगान तथा राजपूत। इस समय पारस्परिक अविश्वास के कारण अफगान आपके पद्ध में नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें सेवक न रखकर व्यापारी वनाओ और साजपूतों को मिला रखो।' अकबर ने इस दल को मिला रखना एक भारी राजनैतिक चाल माना और इसके लिए पूरा प्रयत्न किया। यहाँ तक कि इसने उनकी चाल अपनाई, गाय मारना बंद कर दिया, डाढ़ी बनवाता, मोती के बाले पहिरता, दशहरा तथा दिवाली त्योहार मनाता आदि। रोख का बादशाह पर प्रभाव था पर स्यात् प्रसिद्धि के विचार से उसने इसमें हस्तचेप नहीं किया। इस सवका उसी पर उलटा असर पड़ा।

जखीरतुल् खवानीन में लिखा है कि शेख रात्रि में दर्वेशों के यहाँ जाता, उनमें अशर्फियाँ वाँटता और अपने धर्म के लिए उनसे दुः मॉगता। इसकी प्रार्थना यही होती कि 'शोक, क्या करना चाहिए ?' तव अपने हाथ घुटनों पर रखकर गहरी साँस खींचता। इसने अपने नौकरों को कभी कुवचन नहीं कहा,-अतुपरियति के लिए दंड नहीं लगाया और न उनकी मजदूरी श्रादि जन्त किया। जिसे एक बार नौकर रख लिया, उसे यथा संभव ठीक काम न करने पर भी कभी नहीं छुड़ाया। यह कहताः कि लोग कहेंगे कि इसमें बुद्धि की कमी है जो विना समभे कि कौन कैसा है, रख लेता है। जिस दिन सूर्य मेष राशि में जादा है रस दिन यह सब घराऊ सामान सामने मँगवाकर रसकी सुची बनवा छेता श्रौर श्रपने पास रखता। यह श्रपने वही खातों को जलवा देता और कुल कपड़ों को नौरोज को नौकरों में बॉट देता, केवल पैजामों को सामने जलवा देता। इसका भोजन श्राश्चर्यजनक था। कहते हैं कि ईंघन पानी छोड़कर इसका नित्य भोजन २२ सेर था। इसका पुत्र अन्दुर्रहमान इसे भोजनः कराता और पास रहता। वावर्चीखाना का निरीक्षक मुसलमानः था, जो खड़ा होकर देखवा रहता। जिस तश्वरी में शेख दो वार

हाथ डालता वह दूसरे दिन फिर तैयार किया जाता। यदि कुछ स्वाद-रहित होता तो वह उसे अपने पुत्र को खाने को देता और तव वह जाकर वावर्चियों को कहता था। शेख स्वयं कुछ नहीं कहते थे।

कहते हैं कि दिलाण की चढ़ाई के समय इसके साथ के प्रबंध और कारखाने ऐसे थे जो विचार से परे थे। चेहल रावटी में शेख के लिए मसनद बिछता और प्रतिदिन एक सहस्र थालियों में भोजन आता तथा अफसरों में वँटता। वाहर एक नौगजी लगी रहती, जिसमें दिन रात सबको पकी पकाई खिचड़ी वँटती रहती थी।

कहा जाता है कि जब रोख वकील-मुनलक था तब एक दिन खानखानों सिंघ के शासक मिर्जा जानीवेग के साथ इससे मिलने श्राया। रोख विस्तर पर लंबा सोया हुआ श्रकबरनामा देख रहा था। इसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उसी प्रकार पड़े हुए कहा कि 'मिर्जे श्राश्रो और वैठो'। मिर्जा जानीवेग में सल्तनत की वू थी इसलिए वह कुढ़ कर लौट गया। दूसरी बार खानखानों के बहुत कहने से मिर्जा रोख के गृह पर गए। रोख फाटक तक स्वागत को श्राया श्रीर बहुत सुन्यवहार करके कहा कि 'हम लोग श्रापके साथी नागरिक हैं श्रीर श्रापके सेवक हैं।' मिर्जा ने श्राश्रय में पड़कर खानखानों से पृछा कि 'उस दिन के श्रहंकार और श्राज की नम्रता का क्या श्रय है।' खानखानों ने उत्तर दिया कि 'उस दिन प्रधान श्रमात्य के पद का विचार था, छाया को वास्तविकता के समान माना। श्राज भातृत्व का वर्ताव है।'

अस्तु, इन सब बातों को छोड़िए। शेख की साहित्यिक शैली अत्यंत मनोरंजक थी। मुंशियाना आडंबर और छेखनकला के चालों से इसकी शैली स्वतंत्र थी। शब्दों का ओज, वाक्यविन्यास की गूड़ता, एक एक शब्द की योजना, सुंदर संधियाँ और यमक का आश्चर्यजनक योग सभी ऐसे थे कि दूसरे को उनका नकल करना कठिन था। फारसी शब्दों का यह विशिष्ट प्रयोग करता था, जिससे कहा जाता है कि इसने निजामी की मसनवी का गद्य कर डाला है। इस कला की इसकी अद्भुत योग्यता के कारण यह अपने सम्राट् के विषय में बहुत सी बातें लिख सका है और भूमिकाएँ लिखा है जो अचरज पैदा करती हैं और जिन्हें बहुत मनन कर समम सकते हैं।

### ११. अबुल् फतह

यह मौलाना अन्दुर्रजाक गीलानी का पुत्र था तथा इसका पूरा नाम हकीम मसीहुद्दीन अबुल् फतह था। मौलाना ध्यान तथा भक्ति का पूरा ज्ञाता था। बहुत दिनों तक उस देश की सदारत उसके हाथ में थी। जब सन् ९७४ हि० (सन् १५६६-७ ई०) में शाह तहमास्प सफ्त्री ने गीलान पर अधिकार कर लिया और वहाँ का शासक खान अहमद अपनी कार्य-अनिभ्रता के कारण कैंद्र हो गया तब मौलाना ने अपनी सत्यता तथा धर्माधता के कारण कैंद्र तथा दंड में अपना प्राण खोया। हकीम अपने भाइयों हकीम हुमाम और हकीम नूरुद्दीन के साथ, जो निदान करने की शीव्रता, प्रचलित विज्ञानों की योग्यता तथा बाहरी पूर्णता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने देश को छोड़कर भारत खाया। २० वें वर्ष में अकवर की सेवा में भर्ती हुए और तीनों भाइयों की योग्य उन्नति हुई।

श्रवुल्फतह की योग्यता दूसरे प्रकार की थी श्रौर उसे सांसा-रिक श्रनुभव तथा ज्ञान श्रिधक था, इसलिए दरवार में श्रच्छी तरक्षी की श्रौर २४वें वर्ष में वंगाल का सदर और श्रमीन नियत हुश्रा। इसके वाद जब वंगाल तथा विहार के विद्रोही मिल गए श्रौर प्रांताध्यक्ष मुजफ्फर खाँ को मार डाला तब हकीम तथा अन्य राजभक्त श्रफ्सर कैंद हो गए। एक दिन अवसर पाकर यह दुर्ग पर से कूद पड़ा श्रौर कुशल-पूर्वक कठिनाई के साथ पैर में इछ चोट खाकर नीचे पहुँच गया । इसके अनंतर यह अकवर के दरवार में उपस्थित हुआ।

जव इसने देहलो चूमा तव यह प्रभाव श्रौर मित्रता में अपने बराबरवालों से बहुत बढ़ गया। यद्यपि इसका मंसव<sup>ः</sup> हजारी से अधिक नहीं था पर यह वजीर या वकील से वड़कर था। जब ३०वें वर्ष में जैन खाँ कोका की सहायता के छिए राजा बीरवर जा रहे थे, जो यू मुफजई खेल को दमन करने के लिए नियत हुआ था, तब हकोम भी उसके स्वतंत्र सहायक होकर भेजे गए थे। इन सवने एक दूसरे का ख्याल नहीं किया श्रौर मिलकर कार्य नहीं किया। इस श्रहंता तथा घोखे का यही फल हुआ कि राजा मारा गया और हकीम तथा कोकल-ताश वड़ी कठिनाई से जान बचाकर भागे श्रौर दरवार में चपस्थित हुए। कुछ दिनों तक वे इंडित रहे। ३४वें वर्ष सन् ९९७ हि० (१५८९ ई०) में जब श्रकवर काश्मीर से कावुल जा रहा था तव हकीम की दमतूर के पास मृत्यु हो गई। आज्ञानुसार ख्वाजा शम्सुद्दीन ख्वाफी उसका शरीर हसन-अव्दाल ले गया और उसको अपने लिए बनवाए एक गुंबद के नीचे दफना दिया। इसके कुछ ही दिन पहिले बड़ा विद्वान अमीर अजहुदौला शीराजी मर गया था, जिसकी तारीख हरफी' सावजी ने इस तरह निकाला था। शैर का अर्थ-

> इस वर्ष दो विद्वान् संसार से गये। एक आगे गया दूसरा बाद को।। जव तक दोनों मिळ नहीं गये। तव तक तारीख 'दोनों साथ गए' नहीं निकला।।

अकंवर इस पर वहुत कृपा रखता था, इसकी बीमारी में इसे देखने गया और इसकी मृत्यु पर हसन अव्दाल में फातिहा पढ़कर अपना शोक प्रकट किया। हकीम तीव्र, बुद्धिमान और उत्साही पुरुष था। फैजी उसके विषय में अपने मिर्सिए में कहता है—

उसके लेख भाग्य के रहस्य की न्याख्या थी। उसके कार्य भाग्य के लेख की न्याख्या थी।।

श्राद्दियों के स्वभाव समभने और उसके अनुकूल काम करने में यह कभी कम प्रयत्न नहीं करता था। यह जो कुछ कहता उसमें बुद्धिमता का भारीपन रहता था। यह उदारता और शील तथा अपने गुणों के लिए संसार में एक था। अपने समय के कवियों के प्रशंसा का पात्र हो गया था। विशेष कर मुझा उर्फी शीराजी ने इसकी प्रशंसा में कई श्रच्छे कसीदे लिखे। उनमें से एक यह कितः है (पर इसका श्रनुवाद नहीं दिया गया है)।

इसका (सबसे छोटा) भाई हकीम नूरुद्दीन का उपनाम करारी था श्रीर यह अच्छा वक्ता तथा किन था। उसका एक शैर है—

में मृत्यु को क्या सममता हूँ ? तेरी आँखों की एक तीर ने मुभे वेघ दिया है और यद्यपि में एक शताब्दी और न मर्ह पर वह मुभे पीड़ा देता रहे ।

एक विशेष घवड़ाहट के कारण श्रकवर को आज्ञा से यह वंगाल भेजा गया, जहाँ विना तरकी पाए यह मर गया।

इसकी कुछ कहावतें इस प्रकार हैं। 'दूसरे को छपनी योग्यता दिखलाना छपना लोभ दिखलाना है।' 'उजडु सेवक

पर सर्वदा आँख रखना अपने को दुःशील बनाना है। ' 'जिस पर विश्वास करो वही विश्वासपात्र है। यह श्रवुल् फतह को इस दुनिया का और हकीम हुमाम को दूसरी दुनिया का आदमी समभता था तथा दोनों से दूर रहता था। इसका एक भाई हकीम छुत्फुहा भी वाद को फारस से चला श्राया श्रीर हकीम अवुल्फतह के कारण वह भी वादशाही सेवक हो गया श्रीर दो सदी मंसव पाया। यह शीघ्र मर गया। श्रवुल्फतह का लड़का फतहुल्ला योग्य तथा धनी आदमी था। जहाँगीर की उस पर कुपा नहीं थी, इसलिए दिञ्चानत खाँ छंग ने उस पर राजद्रोह का दोष लगाया कि सुलतान खुसरो के विद्रोह के समय फतहुझा ने मुक्तसे कहा था कि उचित होगा कि पंजाब खुमरो को देकर भागड़ा खतम कर दिया जाय। फतहुझा ने ऐसा कहना अस्वीकार कर दिया, इस पर दोनों को शपथ खाना पड़ा। पंदरह दिन नहीं बीते थे कि भूठी शपथ का फल मिल गया क्योंकि यह श्रासकलाँ के चचेरे भाई नूरुद्दीन से मिल गया, जिसने अवसर मिलते ही खुसरो को कैद से निकालने का वचन दिया था। दैवात् दूसरे वर्ष में जब जहाँगीर काबुल से लाहौर लौट रहा था त्तव यह षड्यंत्र उसे माळ्म हुआ। जाँचने पर नूरुद्दीन आदि को प्राण दंड दिया गया और हकीम फतहुझा को दुम की ओर मुखकर गदहे पर वैठा बराबर मंजिल मंजिल साथ लिवा श्रौर श्रंत में वह श्रंघा किया गया।

### १२. अबुल्फतह खाँ दिखनी तथा महदवी धर्म

यह मीर सैयद मुहम्मद जौनपुरी का वंशज था। विवाह द्वारा जमाल खाँ हब्शी से संबंध हो जाने के कारण यह दुनिया में ऊँचे पद को पहुँचा और साहस तथा उदारता के लिए प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि जब मुतंजा निजामशाह के राज्य-काल में सञ्जार के सुलतान हुसेन के पुत्र सुलतान हसन को, जो घह-मदनगर में रहता था, मिर्जा खाँ की पदवी मिली श्रीर उस वंश का पेशवा हुआ तब यह दुष्टता तथा मूर्खेता से दौलतावाद से मुर्तजा निजामशाह के लड़के मीरान हुसेन को श्रहमद नगर लाया और उसे सुलतान बनाया। इसने मुर्तजा निजाम शाह की कप्ट देकर मारहाला श्रौर पहिले से भी अधिक शक्तिमान हो चठा। कुछ समय बाद षड्चिक्रयों ने मिर्जा खाँ श्रौर मीरान हुसेन में मनोमालिन्य करा दिया। हुसेन निजाम शाह अर्थात् मीरान हुसेन ने वेखबरी तथा अनुभवहीनता के कारण धमकी के शब्द कह डाले, जिससे मिर्जी खाँ ने 'किसी घटना के पहिले उसका उपाय कर देना चाहिए' के मसले के अनुसार हुसेन निजामशाह को दुर्ग में कैद कर दिया श्रौर वुर्हान शाह के पुत्र इस्माइल को गद्दों पर विठाया, क्योंकि वुर्हानशाह श्रपने भाई मुर्तजा निजामशाह के पास से भागकर अकवर की सेवा में चला गया था।

राजगद्दों के दिन मिर्जा खाँने अन्य मुगळ सर्दारों की

दुर्ग में बुलाया था श्रीर उत्सव मना रहा था। एकाएक जमाल खाँ ने, जो सदो मंसबदार था, श्रन्य दक्षिणी तथा हवशी सदीरों के साथ श्रहमद नगर दुर्ग के फाटक पर हुल्लड़ मचाया। वे कहते थे कि कुछ दिनों से वे हुसेन निजामशाह को नहीं देख रहे हैं श्रौर उन्हें वे देखना चाहते हैं। मिर्जा खाँ उदंडता से उत्तर में युद्ध करने लगा पर जब इससे काम नहीं चला तब निरु-पाय होकर उसने हुसेन निजाम का सिर भाछे पर रखवा कर दुर्गपर खड़ा करा दिया और यह घोषित किया कि 'जिसके छिए तुम लोग शोर मचा रहे हो उसका सिर यह है और हमारे -बादशाह इस्माइल निजाम शाह हैं। यह देखकर कुछ तो लौटना चाहते थे पर जमालखाँ ने कहा कि श्रव वह उस श्रादमी से बदला छेगा ध्रौर प्रबंध-डोर सुलतान के हाथ में देगा, नहीं तो हम लोगों का भाग्य तथा मान मिट्टी में मिल जायगा। इसके प्रयत्न से भारी विद्वव हो गया खोर दुर्ग के फाटक में आग लगा -दी गई। मिर्जा खाँ निरुपाय होकर जुनेर भाग गया। बलवाई दुर्ग में घुस गए और विलायतियों को मारना शुरू किया। मुहम्मद तकी, नाजिरी मिजी, सादिक उर्दूबादी, अमीन अजी-जुद्दीन श्रस्त्राबादी, जिनमें प्रत्येक ने पद तथा पदवी प्राप्त किया था और गुणों के लिए अपने समय में सातों देश में अपना बराबर नहीं रखते थे, श्रीर बहुत से मुगल ऊँचे नीचे नौकर या -च्यापारी सब मारे गए। मिर्जा खाँ भी जुनेर से पकड़ कर लाया गया और काट डाला गया। उसके शरीर के दुकड़े वाजार में लटकाए गए।

जमाल खाँ महद्वी मत का अवलंबी था। जब वह सशक्त

हुआ तब इस्माइल शाह को, जो युवा था, उसी मत में दीचित किया और वारहो इमाम का नाम पुकारना वंद करा दिया तथा महद्वी मत की चन्नति में लग गया। इसने त्रपने दल के दस सहस्र स्वार एकत्र किए श्रीर इस समय हर श्रीर से इस मत-वाले श्रहमद नंगर में एकत्र हुए । सैयद श्रलहदाद, जो महद्वी मत के प्रवर्तक सैथद मुहम्मद जौनपुरी का वंशज था, छापने पुत्र सैयद अबुल् फत्ह के साथ दित्रण आया। यह अपनी न्तपस्या तथा त्र्याचरण की पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए जमाल खाँ ने अपनी पुत्री अबुल्फत्ह को व्याह दी। इस सैयद-पुत्र का एक दम भाग्य खुल गया और यह धन ऐश्वर्य का मालिक बन गया । जब चुहोनशाह ने दक्षिण के इस अशांति तथा अपने पुत्र की गद्दी का समाचार सुना तव अकबर से छुट्टी लेकर वह अपने देश आया। राजा छली खाँ फारूको और इबाहीम खली खादिलशाह की सहायता से यह जमाल खाँ से रोहन खोर के पास लड़ गया श्रौर उसपर विजय प्राप्त किया। दैवयोग से जमात खाँ गोली लगने से मारा गया। इस्माइल निजाम शाह कैंद हुआ। इस मिसरा से कि धर्म प्रचार ने जमाल का सिर पकड़ लिया' घटना की वारोख सन् ९९९ हि॰ निकलती है।

वुहीन निजाम शाह ने फिर से इमामिया वर्म का प्रचार किया और महद्वियों को मार कर उनका ऐश्वर्य छीन लिया। कुछ ही समय में उनका चिन्ह नहीं रह गया। सैयद अयुल् फत्ह अपने साले अर्थात् जमाल खाँ के पुत्र के साथ पकड़ा गया और वहुत दिन कैंद्र रहा। इसके वाद वह निकल भागा और जमाल खाँ के भागे हुए सैनिकों को एकत्र कर बीजापुर प्रांत पर अधिकार कर लिया। इत्राहीम आदिल शाह ने अली आका तुर्कमान को उस पर भेजा। ऐसा हुआ कि अली आका मारा गया और अबुल् फत्ह उसके घोड़े हाथी आदि का स्वामी बन बैठा।

अदिल शाह ने निरुपाय होकर इसकी ऊँचा पद तथा गोकाक पर्गना की तहसील देकर शांत किया। कुछ दिन बाद आदिल शाह ने इसे घोखा देना चाहा तब यह अपनी स्त्री और माता को लेकर बुईानपुर भाग गया। खानखानाँ ने इसका आना प्रतिष्ठा समभा और उसके लिए पाँच हजारी मंसव तथा डंका मँगवा दिया। इसके अनंतर मानिकपुर जागीर में मिला और इलाहाबाद का शासक हुआ। यहाँ इसने साहय के लिए नाम कमाया। जहाँगीर के ८ वें वर्ष में यह सुलतान खुरम के साथ राणा की चढ़ाई पर नियत हुआ और सन् १०२३ हि० (सन् १६१४ ई०) में यह कुंमलमेर थाना में वीमार होकर पुर मांडल नगर में मर गया।

मीर सैयद मुहम्मद जीनपुरी महदवी मत का प्रवर्तक था। यह आविसी था और अत्यधिक धार्मिकता से वाहा तथा आंति। रिक विद्याओं का ज्ञाता हो गया। बहुत से लोग यह भी समक्ष्मते हैं कि वह शेख दानियाल का शिष्य तथा उत्तराधिकारी था, जो काजी हामीदशाह मानिकपुरी का स्थानापन्न था। यह हनफी धर्म का था। सन् ९०६ हि० (सन् १५०१ ई०) के अंत में मस्तिष्क की गड़बड़ी तथा समय के प्रभाव से इसने अपने की महदी घोषित किया। बहुत से उसके अनुगामी हो गए और अपनी मूर्खता दिखलाने लगे। कहते हैं कि जव उसका दिमाग

ठीक हुत्रा तब उसने छपने उपदेश का खंडन किया पर जो लोग ठीक नहीं हुए थे वे उसे मानते रहे । कुछ लोग उसके इस कथन का कि 'में महदी हूँ' यह अर्थ लगाते हैं कि वह उस महदी का पेशवा है, जिसे शरख ने होना बतलाया है। इल कहते हैं कि वास्तव में उसे खुदा ने गुप्त 'निदा' से बतलाया था कि 'तू महदी है' श्रीर इस कारण वह अपने को शरई मेहदी सममता था। इसका यह विश्वास बहुत दिन तक बना रहा श्रौर यह जौनपुर से गुजरात गया । बड़े सुलतान महमृद बैकरा ने इसकी बड़ो इन्जत की। द्वेषियों के मारे यह हिंदुस्तान नहीं गया विक फारस को गया, जिसमें उघर से वह हिजाज को पहुँच जाय। मार्ग में उसे स्पष्ट हो गया कि उसके महदी होने का भाव भ्रांति मात्र है और उसने अपने शिष्यों से कहा कि 'शक्तिमान खुदा ने महदवीपन की शंका को मेरे हृदय से मिटा दिया है। यदि में सकुशल लौटा तो जो कुछ मैंने कहा है उसका खंडन कर दूँगा।' यह फराह पहुँच कर मर गया श्रौर वहीं गाड़ा गया। मूर्ख मनुष्यगण, मुख्य कर पन्नी श्रफगान जाति तथा कुछ श्रन्य जातियाँ, उसे महदी श्रीर इस कुठे मत को मानते हैं। इन पंक्तियों का लेखक एक बार इस मत के एक श्रनुगामी से मिला और उससे ज्ञात हुआ कि जिन वार्तों पर वहस है उसके सिवा भी हदीस से कुछ ऐसे नियम आदि लिखे हैं जो चारों मत के नियमों के विरुद्ध हैं।

# १३. शेख अबुल्फैज फैज़ी फैयाज़ी

शेख मुबारक नागौरी का बड़ा पुत्र था, जो अपने समय के विद्वानों में परिश्रम तथा घर्म-भीरुता के लिए प्रसिद्ध था। इसका एक पूर्वज यमन प्रांत के साघुओं से अलग होकर संसार भ्रमण करने लगा। ९ वीं शताब्दि में सिविस्तान के श्रांतर्गत एक प्राम में आ वसा। १० वीं शताब्दि के आरंभ में शेख मुवारक का पिता हिंदुस्तान में आकर नागौर नगर में रहने लगा। उसके लड़के जीवित नहीं रहते थे इस लिये सन् ९११ हि० में शेख के पैदा होने पर इसका नाम मुबारक रखा। जब यह युवा हुन्रा तव गुजरात जाकर मुझा श्रवुल्फजल गाजरवनी श्रीर मौलाना एमाद लारी के पास पहुँच कर उनका शिष्य होकर उस प्रांत के विद्वानों तथा शेखों के सत्संग से बहुत लाभ डठाया श्रौर ९५० हि० में श्रागरे श्राकर वहीं रहने लगा। ५० वर्ष तक वहीं रहकर पठन-पाठन में लगा रहा और फ़कीरी तथा संतोष के साथ कालयापन करते हुए ईश्वर पर त्र्यपना विश्वास दिखलाया। आरंभ में निषिद्ध बातों के लिये इतना हठ रखता था कि जिस गली में गाने का शब्द सुन पड़ता उस स्रोर नहीं जाता था पर अंत में यहाँ तक शौकीन हो गया कि स्वयं सुनता श्रौर मस्त होता था। बहुत सी ऐसी विरोधी बातें उसके संबंध की सुनी जाती हैं। सलीमशाह के राज्य में शेख खलाई महद्वी का साथ कर उसका मतावलंबो प्रसिद्ध हुम्रा चौर उस समय

के विद्वानों की क्या क्या बातें नहीं सुनीं। श्रकवर के राज्य के च्यारंभ में जब चग़त्ताई सरदारगण विशेष प्रमुख रखते थे तव श्रपने को इसने नक्शबंदी वतलाया। इसके श्रनंतर हमदानी शेखों में जा मिला। जब श्रंत में एराकी लोग दरवार में श्रधिक हो गए तब उन्हीं के रंग की बातें करने लगा श्रीर शोश्रा प्रसिद्ध हो गया। तफसीरे-कबीर के समान 'मंव उल् अयून' नामक कुरान की टीका चार जिल्दों में छिखी और जवामें उल् किल्म भी उसी की रचना है। श्रकवर के इजतहाद की किताव, जिस पर उस समय के विद्वानों का साक्ष्य है, शेख ने स्वयं लिखकर श्रंत में लिखा है कि मैं कई वर्ष से इस कार्य की प्रतीक्षा कर रहा था। कहते हैं कि छांत में छापने पुत्रों के परिश्रम से इसे मनसब भिला। शेख अवुल्फजल् लिखता है कि आबिरी अवस्था में घाँव की कमजोरी से कप्ट पाकर सन् १००१ हि० (१५९३ ई०) में लाहीर में मर गया। 'शेख कामिल' से इसकी मृत्यु-तारीख निकटती है।

शेख फेंबी सन् ९५४ हि० में पैदा हुआ। अपनी प्रतिमा और बुद्धिमानी से सभी विज्ञानों को मद सीख लिया। हिकमत और अरबी में विशेष पहुँच थी और वैद्यक अच्छी तरह से पढ़ कर गरीव बोमारों की मुफ्त में द्वा करता था। आरंभ में धनाभाव से कप्ट पाता था। एक दिन अपने पिता के साथ अकबर के सदर शेख अच्डुलबी के पास जाकर १०० बीघा जमीन मददेमआश की प्रार्थना की। शेख ने हठधमीं से इसकी तथा इसके पिता को शीआ होने के कारण घृणा कर दरवार से उठवा दिया। शेख फैजी ने इस पर वादशाह से परिचय पाने का प्रयत्न किया। कई दरबारियों ने वादशाह के दरवार में शेख

की योग्यता, विद्वत्ता तथा वाक्वातुर्य की प्रशंसा की। १२ वें वर्ष जब अकवर दुर्ग चित्तौड़ छेने के लिये जा रहा था तब उसने रोख को बुलाने के लिये कहा। इसके समय के मुला लोग इन सब से बुरा मानते थे इस से यह समम कर कि यह बुलावा दंड देने के लिये हैं, आगरे के शासक को यही सममा दिया तथा यह कि इसका पिता इसको कहीं छिपा न दे इस लिये कुछ मुगल भेज कर इसके घर को घेरवा ले। दैवात् शेख फैजी उस समय घर पर नहीं था, इससे बड़ी गड़बड़ी मची। जब यह आया तब सफर की तैयारी की। आय की कमी से बड़ी कठिनाई पड़ी पर शिष्यों के प्रयत्न से सब ठीक हो गया। सेवा में पहुँचने पर इस पर यहाँ तक छपा हुई कि यह वादशाह का मुसाहिब और पार्ववर्ती हो गया। इसने शेख अब्दुन्न बी से ऐसा बदला लिया कि वह मनसब और पदवी से गिर कर हेजाज भेजवा दिया गया और अंत में वह जान माल से गया।

रोख उच्च कोटि का किन था इस लिये ३० वें वर्ष उसे राजकिन की पदनी मिछी। ३३ वें वर्ष में उसने निचार किया कि खमसा की चाल पर काव्य बनावें। मखजने असरार के समान मरकजे - अदनार ३००० शेर का, खुस ह-शीरीं की जगह सुलेमान वा बिलकैस और लैली-मजनूँ के बदले नलदमन, जो भारत के प्राचीन उपाख्यानों में से है, हर एक चार चार हजार शेर के तथा हफ्त-पैकर की चाल पर हफ्त किश्वर और सिकंदर नामा के जगह पर अकबर नामा हर एक ५००० शेर के वनावे। थोड़े ही समय में इसने इन पाँचों काव्यों का आरंभ कर दिया पर पूरा नहीं कर सका। कहता था कि यह समय

जीवन के चिन्ह को मिटाने का है, ख्याति के द्वार को सज्जित करने का नहीं है।

३९ वें वर्ष अकबर ने इस काम के लिये ताकीद की श्रीर श्राज्ञा दी कि पिहले नलदमन उपाख्यान को किवताबद्ध करें। उसी वर्ष पूरा करके बादशाह को नजर किया परंतु बहुत दिनों से वह एकांत-सेवन करता था श्रीर मौन रहता था इसलिये बादशाह के उद्योग पर भी खमसा पूरा नहीं हुआ। अपनी ज्ञय की बीमारी के आरंभ में कहा है—शैर—

देखा कि आकाश ने जादू किया कि मेरे मुर्गे दिल ने रात्रि-रूपी पिंजड़े से उड़ने की इच्छा की। जिस सीने में एक संसार समा सकता था उससे आधी साँस भी कप्ट से निकलती है।

बीमारी की हालत में दोवारा कहा है। शैर-

यदि कुल संसार एक साथ तंग ह्या जाय, तब भी न हो कि चींटी का एक पैर लैंगड़ा हो जाय।

४० वें वर्ष में १० सफर सन् १००४ हि० (१५९५ ई०) को मर गया। 'फैयाजे घ्यजम' से इसकी मृत्यु की तिथि निकलती है। पहिले बहुत दिनों तक फैज़ी उपनाम था पर बाद को फैयाज़ी कर दिया। इसने स्वयं कहा है—रुबाई—

पहिले जब कविता में मेरा सिका था तब फैजी मेरा चपनाम था परंतु अब में जब प्रेम का दास हो गया तब द्या के समुद्र का फैयाज़ी हो गया।

शेख ने १०१ पुग्तकें वनाई । संवाते उल् इलहाम नामक टीका जो विना नुक्ते की है उसकी प्रतिभा का प्रवल साली है। चुभौवल कहने वाले भीर हैदर ने इसकी समाप्ति की तारीख 'स्रए-एखलास' में निकाली अर्थात् १००२ हि० और इसके लिये उसे दस हजार रू० पुरस्कार में मिला। उसने मवारीहुल् किल्म बिना नुक्ते के लिखा है। समकालीन विद्वानों ने विरोध किया कि अब तक किसी ने चाहे वह कितना बड़ा विद्वान या धार्मिक रहा हो, विना नुक्ते की टोका नहीं लिखी है। रोख ने कहा कि जब कलमा तह्यब, जो ईमान की नींव है बिना नुक्ते का है तब दूसरे दलील की आवश्यकता नहीं है।

कहते हैं कि शेख की ४३०० अच्छी पुस्तकें बादशाह के यहाँ जन्त हुई। शेख दरबार में अपनी विद्वत्ता तथा प्रतिभा से अप्रणी और पार्श्वर्ती हो गया था। शाहजादों की शिचा का भार इसे मिला था। दिच्या के शासकों के पास राजदूत होकर गया था पर इसका मनसव चार सदी से अधिक नहीं हुआ। शेख अबुल्फज्ल इसका छोटा भाई था पर सरदार हो गया और फैजी के जीवन ही में ढाई हजारी मनसबदार हो गया था और अंत में मनसब और सरदारी की सीमा तक पहुँच गया था। इछ लोग अकवर की सूर्य-पूजा का संबंध शेख के इस किता से मिलाते हैं — शैर—

हर एक को उसके उपयुक्त भेंट मिलती है जैसे सिकंदर को दर्पण और अकबर को सूर्य।

वह श्राइने में श्रपने को देखा करता श्रौर यह सूर्य में ईश्वर को देखता।

यद्यपि शंका नहीं है कि यह बड़ा नत्तत्र और संसार को प्रकाशमान करने वाला ईश्वर की शक्ति का एक सबसे बड़ा चिन्ह है और संसार के बिगड़ने बनने का प्रबंध इसी पर है पर जिस प्रकार का पूजन, जो इसलामियों की चाल नहीं है और जिसकी शेल श्रामुल्फज्ल की कवितां में ध्विन निकलती है, उचित नहीं है। उसके श्रव्छे शेर श्रीर कसीदे प्रसिद्ध हैं। इसका एक शेर है—शेर—

ए प्रेम की तलवार यदि न्याय करना है तो हाथ क्यों काटता है। अच्छा होगा कि जुलेखा की मर्त्सना करने वाले की जिह्वा काट।

#### १४. अबुल्बका अमीर खाँ, मीर

यह कासिम खाँ नमकीन का सबसे अच्छा पुत्र था। अपने ं भाइयों में कार्य-दत्तता तथा योग्यता में सबसे बढ कर था। श्रपने पिता के समय ही में इसने प्रसिद्धि पाई श्रौर पाँच सदी का मंसबदार हो गया। उसकी मृत्यु पर श्रौर भी ऊँचा पद पाया। जहाँगीर के समय में यह ढाई हजारी १५०० सवार के मंसव तक पहुँचा और यमीनुद्दौला का नायब हो कर मुलतान का प्रांता-ध्यंच नियत हुआ । शाहजहाँ के २ रे वर्ष में जब टहा का प्रांता-ध्यत्त मुर्तजा खाँ त्राँजू मर गया तब ५०० सवार इसके मंसब में बढ़ाए गए श्रौर तीन हजारी २००० सवार के मंसब के साथ यह उस प्रांत का श्रध्यत्त नियत हुआ। ९ वें वर्ष में शाइजादे के दौछताबाद से राजधानी लौटते समय यह दक्षिण में सरकार विड़ की जागीर पर नियत हुन्ना त्रौर उस प्रांत के सहायकों में कुछ दिन रहा। १४ वें वर्ष में यह कज्जाक खाँ के स्थान पर सिविस्तान भेजा गया। १५ वें वर्ष में यह दूसरी बार शाह खाँ के स्थान पर ठट्टा का श्रांताध्यचा हुआ। यह वहीं २० वें वर्ष में सन् ११०७ हि० ( सन् १६४७ ई० ) में मर गया और अपने पिता के सफए-सफा नामक मकबरे में गाड़ा गया, जो भकर दुर्ग के सामने दित्तण श्रोर पहाड़ी पर है। यह सौ वर्ष से अधिक का हो गया था पर इसकी बुद्धि या शक्ति में कमी नहीं श्राई थी। जहाँगीर के समय यह केवल मीर खाँ के नाम से प्रसिद्ध

था। शाहजहाँ ने एक अलिफ अत्तर जोड़कर इसे अमीर खाँ की पदवी दी और इससे एक लाख रुपये पेशकश लिया। अपने पिता के समान इसे भी बहुत से लड़के थे। इसका बड़ा लड़का अन्दुरेजाक शाहजहाँ के समय नौ सदी दर्जे में था। २६ वें वर्ष में यह मर गया। दूसरा पुत्र जियाउद्दीन यूसुफ था, जो शाहजहाँ के राज्य के श्रंत समय एक हजारी ६०० सनार का मंसबदार था और जिसे बाद को जियाउदीन खाँ की पदवी मिली। इसका पौत्र मीर श्रवुल्वका श्रौरंगजेब के राज्य के श्रंत समय में अन्य पर्ने के साथ जानिमाजखाना का दारोगा था श्रीर इसका गुणप्राही वादशाह इसे युद्धिमान श्रीर ईमानदार सममता था। एक अन्य पुत्र, जो स्यात् सब पुत्रों में योग्यतम था, मीर अन्दुल्करीम मुलतफत खाँ था, जो श्रौरंगजेव का श्रंतरंग साथी था तथा श्रपने पिता की पदवी पाई थी। उसकी जीवनी श्रलग दी हुई है। मृत लॉ की पुत्री शाहजादा मुरादवल्श को व्याही थी पर यह संवंध खाँ की मृत्यु पर हुआ था। शाहनवाज खाँ सफवी की पुत्री से शाहजादे को कोई पुत्र नहीं था इसलिए ३० वें वर्प में शाहजहाँ ने इस सती. स्त्री को एक लाख रुपए का जवाहिरात आदि विवाहोपहार देकर श्रहमदावाद भेजा कि शाहजादे से उसकी शादी हो जाय, जो उस समय गुजरात प्रांत का अध्यत्त या ।

## १५. अबुल् मञ्राली, मिर्जा

यह प्रसिद्ध मिर्जा वाली का पुत्र था, जिससे शाहजादा दानियाल की पुत्री बुलाकी बेगम का विवाह हुआ था। पिता की मृत्यु के अनंतर उसे एक हजारी ४०० सवार का मंसब मिला। शाहजहाँ के २६वें वर्ष में इसका मंसव दो हजारी १५०० सवार का था और यह सिविस्तान का जागीरदार तथा फौजदार था। इसके अनंतर ५०० सवार और बढ़े तथा ३१ वें वर्ष में सजा-वार खाँ मशहदी की मृत्यु पर यह बिहार में तिरहुत का फीजदार हुआ। इसके बाद जब भाग्य के अद्भुत काय्यों से शाहजहाँ का राजत्व छिन्न भिन्न हो गया और पुत्रों के षड्यंत्र से राज्य-कार्य में गड़बड़ मच गया, तब अंत में गृह्युद्ध हुआ तथा दारा शिकोह, जिसके हाथ में राज्य-प्रबंध था, श्रौरंगजेब से हार कर भाग गया और भौरंगजेब की सेना के पहुँचने से राजधानी शोभायमान हुई। उस समय श्रौरंगजेबको यही मुख्यतम बात जँची कि शुजा के लिए पिता से मुंगेर नगर श्रीर बिहार तथा पटना शांत वंगाल के बड़े प्रांत में मिला देने की श्राज्ञा दी जाय। शाहजादा शुजा सदा यही चाहता था श्रीर श्रव श्रीरंगजेव ने उसका पत्त लिया। इस लिए सभी जागीरदारों तथा फौजदारों ने इच्छा या श्रनिच्छा से शुजा की ऋषीनता स्वीकार कर छी और अबुल् मञ्चाली को भी साथ देना पड़ा । ग्रुजा पहिले बनारस के पास परास्त हो चुका था श्रौर उसका कार्य इस कारण विगड़ रहा था, इससे दारा शिकोह के परा

जय तथा विहार के मिल जाने से प्रसन्न होकर उसने श्रौरंगजेब को विशेष धन्यवाद दिया । पर जब श्रीरंगजेब पंजाव की ओर दारा शिकोह का पीछा करने गया और ज्ञात हुन्ना कि इसमें बहुत समय लगेगा तब शुजा की इच्छा बढ़ी श्रौर इलाहाबाद प्रांत पर उसने चढ़ाई की । यह समाचार मिलने पर श्रौरंगजेब दारा का पीछा करना छोड़ कर शुजा से युद्ध करने छौटा। युद्ध के पिहले श्रवुल् मआछी भाग्य के मार्ग-प्रदर्शन से शुजा का साथ छोड़कर औरंगजेव से आ मिला। इसे पुरस्कार में हाथी आदि, मिर्जी खाँ की पदवी, ३०००० रु० नगद और एक हजारी ५०० सवार की बढ़ती मिली, जिससे उसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया। शुजा के भागने पर उसका पीछा करने को सुलतान मुहम्मद नियुक्त हुया, जिसके साथ अयुल मञ्जाली भी था। इसके वाद इसे विहार में दरभंगा की फौजदारी मिली। ६ ठे वर्ष से गोरखपुर के फौजदार खलीवदी खाँ के साथ-मोरंग के जमींदार को दंख देने जाने की आज्ञा हुई। वहाँ यह सन् १०७४ हि० (१६१३-१४) में मर गया। इसके पुत्र-श्रव्हुल् वाहिद खाँ को २२ वें वर्ष में खाँ का खिताव मिला। हैदरावाद के घेरे में अच्छा कार्य किया। मालवा में अनहल पर्गना, जो मिर्जा वाली के समय से इस वंश को मिला था, इसे जागीर में दिया गया श्रीर इसके वंशजों के पास श्रद तक रहा। जब भराठों ने मालबा पर अधिकार कर लिया, तत्र ये निकाल दिए गए । इसका पौत्र ख्वाजा श्रब्दुल् वाहिद खाँ हिम्मत वहादुर था, जो निजामुल् मुल्क के समय दिल्ए। आया। जब सलावत जंग निजाम हुआ तब इसे दादा की पदवी मिली और कमशः यह

श्रमीनुदौला बहादुर सैफर्जंग की पदवी के साथ निजामुदौला आसफ जाह के उत्तराधिकारी श्रालीजाह के जागीर का दीवान पद प्राप्त कर सन् ११८९ हि॰ (१७७५ ई०) में मर गया। सची मित्रता के लिए अद्वितीय था।

#### १६. अबुल् मञ्जाली, मीर शाह

यह तर्मिज का सैयद था। ख्वाजा मुहम्मद समीच द्वारा काबुल में सन् ९५८ हि० में यह जवानी में हुमायूँ का परिचित हुन्ना। यह सुंदर तथा सुगठित था इसिछए यह कृपापात्र हो गया और संदर्श वन गया। इसे फर्जेंद ( पुत्र ) की पद्वी मिली। भारत के श्राक्रमण में इसने प्रसिद्धि पाई श्रोर विजय के बाद कुछ श्रन्य श्रमीरों के साथ पंजाब भेजा गया कि यदि भारत का शासक सिकंदर लाँ सूर, जो युद्ध से भाग कर पहाड़ों में चला गया था, बाहर त्राकर विद्वव मचावे तो यह उसे दंड दे। पर इसकी श्रन्य श्रमीरों के साथ की श्रसहनशीलता तथा उद्दंड व्यवहार से इसके स्थान पर वहाँ शाहजादा अकवर अपने अभिभावक वैराम खाँ के साथ भेजा गया और यह सरकार हिसार में नियत हुआ। जब यह च्यास नदी के किनारे शाहजादे से मिलने घाया तक श्रकवर ने इस पर हुमायूँ की कृपाश्रों का विचार कर श्रपने दरवार में वुलाया और ऋपा के साथ बतीव किया। यह इन सब वावों को न समभ कर अपने स्थान पर गया तब शाहजादे को इस आराय का संदेशा भेजा कि 'हर एक आदमी यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि उस पर हुमायूँ की कितनी कृपा रहती है श्रीर मुख्यतः शाहाजादा क्योंकि एक दिन उसने वादशाह के साय एक दस्तरख्त्रान पर खाया था जव कि शाइजादे का खाना इसके पास भेज दिया गया था। तब क्यों, जब में तुम्हारे गृह पर आया, हमारे . लिए अलग दीवान तथा तकिया रखा गया।

-युवा होते भी शाहजादे ने उत्तर भेजा कि 'बादशाहत के नियम एक हैं और प्रेम के दूसरे। बादशाह से तुम्हारा जो संबंध है वह हम से नहीं है। इस भिन्नता को न समक्त कर तुमने व्यर्थ गड़बड़ किया।' इसके श्रनंतर जब अकवर गद्दी पर बैठा तब बैराम खाँ ने इसमें विद्रोह के छक्षण देख कर राजगद्दी के तीसरे दिन इसे दरबार में कैंद कर छिया और लाहौर भेज दिया। -यह पहळवान गुळगज असास की रज्ञा में रखा गया। एक दिनं -रचकों की असावधानता से भाग कर गम्खरों के देश में चढ़ा गया। कमाल खाँ गक्खर ने इसे कैद कर लिया पर वहाँ से भी भाग कर यह काबुल जाना चाहता था पर वहाँ के प्रांताध्यक्ष मुनइम खाँ ने यह समाचार सुन कर इसके भाई मीर हाशिम को, जो गोरबंद का जागीरदार था, कैद कर लिया, इस कारण अबुल् मत्राछी वहाँ न जाकर नौशेरा में कश्मीरियों से जा मिला, जिन पर वहाँ के शासक गाजी खाँ ने अत्याचार किया था। इसने अपनी धूर्तता तथा चापळुसी से उन सब को मिला छिया श्रौर काश्मीर के शासक से लड़ गया। यह परास्त हुआ। कुछ ने लिखा है कि जब यह कमाल खाँ के यहाँ पहुँचा तब उसका चाचा आइम गम्बर उस देश का अधिकारी था। कमाल खाँ इस पर विश्वास कर तथा सेना एकत्र कर दोनों साथ काश्मीर गए। पराजय पर इसने ज्ञमा माँगली। यहाँ से श्रबुल् मत्र्याली परगना दीपालपुर में छिप कर गया, जो बहादुर शैशनी की जागीर में था और मीरजा तीलक के घर में छिप रहा, जो पहिले इसका नौकर था पर अब बहादुर का था। ऐसा हुआ कि एक दिन तोलक अपनी स्त्री से लड़ पड़ा और डसे खूब पीटा । वह बहादुर के पास गई

च्यौर सब हाल कहा कि 'उन दोनों ने तुम्हें मार डालने का निश्चम किया है। उसी समय वहादुर घोड़े पर सवार हो वहाँ गया और मीर तोलक को मार कर श्रवुल् मश्राली को कैंद कर लिया तथा वैराम खाँ के पास भेज दिया। उसने इसे मका छे जाने को वलीबेग की रक्षा में रखा। यह गुजरात इस लिये गया कि वहाँ से वह मका जा सके पर वहाँ एक श्रन्याय-पूर्ण रक्तपात कर खानजमाँ के यहाँ भाग गया । उसने आज्ञानुसार इसे वैराम खाँ के पास भेज दिया। इस वार वैराम ने इसे कुछ दिन प्रतिष्ठा के साथ रोक रखा श्रीर तब विश्राना हुर्ग में कैद कर दिया। श्रपनी अवनित-काल में उसने अलवर से अवुल् मआली को छुट्टी दी श्रीर श्रन्य श्रमीरों के साथ द्रवार भेज दिया। मज्जर ( रोहतक जिले ) में सब अमीर सेवा में चपस्थित हुए। अञ्चल् मधाली भी आया पर घोड़े पर चढ़े ही अभिवादन किया, जिससे बादशाह कुद्ध हुए । उसे फिर हथकड़ी पहिराई गई श्रौर मका भेज देने के लिए यह शहावुद्दीन श्रहमद की रक्षा में रखा गया। दो वर्ष बाद यह ८ वें वर्ष में वहाँ से लौटा श्रौर दुरी नीयत से जालौर गया तथा शरीफुद्दोन हुसेन श्रहरारी से भेंट की, जो विद्रोही हो गया था। उसने इसे कुछ सेना दी जिससे यह श्रागरा-दिल्ली प्रांत में श्राकर गड़वड़ मचाने लगा। यह पहिले नारनौल गया और थोड़े वादशाही खजाने पर अधिकार कर लिया। वहाँ से सानमनून घाया और यहाँ से हिसार फीरोजा गया। जब उसने देखा कि उसे सफतता नहीं मिल रही है और शाही सेना उसका सब श्रोर पीछा कर रही है तव वह कायुल गया। इसने मिर्जा मुहम्मद हकीम की मावा माहचूक वेगम को अपना

कुल वृंत लिखा, जिसके हाथ में कावुल का प्रबंध था। अवुल् मंत्राली ने यह शैर भी उसमें लिखा है—

हम इस द्वार पर प्रतिष्ठा तथा यश की खोज में नहीं आए हैं। प्रत्युत् भाग्य के हाथों से रक्षा पाने के लिए आए हैं।

लोगों ने बेगम से कहा कि शाह श्रव्यल्मश्राली उच्चपदस्य तथा साहसी युवा पुरुष है और हुमायूँ ने तुम्हारी बड़ी पुत्री की उससे विवाह की बात की थी। जो इसे वह शरण में लेगी तो उसे लाम ही होगा। वह धोखे में श्रा गई श्रीर उत्तर लिखा कि-

कुपा करो, आखो, क्योंकि यह घर तुम्हारा ही है।

वह इसे सम्मान के साथ काबुल में लाई श्रीर मुहम्मद हकीम की बहिन फलुन्निसा बेगम को शादी इससे कर दी।जब इस संबंध से यह वहाँ की स्थिति का स्वामी बन बैठा तब कुप्रकृति के कारण और कुछ छोगों की कुसम्मति पर कि बेगम के रहते इसका प्रभुत्व, दृढ़ न होगा, सन् ९७१ हि० शाबान महीने ( अप्रैल सन् १९६४ ई० ) के मध्य में दो जल्छादों के साथ बेगम के महत्त में चता गया श्रौर उसको मार डाला। इसने कई प्रभावशाली मनुष्यों को मार डाला, जिनमें हैदर कासिम कोहबर भी था, ज़िसके पूर्वज इस वंश में अच्छे अच्छे पदों पर रहे और जो उस समय वकील था। मिर्जा सुरेमान, जो सदा कावुल लेने की इच्छा रखता था, मुहम्मद हकीम तथा काबुल के कुंद्र सदीरों की प्राधीना पर बद्ख्शाँ से आया। अबुल् मआली हकीम को साथ लेकर युद्ध को तिकला और गोरबंद नदी के पास युद्ध हुआ। ही में मुहम्मद हकीम के हितचिंतक इसे मिर्जा सुलेमान की श्रोर छिवा गए जिससे सब काबुली इघर उघर भाग गए। अबुल्

मञ्जाली घवड़ाकर भागा पर वद्खिशयों ने पीछा कर चौर्झीरोहिंसे. इसे पकड़ लिया। काबुल में ईदुल्फित्र के दिन (१३ मई सन् १५६४ ई०) यह हकीम की आज्ञा से फॉसी पर चढ़ाया गया और इसने अपनी करनी का फल पाया।

श्रपंनी श्राँखों से मैंने गुजरगाह में देखा।
एक पत्ती को एक चींटीं का प्राण लेते।
इसकी चोंच श्रपने शिकार से नहीं हटी थी।
कि दूसरे पत्ती ने श्राकर उसे समाप्त कर दिया।
दोष करके कभी सुचित्त न हो
क्योंकि वदला प्रकृति के श्रनुसार है।

शाह अबुल् मञ्चाली हँसमुख या और 'शहीदी' उपनाम से किवता भी करता था।

#### ं१७. श्रबुल् मकारम जान निसार खाँ

इसका नाम ख्वाजा अबुल्मकारम था। पहिले यह सुलतान मुहम्मद् मुश्रजम का एक विश्वस्त सेवक था। जब सुलतान मुहम्मद अकवर ने विद्रोह की कुल तैथारी कर ली श्रौर मूर्ख राजपूतों के साथ अपने पिता के विरुद्ध भारी सेना छेकर कृच करने को सन्नद्ध हुन्ना, उस समय उसकी सेना का पूरा विवरण नहीं ज्ञात था। इसलिए शाहजादा मुभज्जम ने श्रपनी श्रोर से श्रवुल्मकारम को जासूस की तौर पर भेजा और यह शाहजादा अकबर के जासूसों पर जा पड़ा । लड़ाई हो गई पर ख्वाजा घायल होकर निकल स्राया । इस प्रकार वादशाह को इसका परिचय हो गया और इसे नौसदी का मंसब तथा जान निसार खाँ की पदवी मिली। रामदर्रा को चढ़ाई में यह भी शाहजादा मुश्रजम के साथ नियत हुआ श्रौर सात गाँव के घेरे में इसने ख्याति पाई तथा घानों के लेखों से इसकी वीरता का मानपत्र शंकित हुआ। जब शाहजादा वहाँ से लौटा तब वह श्रवुल्हसन कुतुब शाह की चढ़ाई पर नियुक्त हुआ और जान निसार उसके साथ गया। शाहजादे के श्राज्ञानुसार यह सरम हुर्ग छेने गया श्रीर थाना स्थापित किया। अबुल्ह्सन की दुर्ग-सेना को परास्त किया स्रोर गोलकुंडा के घेरे में स्वयं घायल होकर ख्याति पाई। ३३ वें वर्ष में यशम की मुठिया का कटार पाकर नीच शत्रु को दंख देने भेजा गया । इसके दूसरे वर्ष इसे खिलच्चत और हाथी मिला । यह बराबर घरुछे कार्य के छिए प्रसिद्धि पा रहा था इससे बादशाह इस पर कृपा करते रहते थे। इसके वाद जन संता घोरपदे छोर शाही सेना में कर्णाटक के एक प्राप्त में युद्ध हुआ तव छातिम देवकोप से परास्त हुई। खाँ घायल हुआ पर निकल भागा। इसके अनंतर यह ग्वालियर का फौजदार तथा किलेदार हुआ छौर यहीं संतोष से रहने छगा।

जब श्रीरंगजेब मर गया तब खाँ बहादुर शाह का पुराना सेवक होने से तरककी की आशा में था पर महम्मद आजमशाह के पास होने के कारण इसने जल्दी में आजमशाह और सुल्तान महम्मद श्रजीम दोनों को प्रार्थना पत्र लिखे कि वह श्राने को तैयार है पर दूसरे पत्त वाले ने उसे लाने को सेना भेजी है। वह मार्ग मिलते ही शीघ्र श्रा मिलेगा। इसी वीच इसने सुना कि चहादुर शाह श्रागरे श्रा गया है तब यह शीघ्रता से उससे जा मिला। चादशाह को यह पता था कि यह चार पाँच सहस्र सवारों के साथ महम्मद श्राजम से जामिला होगा, इसलिए वह इससे श्राप्तम था। महम्मद आजम शाह के मारे जाने पर जान निसार में पश्चाताप के लक्षण देखकर कुछ समय वाद श्राप्ती सेना में छे लिया। इसे चार हजारी २००० सवार का मंसव तथा डंका मिला।

वहादुरशाह की मृत्यु पर फर्शविसयर के साथ के युद्ध में खाँ जहाँद।र शाह के वाएँ भाग में था। इसके वाद फर्शविसयर की सेवा में रहा। जब दिल्ला का प्रांताध्यन हुसेन अली खाँ सीमा पर आया और शत्रु के साथ चौथ और देशमुखी देने की प्रतिज्ञा पर संधि कर ली और वादशाह ने उसे नहीं माना तव जान निसार, जो स्वभाव को सममने वाला, अनुभवी तथा

श्रन्दुहा खाँ सैयद का माना हुत्रा भाई था, ६ ठे वर्ष में वुहीनपुर का अध्यत्त होकर हुसेन अली खाँ को समभा वुभाकर सन्मार्ग पर लाने गया । श्रकवरपुर उतार तक पहुँचने पर हुसेन त्राली खाँ ने यह समभकर कि यह उसके पत्त में न होगा हु**छ** सेना भेजकर इसे श्रौरंगावाद बुठा लिया। दिखाव में दोनों पज्ञ में मेल था, प्रतिदिन खाना जाता, सम्मान होता और चाचा साहव पुकारता था पर बुहीनपुर में जाने को वह टालता रहा। जाड़े की फसल बीतने पर इस वचन पर इसे बुर्होनपुर में जाने की श्राज्ञा मिली कि यह अपने बड़े पुत्र दाराव खाँ को वहाँ पर भेजे और स्वयं हुसेन अली के साथ रहे। जब हुसेन छली ने राजधानी जाने का निश्चय किया तब जान निसार पर विश्वास नहीं रखने के कारण तथा चुहीनपुर के निवासियों के दाराब खाँ की चुगली खाने पर उसने सैफुदीन अली खाँको उस पद पर नियत कर दाराव को साथ ले लिया। यह नहीं ज्ञात है कि जान निसार का श्रंत में क्या हुआ। इसे दो पुत्र थे। एक दाराव खाँ तथा दूसरा कामयाव खाँ था। ये दोनों निजामुल्मुल्क **त्रासफजांह के साथ उस युद्ध में थे,** जो त्रालम त्रली खेँ। के साथ हुत्रा था। दूसरा इसमें घायल हुत्रा। वड़ा खानजहाँ बहादुर कोकलताश आलमगीरी का दामाद था और उसकी बहिन एतमाहुद्दौला कमरुद्दीन खाँको ब्याही हुई थी। इसे पिता की पदवी मिली श्रौर मुहम्मदशाह के समय यह कड़ा जहानावाद सरकार का, जो इलाहाबाद आंत में है, फौजदार हुआ। यह सात वर्ष वहाँ रहा श्रीर १४ वें वर्ष में वहाँ के जमींदार भगवंत सिंह के हाथ मारा गया।

#### १८, अब्दुल् मतलब खाँ

यह शाह बिदाग लाँ का पुत्र: और अकवर के ढाई हजारी मंसबदारों में से या। पहिले यह मिर्जा शरफद्दीन के साथ मेड्ता-विजय करने पर नियत हम्रा धौर उसमें अच्छा कार्य किया। उसके बाद यह अकबर का खास सेवक हो गया। १० वें वर्ष में यह मीर मुईजुलमुल्क के साथ सिकंदर खाँ उजवेग तथा वहादुर खाँ शैवानी को दंड देने पर भेजा गया। जब वादशाही सेना परास्त होकर छिन्न भिन्न हो गई तन यह भी भाग गया। इसके अनंतर यह मुहम्मद कुली खाँ वर्लीस के साथ सिकंदर खाँ पर नियत हुआ, जिसने अवध में वलवा मचा रखा था। इसके **डपरांत यह कुछ दिन मालवा में ध्यपनी जागीर में रहा। जब** १७ वें वर्ष में मालवा के घ्यफसरों को खाने घाजम कोका की सहायता करने की श्राज्ञा हुई तव यह गुजरात गया धौर मुहम्मद हुसेन मिर्जा के साथ के युद्ध में हृंद्वयुद्ध खूव किया। षाज्ञानुसार इसने खानेश्राजम के साथ श्राकर वादशाह की सेवा की, जो सूरत घेरें हुआ था और उसके वाद आज्ञा पाकर अपनी जागीर को लौट गया। २३ वें वर्ष में जब कुनुवुद्दीन खाँ के श्रादमी मुजफ्फर हुसेन मिर्जी को पकड़ कर दक्षिण से दरवार में हे जा रहे थे तब यह भी माठवा की कुछ सेना टेकर रज्ञार्थ साथ हो गया। २५ वें वर्ष में यह इस्माइल कुछी खाँ के साथ नियावत खाँ अरव को इंड देने पर नियत हुआ और इस कार्य

में उत्साह तथा राजभक्ति दिखलाई। २६ वें वर्ष में श्राली दोस्त बारबेगी के पुत्र फतह दोस्त को मार डालने का अभियोग इसे लगाया गया पर कुछ समय बाद इस पर फिर कुपा हुई । काबुल की चढ़ाई में यह बाएँ भाग का अध्यक्ष था। २७ वें वर्ष में जब श्रकबर पूर्वीय प्रांत की श्रोर काल्पी के पास पहुँचा, जहाँ श्रब्दुल मतलब खाँ की जागीर थी, तब इसकी प्रार्थना पर इसके निवास-स्थान पर अकबर गया। ३० वें वर्ष में यह खाने-श्राजम कोका की सहायक सेना में नियत होकर दिवण गया श्रीर ३२ वें वर्ष में जलाल तारीकी को दंड देने सेना सहित गया था। एक दिन जलाल तोरीको ने पीछे से धावा किया पर अब्दुल् मतलव खाँ के घोड़े पर सवार होने के पहिले ही दूसरे श्रफसरों ने युद्ध कर बहुत से शत्रु को परास्त कर मार डाला। पर अब्दुल् मतलब मस्तिष्क के बिगड़ने तथा आशंका से पागल हो गया और वेकार होकर दरवार छौट आया। अंत में यह श्रपने निश्चित समय पर मर गया। उसके पुत्र शेरजाद को जहाँगीर के समय पाँच सदी २०० सवार का मंसव मिला।

### १६. अबुल्मंसूर खाँ वहादुर सफद्रजंग

इसका नाम मुहम्मद मुकीम था और यह वुहीनुल्मुल्क का भांजा तथा दामाद था। इसके पिता की पदवी सयादत खाँ थी। श्रपने श्वसुर की मृत्यु पर यह मुहम्मद्शाह द्वारा श्रवघ का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ और वहाँ के विद्रोहियों को दमन कर उन्हें अपने अधीन किया । सन् ११५५ हि० ( सन् १७४२ ई० ) में वादशाह की श्राज्ञानुसार यह वंगाल के प्रांताध्यन श्रलीवर्दी खाँ की सहायता करने पटना गया, जहाँ मराठे उपद्रव मचाए हुए थे। पुरस्कार में इसे रोहतास तथा चुनार दुर्गों की अध्य-चता मिली पर अलीवर्दी को शंका हुई, जिससे उसने वादशाह से आज्ञा निकलवाई कि वह उसकी सहायता न करे। इससे यह श्रपने श्रांत को लौट श्राया । सन् ११५६ हि० में वुलाए जाने पर यह दरवार में गया और मीर आविश नियत हुआ। सन् ११५९ हि० (१७४६ ई०) में उमदतुल्मुल्क अमीर खाँकी मृत्यु पर इला-हावाद शांत इसे मिल गया। सन् ११६१ हि० में जब दुरीनी शाह कंघार से भारत पर भाक्रमण करने रवाना हुआ और लाहीर से आगे वढ़ा तव यह वादशाह की आज्ञानुसार सुल-तान श्रहमदशाह के साथ सरहिंद गया और एतमाहुदौला कम-रुद्दीन खाँ के मारे जाने पर यह दृढ़ वना रहा तथा ऐसी वीरता दिखलाई कि दुर्रानी को लौट जाना पड़ा। इसके एक महीने बाद महम्मद् शाह २७ रबी उस्त्रानी (१६ अप्रैल सन् १७४८ ई०) को मर गया और अहमदशाह गदी पर वैठा। इसके कुछ ही ही दिन बाद आसफजाह की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे

यह वजीर नियत हुआ। श्रली मुहम्मद खाँ रहेला से कुछ होने के कारण इसने कायम खाँ बंगश को सादुल्ला खाँ के विरुद्ध डभाड़ा, जो ऋढी मुहम्मद का पहला पुत्र था। कायम खाँ श्रीर उसके भाइयों के मारे जाने पर, जैसा कि उसके विता मुहम्मद साँ बंगश की जीवनी में विस्तार से छिखा जा चुका है, सफद्रजंग ने चसके भाई श्रहमद खाँ बंगरा के विरुद्ध बादशाह को सम्मति दी कि उसकी जायदाद जब्त की जाय । बादशाह श्रलीगढ़ (कोल) में ठहरे श्रोर सफदरजंग गंगा नदी तक पहुँचे, जहाँ से फर्रुला-बाद बीस कोस दूर था। ऋहमद खाँ की माता ने आकर साठ लाख रुपये पर भामला तय किया और बादशार छौट गए। सफर्रजंग यह रुपया छेने के छिए कुछ दिन ठहरा रहा और श्रहमद खाँ की जायदाद जन्त करने जगा। उसने कन्नौज में नवलराय कायस्थ को नियत किया, जो पहिले साधारण कार्य पर नियत था श्रौर क्रमशः उन्नति करते हुए श्रवध का नायव हो गया था और स्वयं दरबार गया। श्रकगानों से युद्ध कर नवलराय मारा गया श्रौर सफद्रजंग ने सेना एकत्र कर सूरजमल के साथ श्रहमद खाँ बंगश पर चढ़ाई की। सन् ११६३ हि० (१७५० ई०) में युद्ध में यह बड़े श्रसम्मान से प्रास्त होकर राजधानी लौट गया। इस बीच अहमद खाँ वंगश ने इलाहाबाद श्रौर श्रवध में उपद्रव मचाया घौर सर्वत्र ऌटना जलाना भी नहीं छोड़ा। दूसरे वर्ष सफदरजंग ने मल्हारराव होलकर श्रीर जयाजी सेंधिया से मिल कर, जो दो प्रभावशाली मराठा सदीर थे, श्रफगानों का सामना किया, जो इस बार परास्त होकर भागे श्रौर मदारिया पहाड़ों की घाटियों में शरण छी, जो कमायूँ के पहाड़ों की शाखा है।

अंत में उन्हें प्रार्थना करने को और सफदरजंग के इच्छानुसार संधि करने को बाध्य किया गया। इसी बीच श्रहमद शाह दुरीनी के लाहौर से दिल्ली के पास पहुँचने का समाचार मिला तव सफद्रजंग वाद्शाह की श्राज्ञानुसार होल्कर को वड़ी रकम देने का वचन देकर सन् ११६५ ई० में दिल्छी साथ लिवा राया। ख्वाजा जावेद खाँ वहादुर ने, जो प्रबंध का केंद्र था, दुर्रानी शाह के एतची कलंदर खाँ से संधि कर उसे लौटा दिया था, जिससे सफदरजंग ने, जो उससे पहले ही से सद्भाव नहीं रखता था, उसे अपने घर निमंत्रित कर मार डाला श्रौर साम्राज्य का प्रबंध अपने हाथ में छे लिया। इसके अनंतर वादशाह ने कमरुद्दीन खाँ के पुत्र इंतजामुद्दीला खानखानाँ के कहने से सफदर जंग को संदेश भेजा कि वह गुसळखाना तथा तोपखाना के मीर पद का त्यागपत्र दे दे । इसका यह तालर्य समक गया श्रौर कुछ दिन घर पर ठहर कर त्यागपत्र भेज दिया। इसके न स्वीकार होने पर विना आज्ञा के चल दिया और नगर के वाहर दो कोस पर ठहरा। प्रति दिन उपद्रव वढ़ने लगा, यहाँ तक कि सफदर-जंग ने एक मिथ्या शाहजादा को खड़ा किया। इस पर श्रहमद शाह ने इंतजामुदौला को वजीर नियत किया। इमादुल्मुस्क सफद्र जंग से युद्ध करने लगा, जो छ महीने तक चलता रहा। श्रंत में इंतजानुद्दौला के मध्यस्य होने पर इस शर्त पर संधि हो गई कि इलाहाबाद तथा ब्यवघ के प्रांत पर सफदरजंग ही वहाल रहेगा। यह अपने प्रांत को चल दिया श्रीर १७ जी हिजा सन् ११६७ हि० ( ५ अक्टूबर सन् १७५४ ई० ) को मर गया। इसके पुत्र शुजाउदौला का वृत्तांत श्रलग दिया गया है।

## २०. अबुलहन तुर्वती, स्वनुस्सल्तनत ख्वाजा

ख़ुरासान में तुर्वत एक जिला है। कुतुबुद्दीन हैद्र, जिसने श्रद्भत कार्य किए थे श्रीर हैदरी लोग जिससे अपने को बतलाते हैं, यहीं का था । अकबर के समय ख्वाजा शाहजादा दानियाल की सेवा में श्राया और उसका वजीर तथा दिच्छण का दीवान नियत हुआ। जब जहाँगीर गद्दी पर बैठा तब यह दिच्छा से बुला लिया गया। २ रे वर्ष जब श्रासफ खाँ महम्मद जाफर वकीळ हुआ तब उसने प्रार्थना की कि वह इसे अपना सहकारी अपना कार्य ठीक करने को बना ले। इसके बाद जब आसफ खाँ दिचण के कार्य में लगा और दीवानी एतमादुदौंछा को मिली तब ख्वाजा ने बादशाह के पास उपस्थित रहने से अपना प्रभाव तथा पहिचान बढ़ाया श्रौर ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० (सन् १६१३ ई०) में मीर<sup>ः</sup> बख्शी के उच पद पर पहुँच गया। एतमादुद्दौला की मृत्यु पर ख्वाजा मुख्य दीवान हुआ और इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव मिला। महावत खाँ के विद्रोह के समय ख्वाजा धासफजाह तथा इरादत खाँ के साथ नूरजहाँ वेगम की हाथी-पालकी के आगे आगे था और थोड़ी सेना के साथ उन सबने **अ**पने घोड़े तैराए और तर इथियार से महाबत का सामना किया। एकाएक शत्रु ने तीरों की बौछार से वेगम के मनुष्यों को भगा दिया और प्रत्येक अफसर हट गया। ऐसे समय में ख्वाजा श्रपने घोड़ों से श्रलग हो गया पर एक काश्मीरी मल्लाह की

सहायता से इसके प्राण वच गए। १९ वें वर्ष में यह का सुल् का अध्यक्ष हुआ और इसका पुत्र जफर खाँ दरवार से उसका प्रतिनिधि नियत हो वहाँ भेजा गया। शाहजहाँ के राज्य-काल में इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव मिला। २६ सफर सन १०३९ हि० (४ अक्टूबर सन् १६२९ ई०) को जब खानजहाँ लोदी आगरे से रात्रि में भागा तव शाहजहाँ ने ख्वाजा तथा अन्य श्रफसरों को पीछा करने भेजा। यद्यपि कुछ श्रफसर मारामार गए श्रौर उससे युद्ध किया पर खानजहाँ होदी चंबह पार कर निकल गया । ख्वाजा दिन बीतने पर उसके तट पर पहुँचा। विना नाव के यह पार उतर नहीं सकता था, इसलिए दूसरे दिन दोपहर तक वहीं ठहरा रहा। इससे खानेजहाँ को सात पहर का समय मिल गया और वह बुंदेलों के देश में पहुँच गया। जुमार के छड़के जुगराज ने उसे रचा-वचन दिया श्रीर श्रपने देश से निकल जाने दिया। बादशाही सेना के मार्ग-प्रदर्शकों को मिलाकर दूसरा रास्ता वतला दिया श्रीर सेना भी गलत रास्ते से चळी गई। इस कारण ख्वाजा तथा श्रन्य सदीरता व्यर्थ जंगलों में टकर खाते रहे और धिवा थकावट के कुछ न पाया। जब शाहजहाँ खानेजहाँ को दमन करने बुर्हान-पुर श्राया तब ख्वाजा तथा श्रन्य सहायक उसके पास उपस्थितः हुए और नासिक तथा ज्यंवक के वीच के शांतों को साफ करने के लिए भेजे गए। उस प्रांत तथा शाहू भोंसला की जागीर में शांति स्थापित करने पर ख्वाजा वादशाह की व्याज्ञानुसार नासिरी स्रॉ की सहायता को गया, जो कंघार हुर्ग घेरे हुए या। रास्ते ही में उसके विजय का समाचार मिला, जिससे यह लौट श्राया।

यह पातूर रोख बाबू, जो पाई घाट का एक परगना है स्त्रीर एक नदी के किनारे है, पहुँचा जहाँ बहुत कम जल था। इसने वहीं वर्षा व्यतीत करना निश्चय किया पर एकाएक पहाड़ों से कंप पर वाढ़ घा गई। रात्रि के छांघकार तथा पानी के वेग के कारण **ञ्चादमी घबड़ा गए श्रौर चारों श्रोर भागे।** ख्वाजा तथा श्रन्य श्रफसर बिना चारजामे के घोड़ों पर चढ़ गए और उन सब ने किसी प्रकार उस भयानक स्थिति से अपने को बचाया। लगभग दो सहस्र श्रादमी श्रौर ख्वाजा की कुछ जायदाद, जिसमें एक लाख रुपये नगद् थे, बह गई। ५ वें वर्ष यह काश्मीर का अध्यत्त नियत हुन्ना पर साम्राज्य का यह एक वृद्ध पुरुष था, इससे इसका पुत्र जफर खाँ वहाँ का प्रबंध ठीक रखने को इसका प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया । ख्वाजा ६ ठे वर्ष सन् १०४२ हि० (सन् १६३२ ई०) में सत्तर वर्ष की अवस्था में मर गया। तालिब कलीम ने तारीख लिखा कि 'वह अमीरुल मोमिनीन के साथ उन्नति करे।

ख्वाजा सचा श्रोर योग्य पुरुष था पर कुछ विड्चिड़ा श्रोर उजडुचाल का था। इसके उत्तराधिकारी जफर खॉं का श्रलग इत्तांत दिया है। एक श्रोर पुत्र मुहम्मद खुरोंद-नजर था।

#### २१. अबू तुराव गुजराती, मीर

यह शीराज का सलाभी सैयद था। इसका दादा भीर इनायतुद्दीन सरत्राली ने, जिसे हिन्नतडहा भी कहते थे, पर जो सैयद शाह मीर नाम से प्रसिद्ध था, विज्ञान में वड़ी योग्यता प्राप्त कर ली थी श्रौर यह श्रमीर सद्रुद्दीन का गुरु भाई था। श्रहमदावाद नगर के संस्थापक सुलतान भहमद के पौत्र सुलतान कुतुबुद्दीन के समय में यह गुजरात आया। कुछ दिन वाद यह देश लौट गया पर फिर शाहं इस्माइल सफवी के उपद्रव के समय श्रपने पुत्र कमालुद्दीन के साथ सुलतान महमूद वैकरा के राज्य काल में गुजरात आया, जो श्रवृ तुराव का पिता था। यह चंपानेर ( महमूदावाद ) में रहने लगा, जो सुलतानों की पहिले राजधानी थी। यहाँ इसने पाठशाला खोली श्रोर लाभदायक पुस्तकें लिखने लगा। इसके कई अच्छे लड़के थे, जिनमें सबसे योग्य मीर कमालुद्दीन था भौर जो वाह्य तथा आंतरिक गुणों के लिए प्रसिद्ध था। यह जब श्रच्छा नाम छोड़ कर मर गया तब इसके वाद श्रवू तुराव ही श्रपने सगे तथा चचेरे भाइयों में सबसे वड़ा था। इन सैयदों के परिवार का मग्रविह मत से संबंध था, जिसका प्रवर्तक शेख अहमद खत्तू था। ये सलामी कहलाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनमें से किसी का पूर्वज जब पैगम्बर के मकवरे में गया तब उन्हें सलाम शब्द श्रभिवादन के उत्तर से सुनाई दिया था।

चक्त प्रांत में मीर श्रवृ तुराव ने श्रपनी सचाई तथा योग्यता से अच्छा प्रभाव प्राप्त कर लिया था। जिस वर्ष अकवर वहाँ युद्धार्थ पहुँचा तव गुजरात के अन्य सर्दारों के पहिले मीर उसके पास उपस्थित हो गया। जोताना थाने पर ख्वाजा मुहम्मद हुवीं और खाने आलम ने इसका स्वागत किया और इसे बादशाह के पास हे गए तथा सलाम करने की इज्जत मिली। अहमदावाद जाने के पहिले जब यह आज्ञा हुई कि गुजरात के जितने अफसर आ मिले हैं, उनकी जमानत ले लो जाय, जिसमें शंका का कोई स्थान न रह जाय तब एतमाद खाँ, जो उस प्रांत में सबसे अधिक प्रभावशाली था, हिनशयों को छोड़कर सब के लिए जामिन हुआ श्रोर मीर तुराव एतमाद खाँ का जामिन द्धश्रा। इसके अनंतर जब आधा गुजरात एतमाद खाँ तथा दूसरे गुजराती अमीरों को सौंप दिया गया श्रौर बादशाही सेना खंभात की खाड़ी की श्रोर समुद्र देखने चली तब इंख्तियारल् मुल्क गुजराती अदूरदर्शिता तथा चच्छुंखलता के कारण अहमदाबाद -से भागा। एतमाद तथा दूसरे सदीर, जिन्होंने शपथ लिया था, जाने ही को थे कि अबू तुराव पहुँच गया श्रीर उन्हें वातों में लगा लिया । वे इसे भी कैद कर ले जाना चाहते थे कि बादशाह की श्रोर से शहवाज लाँ श्रा पहुँचा श्रोर इस कारण उनकी चदनीयती पूरी न हो सकी। अवू तुराव की राजभक्ति प्रगट हुई श्रोर उस पर कुपाएँ हुई । तब से बराबर इस पर कुपा वनी रही ।

२२ वें वर्ष सन् ९८५ हि० (सन् १५७७ ई०) में यह हज्ज के यात्रियों का मुखिया बनाया गया श्रोर पाँच लाख रुपये तथा दस हजार खिलश्रत इसे मक्का के भिखमंगों को बाँटने के लिए दिया गया। २४ वें वर्ष में समाचार मिला कि इसने यात्रा समाप्त कर छी है और पैगंबर के पैर का निशान छेकर आ रहा है। इसका कथन था कि फीरोज शाह के समय सैयद जलाछ बोखारी जो निशान लाया था उसी का यह जोड़ा है। अकवर ने आज्ञा दी कि मीर आगरे से चार कोस पर कारवाँ सहित ठहरे। आज्ञानुसार वहाँ अफसरों ने एक आनंद-भवन बनाया और बादशाह उच्चपदस्थ सदीरों तथा विद्वानों के साथ वहाँ आया तथा उस पत्थर को, जो जीवन से अधिक प्रिय है, अपने कंधे पर रखकर कुछ कदम चला। तब अमीर पारी-पारी करके उसे आग्रारा लाए और बादशाह के आज्ञानुसार वह मीर के गृह पर रखा गया। "खैर कदम" से तारीख (९८७) निकलती है।

अन्वेषकों ने वतलाया है कि उस समय यह खबर उड़ रही थी कि वादशाह स्वयं अपने को पैगम्बर प्रकट कर रहा है, इस्लाम धर्म के विषय में श्रोछी सम्मित रखता है, जो संसार के अंत तक रहेगा, श्रोर उसे हटा देना चाहता है, खुदा हम लोगों को वचावे। इस कारण लोगों का मुख बंद करने को यह अपरी आदर और प्रतिष्ठा दिखलाई गई थी। श्रयुल्फजल इसका समर्थन करता है, क्योंकि वह कहता है कि वादशाह जानते थे कि यह चिन्हें सच्चा नहीं है श्रोर जाननेवालों ने उसे मूठ वतलाया है पर परदा रहने देने के लिए, पैगम्बर की इज्जत करने को तथा सीधे सैयद की मानहानि न करने को श्रोर व्यंग्य चोलने वालों को कुछ कहने से रोकने को यह सम्मान दिखलाया था। इस कार्य से उन लोगों को लिजत होना पड़ा, जो दुष्टता से श्रनगंत वका करते थे।

२९ वें वर्ष में जब गुजरात का शासन एतमाद खाँ को मिला, जिसने कई वर्ष वहाँ प्रबंध किया था, तब मीर अबू तुराक अमीन हुआ और अपने दो भतीजों मीर मुहीबुझा और भीर शरफुद्दीन को साथ छेकर वहाँ चला गया। सन् १००५ हि० (सन् १५९५-७) तक यह जीवित रहा। अहमदाबाद में यह गाड़ा गया। इसका पुत्र मीर गदाई अकबर के अफसरों में भरती था और नौकरी रहते भी इसने सैयदपन तथा शेखपन नहीं छोड़ा।

## २२. अबूनसर खाँ

यह शायस्ता खाँ का पुत्र था। श्रीरंगजेब के २३ वें वर्ष में छुत्फुझ खाँ के स्थान पर यह छार्न मुकरीर पद पर नियत हुआ। २४ वें वर्ष में सुलतान मुहम्मद अकवर के विद्रोह के लक्त्रण दिखाई दिए । बादशाह के पास इस समय बहुत थोड़ी सेना थी पर उसने असद खाँ को आगे पुष्कर तालाव पर भेजा, जिसके साथ अवूनसर भी नियत हुआ। इसके वाद यह कोरवेगी नियुक्त हुत्रा पर २५ वें वर्ष में इस पद से हटाया गया। इसके श्रनंतर यह काइमीर का श्रध्यक्त हुआ। ४१ वें वर्ष में वहाँ से हटाया जाकर मुकर्रम खाँ के स्थान पर लाहौर का शांताध्यक्त नियत हुआ। कुछ कारण से इसका मंसव छिन गया पर ४५ वें वर्ष में इस पर फिर ऋपा हुई श्रोर मुख्तार खाँ के स्थान पर मालवा का प्रांताध्यक्ष हुआ। इस समय इसका मंसव वढ़कर तीन हजारी १५०० सवार का हो गया। इसके वाद यह कुछ दिन वंगाल में नियत रहा। ४९ वें वर्ष में यह अवध का शासक हुआ श्रीर तीन हजारी २५०० सवार का मंसवदार था। इसके वाद का कुछ पता नहीं।

## २३. अबू सईद, मिर्जा

यह एतमाहुद्दौला का पौत्र और नूरजहाँ बेगम का भतीजा था। अपने सौंदर्य तथा शाहजादापन के लिए प्रसिद्ध था और खाने पहिरने दोनों का विशेष ध्यान रखता था। यह गलीचे आदि बिछावन को स्वयं देखता और आभूषण, चाल तथा सभी सांसारिक बातों के लिए विख्यात था और इसमें इसके बरावर वाले क्या बड़े भी इसकी बरावरी नहीं कर पाते थे। इसकी आडंबर-प्रियता और इस विचार ऐसे थे कि कभी २ वह पगड़ी सँभालता ही रह जाता था कि दरबार के उठ जाने का समाचार आ पहुँचता और कभी २ पगड़ी ठीक न होने से वह सवारी करना रोक देता था। अपने दादा की कृपा से वह ऊँचे पद पर पहुँचा और ऊँचा सिर रख सका। वह ऐसा चहंड और घमंडो था कि देश तथा आकाश को कुछ नहीं सममता था।

इसका हस्ताचर एतमादुदौला से बहुत मिलता था इसिलए इसके मंत्रित्व-काल में यही दरख्वास्त, रसीद आदि पर दस्तावत करता था। एतमादुदौला की मृत्यु पर यह अनसुभव तथा यौवन के कारण अपने चाचा आसफजाही से लड़ गया और महाबत खाँ से मिल गया। शाहजादा सुलतान पर्वेज से मित्रता हो गई और उच्च पद पर पहुँच गया। शाहजादे के साथ दिच्छा गया और उसकी मृत्यु पर दरबार लौट आया। जहाँगीर के २२ वें वर्ष में यह उट्टा का प्रांताध्यक्ष हुआ। शाहजहाँ की राजगदी होने पर श्रासफजाह से मनोमालिन्य के कारण यह श्रपने पद तथा प्रभाव से गिर गया श्रौर इसे तीस सहस्र रुपये वार्षिक पेंशन मिलने लगा। बहुत दिनों तक यह भाराम तथा शांति से प्रकांत वास करता रहा। २३ वें वर्ष में वेगम साहिवा की प्रार्थना पर यह श्रजमेर का फौजदार हुआ श्रीर इसे दो हजारी ८०० सवार का मंसब मिला। इसे बाल गिरने की वीमारी थी इससे यह कार्य देख नहीं सकता था। २६ वें वर्ष में इसे चालीस सहस्र वार्षिक मिलने लगा और घागरे ही में यह एकांत वास करने लगा। इसी प्रकार सुख से इसने श्रंत समय तक व्यतीत कर दिया। छौरंगजेव के राज्यारंभ काल में यह मर गया। कविता करने का शौक था श्रौर श्रोजपूर्ण दीवान संकलन करना चाहता था। इसने अपने शैरों का संकलन करके "ख़ुलासए कौनन" नाम रखा । इसका पुत्र हमीदुद्दोन खाँ शाहजादा श्रीरंगजेव का मित्र होने के कारण सफत हुआ। राजा यशवंत सिंह के युद्ध के वार, जिसमें प्रथम विजय मिली थी, इसे खानाजाद्खाँ को पदवी मिली। इसके बाद इसका नाम खानी हो गया। २६ वें वर्ष में करमुल्ला की मृत्यु पर यह मूँगी पत्तन का फौजदार हुआ, जो भौरंगावाद से बास कोस पर गोदावरी के तट पर स्थित है। २९ वें वर्ष में यह दक्षिण के कंधार का अध्यत् हुआ।

### २४. शेख अब्दुन्नबी सद

यह गंगोह के शेख अन्दुल् कुद्दूस का पौत्र था, जो कृफा के इमाम खबू हनीफा का वंशघर था और जिसने वाद को भारत में ख्याति प्राप्ति की थी। यह सन् ९४४ हि० (सन् १५३७-३८६०) में मरा था। शेख अब्दुन्नबी साहित्यिक विषयों के विद्वानों में अपने समय में घ्रमणी था घौर हदीस के जानने में भी प्रसिद्ध था। इतना विद्वान होने पर यह चिश्तिया मत का प्रतिपादक था। यह इतनी देर तक स्वाँस रोक सकता था कि एक पहर तक बिना प्रश्वास लिये मानसिक ध्यान कर सकता था । श्रकबर के जलूस के १० वें वर्ष में मुजफ्फर खाँ दीवान आला के कहने से यह भारत का सद्रुस्सुदूर नियत हुआ। कुछ समय में साम्राज्य के काम भी इसकी सम्मति से होने छगे। बादशाह से इतनी मित्रता हो गई कि वह हदीस सुनने इसके घर जाते थे। उस समय शेख के बहकावे पर श्रकबर धर्मानुसार कार्य करने में तथा मना किए हुए कार्यों के न करने में विशेष उत्साह दिखलाता था यहाँ तक कि स्वयं अजॉ पुकारता, इमाम का कार्य करता श्रौर कभी कभी पुण्य कमाने को मस्जिद भी माड़ता था। एक दिन वर्ष-गाँठ के ञ्चवसर पर बादशाह के वस्त्र में केशर का रंग लगा हुन्ना था, जिसपर रोख खफा हो गए और दीवाने आम में अपनी छड़ी इस प्रकार उठाई कि वादशाह का कपड़ा फट गया। अकवर कुछ हो गया श्रीर श्रपनी माता को जाकर कुल वृत्तांत से श्रवगत

कर कहा कि शेख को एकांत में कहना चाहता था। हमीदावान् चेगम ने कहा कि पुत्र दुखित मत हो। प्रलय के दिन यह तुम्हारी मुक्ति का कारण होगा। उस दिन लोग कहेंगे कि किस तरह एक दरिद्र मुल्ला ने अपने समय के वादशाह से वर्ताव किया था और उस वादशाह ने उसे कैसे सहन कर लिया था।

शेख तथा मखदूमुल्मुल्क प्रति दिन अपनी कट्टरता तथा चलाइने से उसे अप्रसन्न करते रहे, यहाँ तक कि वह इनसे खका हो गया । शेख फैजो तथा शेख श्रवुल् फजल ने यह देखकर अकवर से कहा कि इन धर्मोंघों से हमारा विज्ञान वहुत वढ़कर है, क्योंकि वे दीन की आड़ में दुनियावी वस्तु संवित करते हैं। 'यदि आप वादशाह सहायता करें, तो हम लोग उन्हें तर्क से चुप कर देंगे।' एक दिन दस्तरख्वान पर केशर मिला भोजन लाया गया । जब श्रन्दुन्नवी ने इसे खा लिया तब श्रवुल्फजल ने कहा कि 'शेख तुम्हें धिकार है। यदि केसर हलाल है तो तुमने वादशाह पर, जो ख़ुदा का इमाम है, क्यों श्राद्तेप किया श्रीर यदि हराम है तो तुमने क्यों खाया, जिसका तीन दिन तक असर -रहता है। इस प्रकार वराषर मनाड़ा होता रहा। २२ वें वर्ष में सयूरगाल तथा अन्य मद्देमआश की जाँच हुई, जिससे ज्ञात हुआ कि शेख ने इतनी धार्मिक कट्टरता तथा तपस्या पर भी सवसे गुणों के अनुसार निष्पन्न न्यवहार नहीं किया था। हर प्रांत में अलग अलग सद्र नियत थे। २४ वें वर्ष में अकवर ने षालिमों धौर फक्तीरों का जलसा किया, जिसमें निखय किया गया कि अपने समय का वादशाह ही इमाम और संसार का मुजतहीर है। पहिले के जिस किधी विद्वान का तर्क, जिस

विषय पर एकमत नहीं है, बादशाह सकारें वही संसार को मानना पड़ेगा। तात्पर्य यह कि धार्मिक विषय पर, जिसमें मुजतहीद-गण भिन्न मत हों, जो मत बादशाह संसार की शांति तथा मुसल्मानों के संतोष के लिए उचित समझें वही सबको मान्य होगा और कुरान तथा सुन्नत का विरोधो न होते हुए धार्मिक विषय पर मनुष्य के लामार्थ जो खाझा बादशाह दें उसका विरोध करने से दोनों दुनिया में उसे हानि पहुँचेगी। न्यायशील बादशाह मुजतहीद से बढ़कर है। इसी प्रकार का एक विज्ञापन लिखा गया, जिस पर अञ्दुन्नबी, मखदूमुल्मुल्क सुल्तानपुरी, गाजी खाँ बद्ख्शी, हकीमुल्मुल्क तथा अन्य विद्वानों के हस्तान्तर थे। यह कार्य सन् ९८७ हि० के रञ्जब महीने (अगस्त सन् १५७९ ई०) में हुन्ना था।

जब अन्दुन्नबी तथा मखदूमुल्मुल्क कई तरह की बातें इस विषय में कहने लगे और यह माळूम हुआ कि वे कह रहे हैं कि उस विज्ञाप्ति-पत्र पर उनसे बलात् तथा उनके विचार के विपरीत हस्ताक्षर करा लिया गया है, अकबर ने उसी वर्ष शेख को मक्का जाने वाले कारवाँ का मुखिया बनाकर कुछ धन दे बिदा किया और वहीं के लिए मखदूमुल्मुल्क को नौकरी से छुड़ा दिया। इस प्रकार उन दोनों को अपने राज्य के बाहर कर दिया और आज्ञा दी कि वे दोनों वहीं खुरा का ध्यान करते रहें और बिना बुलाए कभी न लौटें। जब मुहम्मद हकीम की चढ़ाई तथा बिहार-बंगाल के अफसरों के बलवे से भारत में गड़बड़ मचा, उस समय अन्दुन्नबी और मखदूमुल्मुल्क ने, जो ऐसा ही अवसर देख रहे थे, बढ़ाया हुआ वृत्तांत सुनकर लौटने

का निश्चय किया। मक्का के शरीफ के मना करने और वाद-शाही आज्ञा के विरुद्ध वे दोनों लौटे और २७ वें वर्ष में आहमदा-वाद गुजरात पहुँच कर रहने लगे। वेगमों की प्रार्थना पर क्षमा करने का विचार था पर फिर से उन विद्रोहियों के कुवाच्य कहने पर, शेख वहाँ से बुलाया गया और हिसाब देने के बहाने कड़े कैद में डाल दिया गया। यह शेख अबुल्फजल की निरीक्षण में रखा गया, जिसने यह समम कर कि इसे मार डालने से बादशाह उससे कुछ न पूछेगा, सन् ९९२ हि० (सन् १५८४ ई०) में इसे पुरानी शत्रुता के कारण गला घोंट कर मरवा डाला या स्यात् यह अपनी मृत्यु से मरा।

## २५. अब्दुल् अजीज खाँ

यह संसार-प्रिय शेख शेख फरीदुद्दीन गंजशकर का वंशज था। इसके पूर्वेजों का निवास-स्थान बिलग्राम के पास असीप्राम था। इसके दादा का नाम शेख अलाउदीन था पर वह शेख अलहिद्या नाम से अधिक प्रसिद्ध था। कहते हैं कि भट्टः के सैयद महमूद के पुत्र सैयद खान महम्मद का पुत्र सैयद अबुल् कासिम को तीन लड़के थे। इनमें सैयद अब्दुल् हकीम और सैयद अब्दुल् कादिर एक स्त्री के पुत्र थे, जो इसके संबंध ही की थी। दूसरी स्त्री से सैयद वदरुदीन था, जिसका असी प्राम में विवाह हुआ था। इसको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसकी स्त्री ने अपने भाई के या वहिन के लड़के की गोद ले लिया, जिसका नाम शेख श्रलहिदया पड़ा। जब सैयद भव्हुल हकीम का पुत्र सैयद फाजिल दौलताबाद में एक सदीर का दीवान था तब ञालहदिया भी उसके साथ था। ऋमीर ने उसकी योग्यता देखकर उसे शाही पड़ाव में अपना वकील वनाकर भेज दिया। कार्य को सुचारु रूप से करने के कारण शेख श्रलहिदया उन्नति करता रहा । इसे तीन लड़के थे श्रीर तीसरा पुत्र श्रद्धुरसूल खाँ इस चरित्र-नायक का पिता था।

गाजी उद्दीन फीरोज जंग बहादुर ने औरंगजेब के समय में श्रद्धुल् श्रजीज को शाही नौकरी दिलाई। बाद को यह योग्य पद तथा खिदमत-तलब खाँ पदवी पाकर बीजापुर प्रांत में

नतदुर्भ का अध्यत्त नियत हुआ। मुहम्मदावाद वीद्र प्रांत के श्रोसा का भी यही अध्यच वनाया गया । निजामुल्मुल्क श्रासफ जाह के समय में यह जुनेर का अध्यक्ष हुन्ना श्रीर उसका कृपा· पात्र भी हो गया। जब निजामुल्मुल्क दक्षिण में नािसरजंग शहीद को छोड़कर मुहम्मदशाह के पास चले गए श्रीर वाजीराव ने युद्ध की तैयारी की तव नासिरजंग ने भी सेना एकत्र करना घारंभ किया घौर जुनार से श्रव्दुल् श्रजीज लॉं को भी मंत्रणा के लिये बुलाया क्योंकि यह साहस के लिए प्रसिद्ध था और मराठों के युद्ध-कौशल को जानता था। मराठों से युद्ध समाप्त होने पर इसे श्रोरंगावाद का नाएव-सूवेदार नियत किया। निजामुल्मुल्क आसफजाह के उत्तरापथ से छौटने पर जब पिता-पुत्र में वैमनस्य हो गया श्रौर नासिरजंग खुल्दावाद रौजा को चला गया, जो दौलताबाद दुर्ग से दो कोस पर है, तब अञ्दुल् अजीज भी छुट्टी लेकर आसम्बजाह के पास चला आया। यहाँ कृपा कम र् देखकर यह वहाने से श्रीरंगावाद से चला गया श्रीर पत्र तथा संदेश से नासिर जंग को रौजा से वाहर निकलने को वाध्य किया। श्रंत में वह मुल्हेर धाया तथा सेना एकत्र कर औरंगा-चाद के सामने पिता से युद्ध करने पहुँचा। जो होना था वही हुभा। इस कार्य में यह असफल होकर जुनेर चला गया। इसने आसफजाह की द्या तथा नीति-िवयता से ध्रपने दोप क्षमा कराने के लिए बहुत उपाय किए और साथ ही गुप्त रूप से मुहम्मद शाह को पत्र तथा संदेश भेजकर अपने नाम गुजरात की सनद की प्रार्थना की, जो उस समय मराठों के अधिकार में था। जव श्रासफजाह का पड़ाव त्रिचिनापल्ली में या, उस

समय यह बहुत सी सेना एकत्र कर उस प्रांत को चला। मार्ग में मराठों ने इसको रोका और युद्ध में सन् ११५६ हि० (सन् १७४३ ई०) में अब्दुल् अजीज मारा गया। यह साहसी पुरुष या और तहसील के कार्य में कुशल था। अकारण या सकारण धन वस्त करने में यह कुल विचार नहीं करता था। इसका एक लड़का महमूद आलम खाँ अपने पिता के वाद जुनेर दुर्ग का शासक हुआ और वहाँ बहुत दिनों तक रहा। जब मराठों को शक्ति बहुत बढ़ गई और सहायता की कोई आशा नहीं रह गई तब इसने दुर्ग उन्हें दे दिया और उनसे जागीर पाया। लिखते समय वह जीवित था। दूसरा पुत्र खिदमत तलक खाँ अंत में नलहर्ग का अध्यन्त हुआ और वहीं मर गया।

# २६. अब्दुल् अजीज खाँ, शेख

यह ं बुर्होनपुर के शेख छान्दुल्ततीफ का संबंधी था। श्रीरंगजेव ने शेख का काफी सत्संग किया था श्रीर उसे उसके गुरा तथा पवित्रता के कारण बहुत मानता था, इसलिए शेख के कहने पर अन्दुल अजीज खाँ को अपने यहाँ नौकर रख लिया। महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में इसने बहुत प्रयस्त किया, जिसमें इसे इकीस घाव लगे थे और इस कारण खिलन्नत तथा घोड़ा उपहार में पाया। जव श्रौरंगजेव दाराशिकोह का पीछा करता हुन्ना त्रागरे से दिल्ली गया तव अन्दुल् अजीज को डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसव **और खाँ** की पदवी मिली तथा वह मालवा के रायसेन दुर्ग का अध्यत्त नियत हुआ। ७ वें वर्ष में यह दरवार बुलाया गया श्रीर उसी वर्ष मीर वाकर खाँ की मृत्यु पर सरहिंद चकला का फीजदार नियुक्त हुआ। इसके वाद यह औरंगावाद-प्रांत के आसीरगढ़ का अध्यक्ष हुआ और २० वें वर्ष में जब शिवाजी भोंसला ने दुर्ग के ऊपर रस्से से सैनिक चढ़ाए तव इसने फ़ुर्ती दिखलाई और उन्हें मारा। वहुत दिनों तक यह वहाँ हढ़ता से हटा रहा। यह २९ वें वर्ष में सन् १०९६ हि॰ (सन् १६८५ ई०) में मरा। इसका पुत्र धवुल् खैर इसका उत्तराधिकारी हुआ और ३३ वें वर्ष में राजगढ़ का श्रध्यच नियत हुआ। जब मराठा सेना ने दुर्ग खाली कर देने को इससे कहलाया, तब भय से रक्षा-बचन लेकर व्यपने परिवार

न्तथा सामान सहित यह बाहर निकल आया। मराठों ने वचन तोड़ कर इसका सारा सामान छट लिया। जब यह वात वादशाह को माछ्म हुई तव उसने अबुल खैर को नौकरी से छुड़ा दिया और एक सजावल नियत किया कि वह देखे कि यह मक्का चला गया। इसकी माता ने बहुत प्रयत्न कर इस आज्ञा को रद कराया पर इस दूसरी आज्ञा के पहिले ही यह स्रत से मक्का को रवाना हो चुका था। वहाँ से लौटने पर इस पर फिर इपा हुई और अपने पिता की पदवी पाई। बुर्हानपुर में शाह अब्दुल लतीफ के मकबरे का यह अध्यन्न हुआ। इसका पुत्र मुहम्मद नासिर खाँ उपनाम मियाँ मस्ती दूसरों की नौकरी करता है। यह भी अंत में मर गया।

### २७. मज्दुद्दीला अब्दुल्अहद् खाँ

इसके पूर्वज काइमीर के रहने वाले थे। इसका पिता श्रन्टुल् मजीद खाँ श्रपने देश से श्राकर पहिले इनायतुरला खाँ के साथ रहता था। उसकी मृत्यु पर एतमादुदौला क्रमरुदीन खाँका मित्र-हो कर वादशाही सेवा में भर्ती हो गया। योग्य मुतसदी होने से नादिरशाह की चढ़ाई के वाद मुहम्मदशाह के समय में खालसा श्रीर तन का दीवान हो गया। इसका मनसव वढ़कर छ हजारी ६००० सवार का हो गया श्रौर झंडा, डंका, भालरदार पालकी तथा मन्दुद्दीला वहादुर की पदवी पाई। इसे दो पुत्र थे, जिनमें एक मुहम्मद परस्त खाँ जल्दी मर गया और दूसरा अन्दुल् भहद खाँ अपने समय के वादशाह शाहभालम को प्रसन्न कर वादशाही सर्कार के फुल मुकद्मों का निरीक्षक हो गया तथा सम्राज्य का कुल काम उसकी राय पर होने लगा। इसे इसके पिता की पद्वी और ध्यच्छा मनसव मिला। सन् ११९३ हि० में एक शाहजादे को नियमानुसार नियत कर उसके साथ सेना सहित सरहिंद गया। जब वहाँ का काम इच्छानुसार नहीं हुआ श्रीर सिक्खों के सिवा पटियाला का जमींदार भी श्रमर सिंह की सहायता को श्रा गया तव यह शाहजादा के साथ छौट श्राया। इस कारण वादशाह इससे कुद्ध हो गया । इसके और जुल्फिकार-दौला नजफ़ खाँ के बीच पहिंछे से वैमनस्य चला आ रहा था, इस लिए वादशाह ने इसे उसीसे कैंद करा दिया। लिखते समय यह कैंद ही में था। इसकी जागीर के बहाल रहते हुए इसका घर और सामान जन्त हो गया था।

## २८. अब्दुल्कवी एतमाद खाँ, शेख

यह अपनी च्दारता, गुण और हठवर्म के लिए प्रसिद्ध था। यह बहुत दिनों से शाहजादा औरंगजेव की सेवा में रहता था ष्प्रौर अपने सत्य बोलने और ठीक काम करने से विश्वास तथा प्रतिष्ठा का पात्र वन गया । जिस समय श्रौरंगजेव वादशाहत के लिए दक्षिण से त्रागरा को चला तब इसका मनसब नौ सदी से **डेढ़**हजारी हो गया तथा सभी युद्धों में यह साथ रहा । राजगद्दी के वाद इसको अच्छा सनसव मिला। ४ थे वर्ष एतमाद खाँ की पदवी पाई । यह सेवा और विश्वास में बढ़ा हुआ था तथा श्रानुभव श्रौर मामिला समभने में प्रसिद्ध था, इस लिए सव सरदारों से उसका सनमान और सामीप्य वढ़ गया था। कहते हैं कि वह एकांत में वादशाह के पास बैठता था श्रौर वहुधा बादशाह उसकी वात को सुनते श्रीर उसकी प्रार्थना स्वीकार करते थे। पर इसने कभी किसी के लिए अच्छी बात नहीं कही श्रीर दान तथा भलाई करने का मार्ग वंद रखा। वादशाह के सामीप्य और उस्ताद होने पर भी किसी की सहायता नहीं किया। इसमें अहंकार तथा ऐंठ वहुत थी और अत्यंत धर्मीध श्रीर कठोर था।

सईदाई सरमद, जो असल में अपने कथनानुसार यहूदी और दूसरों से सुनने से अरमनी था, तथा इसलाम के मानने पर सीर अवुल्कासिम कंदजो की सेवा में रह कर व्यापार के कारण काशान से ठट्टा भाकर किसी हिंदू के फेर में पड़ गया और जो कुछ उसके पास था सब छुटा कर नंगा बाबा हो गया। जव वह दिली आया तब उसका दाराशिकोह का सत्संग हुआ क्यों कि वह सोंद्र्य के पागलों पर विश्वास रखता था। इसके अनंतर आठमगीर वादशाह हुआ और वह धमें भीर वादशाह छुपते शरीयत की आज्ञा का पावंद था इसिछए मुल्ता अन्दुल्क्वी को आज्ञा मिली कि उसको बुलाकर कपड़ा पहिरावे। जब समद को लिवा लाए तब मुल्ता ने उससे कहा कि तुम क्यों नंगे रहते हो। कहा कि शैतान कवा है और यह स्वाई ( उर्दू अनुवाद ) पढ़ा—

ड्यता रहते हुए मुमको वनाया नीचा।
रहते चश्मे के भिला मुमको न दो जाम भरा॥
वह वगल में मेरे में करता फिरूँ खोज उसकी।
इस श्रजन दर्द ने हैं मुमको वनाया नंगा॥
मुझ ने दूसरे मुझाओं की राय से उसे प्राण इंड दिया श्रोर
यह हवाई (उर्दू श्रमुनाद) उस पर हिख दिया—

भेद को उनकी हकीकत के कोई क्या जाने। है वह चर्ख वरीं से भी वर्लंद क्या माने॥ 'मुल्ला' कहता है कि फलक तक श्रहमद जावे। कहता सरमद है कि फड़क नीचे श्रावे॥

वास्तव में एसके मारे जाने का सवय एसका दारा शिकोह का साथ था, नहीं तो वैसे नंगे साधु हर कृचे और गली में धूमते रहते हैं।

ः इसके साथ साथ मुद्धा अन्दुल्कवी न्याकरण अच्छी तरह

जानता था। ९ वें वर्ष सन् १०७७ हि० में एक तुर्कमान कलं-दर ने इसे मार डाला और यह घटना विचित्र है। इसका विवरण इस प्रकार है कि जब तरवियत खाँ ईरान के शाह श्रव्वास द्वितीय के यहाँ राजदूत होकर गया तो श्रपनी उच्छुंखलता तथा दुःशीलता से राजदूत के नियम न बजा लाकर उस उन्माद-प्रकृति शाह को कुद्ध करके पुरानी मित्रता में मैल डाल दी श्रीर दोनों तरफ से 'त्राक्रमण होने छगे। इसी समय काबुल के सूबेदार सैयद अमीर खाँ ने कुछ मुगल तुर्कमानों को जासूसी करते हुए पकड़ कर दरबार भेजा। एतमाद खाँ उनकी जाँच करने को नियत हुआ। उक्त खाँ इनमें से एक को, जो तुकमान सिपाही था, विना बेड़ी हथकड़ी के एकांत में बुलाकर उससे हाल पूछने लगा। उसी समय वह मूर्ख अपनी जगह से आगे बढ़कर इस नौकर के पास पहुँचा, जो उसका हथियार रखे हुए था, श्रीर उसके हाथ से तलवार छीनकर उसको लिए चालाकी से लौट कर उक्त खाँ पर एक हाथ ऐसा मारा कि वह मर गया। पास वालों ने भी उसको मार डाला। खाफी खाँ ने यह घटनर दूसरी चाल पर ऋपने इतिहास में छिखा है। यद्यपि उक्त खाँ का अन्वेषण, क्योंकि लेखक श्रोर उस मृत के बीच परिचय काफी था, मीरातुल् श्रालम श्रीर श्रालमगीर नामा से भी मालूम था पर जो कुछ लिखा गया है वह उस कलंदर के मित्रों से सुना गया है तथा श्रजीव है इसलिए वह यहाँ लिखा जाता है। वह कलंदर ईरान का एक चालाक पहलवान था और यह झुंड श्रपने चपद्रव तथा उद्दंडता से सरदारों से रुपये ऐंठ लेता था ख्रीर श्रपना काम चलाता था। इन श्रादमियों में से सूरत श्रीर बुर्हानपुर में दो

बार काम हो चुके थे। जब यह दिल्ली आया तब ईरानी सरदारों से उत्साह पाकर इसने कुछ कलंदर इकट्ठे कर लिए श्रौर सब वाग में प्रति दिन एकत्र होकर गाना, बजाना करने लगे । इस हाल के प्रसिद्ध होने पर इन पर कुछ लोग कीमियागरी, डाँका और चोरी का शक करने लगे। अंत में समाचार मिला कि वह शाह का जासूस है। उसकी बहादुरी श्रौर साहस सबको माऌम था इसलिए कोतवाल अवसर के अनुसार जिस समय वह सोया था उस समय उसको केंद्र कर हथकड़ी वेड़ी पहिराकर वादशाह के सामने छे गया। एतमाद खाँ पता लगाने के छिए नियत हुआ। पूछने पर उसने वार वार कहा कि मैं यात्री हूँ लेकिन कुछ लाम नहीं हुआ श्रीर उसे मौिखक धमकी दी गई। उस मृत्यु-संकट में पड़े हुए ने देखा कि अब छुटकारा नहीं है तब कहा कि यदि ज्ञा मिले वो जो चात है नवाय के कान में कह दूँ। पास पहुँचकर वह इस प्रकार मुका कि मानों वह कुछ कहना ही चाहता है, पर इस कारण कि उसके दोनों हाथ वँधे हुए थे उसने अँगुलियों के सिरे से नीमचे को, जो एतमाद खाँ की मसनद पर रखा हुआ था, फुर्ती और चालाकी से चठाकर म्यान सहित उसके लिर पर ऐसा मारा कि सिर खीरे की तरह फट गया । वादशाह ने एसके मारे जाने का हाल सुनकर वहुत शोक किया और उसके लड़कों और संबंधियों को मनसब आदि दिया।

### २६. अब्दुल्मजीद हरवी, ख्वाजा श्रासफ खाँ

यह शेख अबुबक तायबादी का वंशधर था, जो अपने समय का एक सिद्ध साधु था। जब सन् ७८२ हि॰ (सन् १३८०-१ ई० ) में तैमूर हेरात विजय को चला, जिसका शासक मलिक गियासुद्दीन था, तब वह तायबाद आया। इसने शेख को कहला भेजा कि वह उससे मिलने क्यों नहीं श्राया। शिख ने कहा कि मुभे उससे क्या मतलव है। तब तैमूर स्वयं उसके पास गया और उससे पूछा कि आपने मुळिक गियासुद्दीन को क्यों नहीं ठीक सम्मति दी। उसने उत्तर दिया कि मैंने अवश्य चपदेश दिए पर उसने ध्यान नहीं दिया। खुदा ने तुम्हें उसके विरुद्ध भेजा है, अब मैं तुम्हे उपदेश करता हूँ कि न्याय करो। यदि तुम भी ध्यान न दोगे तो खुदा दूसरे को तुम पर भेजेगा। श्रमीर तैम्र कहा करता था कि हमने अपने राज्य काल में जिस द्र्वेश से बातचीत की, उसमें प्रत्येक खपने हृदय में अपना ही ध्यान रखता था, केवल इसी शेख को इमने घहमत्व से ञ्चलग पाया।

ख्वाजा श्रन्दुल्मजीद हुम।यूँ का सेवक था और भारत के अधिकार के समय यह श्रपनी सचाई तथा कौशल के कारण दीवान नियत हुश्रा था। जब श्रकबर बादशाह हुआ तब ख्वाजा दीवानी से सदीरी में श्रा गया और खड्ग तथा लेखनी का मिलन हुश्रा। जब श्रकबर बैराम खाँ के सिलसिले में पंजाव गया तव ख्वाजा को श्रासफ खाँ की पदवी मिली और दिल्ली का श्रध्यत्त

हुआ। इसे डंका, झंडा तथा तीन हजारी मंसव मिला। जव अदली के गुलाम फत्त, जिसने चुनार पर अधिकार कर लिया था, दुर्ग देने को तैयार हुआ तव आसफ खाँ वादशाही श्राज्ञानुसार शेख मुहम्मद् गीस के साथ वहाँ गया और उस पर श्रिधकार कर लिया। सरकार कड़ा मानिकपुर भी इसे जागीर में मिला। इसी समय गाजी खाँ तनवरी, जो एक मुख्य अफगान श्रफसर था तथा श्रकवर के यहाँ कुछ दिन से सेवक था, भागा श्रीर भट्टा शांत में चला गया, जो स्वतंत्र राज्य था। यहाँ सुरक्षित रहकर पड्यंत्र करने लगा। ७ वें वर्ष में आसफ खाँ ने वहाँ के राजा रामचंद्र को संदेश भेजा कि वह अधीनता स्वीकार कर ले श्रौर विद्रोहियों को सौंप दे। राजा ने अहंकार के कारण विद्रो-हियों से मिलकर युद्ध को तैयारी की। आसफ वाँ ने बीरता दिखलाई और भगैलों को मारा । राजा परास्त हो कर बांधवगढ़ में जा चैठा, जो उस शांत का दृद्वम दुर्ग है। खंत में उसने खधीनता स्वीकार कर लिया और श्रकवर के पास के राजाओं के मध्यस्य होने पर आसफ खाँ को श्राज्ञा मिली कि राजा पर श्रव चढ़ाई न करे। इस पर आसफ खाँ हट आया पर इस विजय से उसकी शक्ति वड़ गई थो, इसलिए गढ़ा विजय करने का उसने विचार किया। भट्टा के दक्षिण में गोंडवाना नामक एक विस्तृत प्रांत है. जो डेढ़ सी कोस लंबा और अस्सी कोस चौड़ा हैं। कहते हैं कि पहिले इसमें अस्सी सहसू प्राम थे।

यहाँ के निवासी श्रधिकतर नीच जाति के गाँउ हैं, जो हिंदुओं से घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। पहिन्छ बहुत से राजों ने राज्य किया था पर इस समय शासन रानी हुर्गावतो के

हाथ में था। उसने अपने साहस, राज्य-कौराल तथा न्याय से कुछ प्रांत को एक कर रखा था। उस प्रांत में गद्धा एक भारी नगर था खौर कंटक एक गाँव का नाम है। दूतों से उस प्रांत के मार्गों का कुल हाल जानकर ९ वें वर्ष में इस सहस् सवारों के साथ उस पर चढ़ाई की। रानी उस समय तक अपनी सेना एकत्र नहीं कर सकी थी इसिछिए थोड़ी ही सेना के साथ युद्ध करने को तैयार हुई। उसने कहा कि 'हमने इस देश का बहुत दिनों तक राज्य किया है अब किस प्रकार भाग सकती हूँ? ससंमान मृत्यु अप्रतिष्ठित जीवन से उत्तम है। उसके अफसरों ने कहा कि युद्ध करने का विचार बहुत ठीक है पर उपाय के सुमार्ग को छोड़ देना साहस की नीति नहीं है। उन्हें कोई स्थान तब तक के लिए हद कर लेना चाहिए, जब तक कुन सेना तैयार न हो जाय। यही किया गया। जब श्रासफ खाँ गढ़ा हे हेने पर भी नहीं लौटा, तब रानी ने अपने अफसरों को बुलाकर कहा कि 'मैं युद्ध ही चाहती हूँ। जो यही चाहता हो वह हमारा साथ दे। तीसरा मार्ग नहीं है। विजय या मृत्यु ये ही दो मार्ग हैं।' युद्ध स्त्रारंभ कर दिया। जब उसे समाचार मिला कि उसका पुत्र बीरशाह घायछ हो गया तब उसने आज्ञा दी कि उसकी युद्ध-क्षेत्र से हटाकर सुरचित स्थान में ते जाँय पर जन स्वयं घायल हुई तब अपने एक विश्वासपात्र से कहा कि 'युद्ध में तो मैं हार गई पर ईश्वर न करे कि मैं नाम तथा ख्याति में पराजित हो जाऊँ। इसलिए तुम अपना कार्य पूरा करो और मुक्ते छुरे से मार डालो ।' पर उसका साहस नहीं पड़ा तब उसने स्वयं अपने हाथ से जान दे दी। अब आसफ खाँ चौरागढ़ विजय करने गया,

जिसे वीर शाह ने दृढ़ कर रक्खा था श्रीर जो दुर्ग तथा राजधानी होते अपने कोपागारों के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध में वीर शाह ने वीर गति पाई और दुर्ग विजय हो गया । श्रासफ खाँ अपनी इस विजय पर, जो इसके जीवन का सबसे वड़ा कार्य था, बहुत कीप पाने से वड़ा घमंडी हो गया। उसने कुमार्ग बहण किया श्रौर एक सहस्र हाथियों में से केवल दो सौ हाथी वादशाह के पास भेजे। १० वें वर्ष में जब खानेजमाँ शैवानी ने पूर्व में नियुक्त उजवेग श्रफसरों से मिलकर विद्रोह किया और मानिकपुर दुर्ग में मजनूँ खाँ काकशाल को घेर लिया तब आसफ खाँ पाँच सहसू सवारों सहित उसकी सहायता को श्राया । जब श्रकवर विद्रोह-दमन के लिए उस प्रांत में घाया तव घ्रासफ खाँ ने हाजिर होकर गढ़ा की वहुमूल्य वस्तुएँ भेंट दीं श्रीर श्रपनी सेना दिख-लाई। इस पर फिर छपा हुई और यह शबु का पीछा करने भेजा गया। वादशाही मुंशियों ने, जो इसके घूस के इच्छुक हो चुके थे, लोभ तथा हेप से इसके धन एकत्र करने तथा गवन करने का श्राचेप किया। चुगलखोरों ने यह वात वड़ा कर श्रासफ खाँ से कहा, जो भय से २० सफर सन् ९७३ हि० ( १६ सितंबर सन् १५६५ ई०) को मृठी शंका करके भागा। ११ वें वर्ष में महदी कासिम खाँ गढ़े का अध्यच नियुक्त हुआ और आसफ खाँ वहुत पश्चाताप् करता हुषा उस प्रांत को छोड़कर छपने भाई वजीर खाँ के साथ खानेजमाँ का निमंत्रण स्वीकार कर जौनपुर में उससे जा मिला । पहिली ही भेंट में इसे खानेजमों के अध्याचार तथा पमंड का परिचय मिला, जिससे इसे वहाँ थाने का पछतावा ं हुआ और जब इसने देखा कि इसकी संपति का लोभ खान-

जमाँ के हृदय में समा गया है तब भागने का अवसर देखने लगा। इसी समय खानजमाँ ने इसको अपने भाई वहादुर खाँ के साथ श्रफगानों पर भेजा पर इसके भाई वजीर खाँ को श्रपने पास रख लिया। तब दोनों भाई ने भागना निश्वय कर मानिकपुर से अपना अपना रास्ता लिया । बहाहुर खाँ ने पीछा किया श्रीर युद्ध हुआ। आसफ खाँ हार गया श्रीर पकड़ा गया। उसी समय वजीर खाँ वहाँ पहुँच गया श्रौर कुल वृत्तांत से श्रवगत हुआ। वहादुर खाँ के सैनिक लूटने में लगे थे इसलिए वजीर खाँ के भावा करने पर वहा-हुर खाँ भागा । भागते समय इसने आसफ खाँ को मार डालने का इशारा किया, जो हाथी पर वँधा हुआ था। उस पर दो एक चोट हुए श्रोर उसकी ऊँगिछयाँ कट गई तथा नाक पर घान हो गया पर वजीर खाँ के पहुँचने से वह बच गया। सन् ९७३ हि० ( सन् १५६५-६६ ई० ) में दोनों माई कड़ा पहुँचे। भासफ खाँ ने वजीर खाँ को मुजफ्फर खाँ तुर्वती के पास आगरे भेजा कि वह मध्यस्थ होकर क्षमा पत्र दिला दे। मुज-फ्फर खाँ श्राज्ञानुसार सन् ९७४ हि० में पंजाव जाता था और वजीर खाँ को साथ लिवा जाकर शिकारखाने में अकबर के सामने हाजिर कर चमा करने की प्रार्थना की। आज्ञा हुई कि श्रासफ खाँ मजनू खाँ के साथ कड़ा मानिकपुर की सीमा की रक्षा करे। उसी वर्ष श्रकवर ने फ़ुर्ती से कूच कर खानजमाँ श्रीर बहाटुर खाँ को मार डाला। इस युद्ध में भासक खाँ ने ज्त्साह तथा राजभिक दिखलाई। सन् ९७५ हि॰ (सन् १५६८ ई०) में इसे हाजी मुहम्मद खाँ सीस्तानी के वदले वीत्राना

जागीर में मिला, कि यह वहाँ जाकर राणा उदयसिंह के विरुद्ध तैयारी करें। जब उस वर्ष में रवीउल श्रीव्वल महीने के मध्य (सितं० १५६७ ई०) में श्रकवर राणा को दंड देने के लिए श्रागरे से रवाना हुआ तब उसने जयमल को, जो पहिले मेड़ता में था, चित्तौड़ में छोड़ा और स्वयं जंगलों में चला गया। श्रासफ खाँ ने इस घरें में बहुत काम किया। चित्तौड़ एक पहाड़ी पर है, जो एक कोस ऊँचा है और यह एक ऐसे मैदान में है, जिसमें और कोई ऊँचा टीला आसपास नहीं हैं। इसका घरा नीचे छ कोस है और ऊपर जहाँ दीवाल है तीन कोस है। पत्थर के बड़े तालावों के सिवा, जिसमें वर्ष का जल रहता है, ऊँचे पर सोते भी हैं। चार महीने सात दिन पर १२ वें वर्ष में २५ शावान (२४ फरवरी सन् १५६८ ई०) को हुर्ग ट्टा और चित्तौड़ का कुल सरकार आसफ खाँ को जागीर में मिला।

### ३०. अब्दुल् वहाब, काजीउल् कुजात

यह गुजरात-पत्तन-निवासी शेख मुहम्मद वाहिर बोहरा का पौत्र था। मुहम्मद ताहिर में अनेक गुगा थे और वह हज कर श्राया था, जहाँ उस से शेख अली मुत्ताकी से भेंट हुई थी। यह चसका शिष्य हो गया श्रौर श्रपने समय का पवित्रता, सिद्धाई तथा शरक के ज्ञान में श्रद्धितीय हुआ। जब यह श्रपने देश को हौटा तब श्रपनी जाति में प्रचिलत विश्वास तथा व्यवहार को छोड़कर जौनपुर के सैयद मुहम्मद के महदवी मतानुलंबियों को द्मन करने में प्रयत्न किया। धर्म-शास्त्र के विद्यार्थियों के छिए अपने गुरु शेख के अंतिम उपदेशों के अनुसार नियम बनाए तथा उसपर उपदेश दिए। वह बहुधा कहता कि क्यों न एक मनुष्य दूसरे के ज्ञान से लाभ उठाए। मजमडल् बहार ग़रीबुल्छ-गातुळ्हदीस नामक इसकी एक रचना प्रसिद्ध है। सन् ९८६ हि॰ (सन् १५७८ ई॰) में उज्जैन और सारङ्गपुर के बीच के सङ्क पर कुछ मनुष्यों ने इस पर त्राक्रमण कर इसे मार डाला। कहते हैं कि उसने शपथ खाई थी कि जब तक उसकी जाति के हृद्य से शित्रापन का अंधकार तथा श्रन्य कुफ निकल न जायगा, तन तक वह पगड़ी नहीं बाँघेगा। जब सन् ९८० हि० (सन् १५७२ ई०) में श्रकबर गुजरात श्राया तव शेख से भेंट की श्रौर उसके सिरपर पगड़ी बाँघी तथा कहा कि आपके रापथ को पूरा करना हमारा काम है। उसने मिर्जा कोका को गुजरात में

नियत किया और शेख ने उसकी सहायता से अपनी जाति की वहुत सी चाल वंद करा दी। कुछ समय बाद जब वहाँ का शासन एक पारसीय सदीर को मिला, तब उसकी सहायता से उसकी जाति वाले फिर अपनी रिवाज चलाने छगे। शेख ने अपनी पगड़ी फिर उतार पटकी और आगरे को चला। सैयद वजी उद्दीन गुजराती के मना करने पर भी उसने नहीं माना और जो होना था वही हुआ। उसका शव मालवा से नहरवाला, जो पत्तन का दूसरा नाम है, लाया गया और अपने पूर्वजों के मकवरे में गाड़ा गया।

काजी अन्द्रल वहाव धर्मशास्त्र का अन्द्रा ज्ञाता या श्रीर शाहजहाँ के समय में श्रपने जन्मस्थान पत्तन का बहुत दिनों तक काजी रहा। जब शाहजादा श्रौरंगजेब दक्षिण का शासक हुआ तव यह उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और सम्मान -पाया । श्रौरंगजेय के गही पर वैठने के समय से भन्दुल् वहाव सेना का काजी नियत हुआ श्रौर श्रन्छी प्रतिष्टा पाई। इसके पूर्वजों में से किसी ने इतना ऊँचा पद नहीं पाया था, क्योंकि वादशाह कट्टर धार्मिक या जो इतने वड़े देश का साम्राज्य छुफ भिटाने के नियमों पर कायम रखना चाहता था। नगरों तथा कस्यों के काजी वहाँ के शासकों से मिलकर इंड का स्वत्व सोने के वदले वेंचते थे। वादशाह का क़ाज़ी, जो अपने को फक़ीर तथा धार्मिक प्रकट करता था, हरएक कार्य में हस्तज्ञेप करता था श्रौर 'देवल में दूसरा नहीं' का झंडा ऊँचा किए था। टम पदस्य श्रफसर इससे डरते तथा डाह करते थे। इन सब डॉग के होते रुपये का ढेर बटोरने तथा जमा करने में ये काजी बहुत पढ़े हुए थे। महावत लहरास्प अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। एकदार

जव वह दित्रण की चढ़ाई पर भेजा गया श्रीर राजधानी के पाछ कुछ दिन तक सेना को अग्रिम वेतन दिलाने के छिए रुका रहा तव उसे ज्ञात हुआ कि तीन चार लाख रुपयों के मूल्य का काश्मीर तथा त्रागरा का माल, जिसे काजी ने खरीदा था, चाहमदावाद के चान्य सौदागरों के माल के साथ भेजा जा रहा है। यह काजी से वैमनस्य रखता था, इसलिए इन सबको छीन लिया और सेना में वेतन रूप में वितरित कर दिया। जब बाद-शाह को यह सूचित किया गया तव महावत ने उत्तर लिखा कि ष्ट्रावश्यकता पड़ने से सौदागरों से ये सामान उधार छिए गए थे, जो मुनाफे सहित लौटा दिए जायँगे। क्वाजी ने समभ छिया कि वह कुछ नहीं कर सकता, केवल मौन धारण कर सकता है। १७ वें वर्ष में वरावर वीमार रहने से वह हसन श्रव्हाल से राजधानी त्राया । लाहौर का काजी त्रली त्रकवर उसका स्थाना-पन्न काजी नियत हुआ। यह १९ वें वर्ष के आरंभ में १८ रमजान सन् १०८६ हि० ( २६ नवंबर १६७५ ई० ) को दिल्ली में मर गया।

इसके चार छड़के थे। वड़ा शेखुल् इसलाम राजधानी का काजी हुआ। यह अपने पिता की मृत्यु पर वादशाह के बुलाने पर आया और कंप का काजी हुआ। इसमें वनावट नहीं थी। इसने अपने पिता के छोड़े धन में से एक दाम तक नहीं लिया, जो सविमालकर एक लाख अश्वर्फी, पाँच लाख रुपये, जवाहिरात आदि था, और सब अन्य हिस्सेदारों में बाँट दिया। इसने चित जीवन व्यतीत किया। समय के प्रभाव को समभ कर, जब मनुष्य मूठ तथा अत्याचार के आदी हो गए थे, यह साज्ञी तथा साह्य पर

भरोसा न कर वादी तथा प्रतिवादी में सुलह कराने पर विशेषः प्रयत्न करता।

कहते हैं कि वादशाह ने बीजापुर तथा हैदरावाद की चढ़ा-इयों के धर्म पूर्ण होनेपर इससे पूछा था पर इसने उसके विचार के विरुद्ध अपनी सम्मति दी थी। २० वें वर्ष में खुदाई आज्ञा से नौकरो छोड़ कर अन्य सांसारिक वंधनों को भी तोड़ डाला। वादशाही कुपाओं श्रौर वुलाने पर भी इसने नौकरी की श्रोर रुचि नहीं की । इसके कहने पर काजी श्रव्हुल् वहाव के दामाद सैयद अयू सईद को कंप का काजी नियत किया, जो राजधानी में था। २८ वें वर्ष में मका जाने की छुट्टी ली श्रीर इसके सूरत लौटने पर श्रौरंगजेव ने इसे वुला भेजा श्रौर इसपर कृपाएँ की। जैसे कई वार उसने व्यपने हाथ से इसके कपड़े में इत्र लगाए श्रीर काजी तथा सद्र पद स्वीकार करने की स्वयं कहा । इसने अस्वीकार कर दिया श्रीर श्रपने देश जाकर श्रपने पूर्वजों के मकवरों को देखने तथा श्रपने परिवार से मिलने के बाद लौट श्राने के लिए छुट्टी की प्रार्थना की। इसके वाद यह खुदा से दुआ करता कि वादशाही काम से पुनः अपवित्र न होने पाने । ४२ वें वर्ष में एक प्रेम-पूर्ण फर्मान इसके भाई नृरुल्हक के हाथ भेजा गया कि यदि वह वादशाह के पास उपस्थित होकर सह की पद्वी स्वीकार करें तो वह उसे मिल जाएगी। इसने लाचार होकर इच्छा न रहते हुए भी अहमदाबाद से यात्रा आरंभ कर दी क्योंकि यह संसार से अलग रहकर सचे ईश्वर से मिलना चाहता था। उसी समय यह वहत वीमार हो गया और सन् ११०९ हि॰ ( सन् १६९८ ई॰ ) में जहाँ जाना चाहता था वहाँ

चला गया। बादशाह ने दुःखित होकर कहा कि 'वही सुखी है जो हब्ज करने के बाद दुनिया के फंदे में नहीं पड़ा।' दो सौ वर्ष के तैमूरी राज्य में कोई काजी पवित्रता तथा सचाई के लिए इसके समान नहीं हुआ। जब तक यह काजी रहा बराबर उस पद से हटने का प्रयत्न करता रहा। बादशाह इसे नहीं जाने देता था पर बीजापुर चढ़ाई में, जब मुसल्मानों के विरुद्ध लड़ाई थी, यह हट गया।

जो लोग धर्म को संसार के बदले वेंचते हैं, वे इस पद को बहुत चाहते हैं और इसे पाने के लिए घूस में बहुत न्यय करते हैं, जिससे उसके मिलने पर बहुतों का हक मार कर उसका सिकड़ों गुणा कमा लें। वे निकाह और महर की फीस पर अपनी माता के दूध से बढ़कर स्वत्व सममते हैं। कस्बों के वंश परंपरा के काजियों को क्या कहा जाय, क्योंकि उनके लिए शरअ का जानना शत्रु का काम है और देशपांड़े के रिजष्टर तथा जमींदारों का कथन उनके लिए शरअ और पितृत्र पुस्तक है। काजियों के ज्ञान तथा व्यवहार के विषय में यह कहा जाता है कि प्रत्येक तीन में एक स्वर्ग का है। ज्वाजा मुहम्मद पारसा ने फरळुलिखताब में लिखा है कि 'हाँ वह काजी वहाँ है पर वह स्वर्ग का काजी है। इस जाति के कुकमों तथा मूखताओं का कौन वर्णन कर सकता है, जो गँवारों से भी बुरे हैं।

मृत शेखुळ् इसलाम को चार संतानें थीं। इन्हों में एक शेख सिराजुद्दीन वरार का दोवान हुआ। इसने भो शाहो नौकरी छोड़ी और दर्वेश का बाना बनाया। ख्वाजा श्रव्हुर्रहमान का यह शिष्य हुआ, जिसने बहुत दिनों से पदवी तथा धन को त्याग पत्र दे दिया था श्रौर खुदा पर श्रद्धा के द्वार को खटखटाता रहा था तथा जो ख़ुरा की याद श्रौर ध्यान का गुरु हो गया था। श्रौरंगजेव की मृत्यु पर यह शेख के साथ राजधानी आया श्रौर श्रपने समय पर मर गया। दूसरा पुत्र मुहम्मद इकराम था, जो वहुत समय तक श्रहमदावाद का सद्र रहा। इसे शेखुल-इसलाम की पदवी मिली। छात में छांधा होकर सूरत में रहने लगा, जहाँ वर्तमान राजा के समय मर गया। काजी अन्दुल् वहान के पुत्रों में नूमल्हक भी था, जो दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते थे। एक दिन वादशाह को शक हो गया कि इनमें कीन-कौन है। वड़ा सेना का हिसाव रखने वाला था और दृसरा दारोगा-खास था । अब्दुल् हक मुहम्मद का पुत्र मुहम्मद मन्नाली खाँ शराबी तथा संगीत-प्रेमी था। स्वयं विना लज्जा के गाता वजाता । शिकार का भी शौकीन था । वर्तमान राज्यकाल में यह वरार के श्रंवर्गत मलकापुर का वहुत दिनों तक फौजदार रहा, जो बुहीनपुर से १८ कोस पर है। श्रद्वारह वर्ष के लगभग हुए कि वह मर गया।

भारतीय भाषा में वोहरा का अर्थ व्यापारो है और इस जाति के बहुत भादमी व्यापारी हैं, इसलिए ये बोहरा कहलाए। कहते हैं कि इसके साढ़े चार सौ वर्ष पहिले मुल्ला अली नामक विद्वान् के प्रोत्साहन से, जिसका मकदरा खंभात में है, गुज-रात के कुछ मनुष्य, जो उस समय मूर्ति पूजक थे, मुसलमान हो गए। वह इमामिया था, इसलिए यह सब बहो हुए। उसके बाद जब सुलतान अहमद, जो दिही के सुलतान फीरोजशाह का एक विश्वस्त अफसर था, यहाँ आया और इसलाम धर्म फैलाने लगा तव इनमें से कुछ लोग उस समय के मुझाओं के उपदेश पर
सुन्नी हो गए, जो सभी सुन्नी थे। इन दोनों में आरंभ ही से
भगड़ा तथा वैमनस्य चला आ रहा था, इसलिए अब भी वह
भगड़ा उठता है। जो शीआ वचे हैं, वे सर्वदा अपनी जाति के
पिवन्न तथा विद्वान् मनुष्य को मानते हैं और उन्हीं से धार्मिक
बातें पूछते हैं। वे अपने धन का पाँचवा हिस्सा मदीना के
सैयदों को भेजते हैं और जो कुछ दान करते हैं वह सब पूर्वोक
विद्वान् को देते हैं, जो उसी जाति के गरीबों में बाँटता है।

#### ३१. अबुल हादी, ख्वाजा

यह सफदर खाँ ख्याजा कासिम का वड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में यह सिरोंज में था, जहाँ इसके
पिता की जागीर थी। ४ थे वर्ष में जब खानजहाँ छोदी दियाखाँ
रहेला के साथ दक्षिण से मालवा के इस प्राम में आया तब
इसने उसकी रज्ञा का भार लिया। २० वें वर्ष में इसका मंसव
नौ सदी ६०० सवार का था पर २१ वें में वड़कर डेढ़ हजारी
८०० सवार का हो गया, जिसमें २३ वें वर्ष में २०० सवार
यढ़ाए गए। २६ वें वर्ष में यह दारा शिकोह के साथ कंघार की
चढ़ाई पर गया। विदाई के समय इसे दो हजारी १०००
सवार का मंसव, खिलखन तथा चाँदी के साज सिहत घोड़ा
मिला। २० वें वर्ष में इसे झंडा भी मिला। ३० वें वर्ष
सन् १०६६ हि० (सन् १६५६ ई०) में यह मर गया।
इसके लड़के ख्वाजा जाह का २० वें वर्ष तक एक हजारी ४००
सवार का मंसव था।

# ३२. अब्दुल्ला अनसारी मख़दूमुल मुल्क, मुल्ला

यह शेख शम्सुद्दीन सुलतानपुरी का पुत्र था । इसके पूर्वजों ने मुलतान से सुलतानपुर आकर इसे अपना निवासस्थान बनाया। मोलाना अब्दुल्कादिर सरहिंदी से अब्दुल्ला ने पढ़ा और न्याय तथा धर्म शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। इसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि संसार में फैली। इसने मुल्छा की टीका पर हाशिया लिखा श्रौर पैगम्बर की जीवनी पर मिनहाजुद्दीन लिखा। खुदा उसपर तथा उसके परिवार पर शांति भेजे । तत्कालीन शाहगण चसका सम्मान करते थे श्रोर हुमायूँ **उस**्पर श्रद्धा रखता था। शेरशाह ने अपने समय उसे सद्रुट् इसलाम की पद्वी दी। एक दिन सलीम शाह ने दूर पर इसे देख कर कहा कि 'बाबर बादशाह को पाँच लड़के थे, चार चले गए और एक रह गया। सरमस्त खाँ ने कहा कि 'ऐसे पड्चकी को क्यों रहने देते हैं ?' उसने उत्तर दिया कि 'इससे उत्तम आदमी नहीं मिलता।' जब मुल्ला पास त्राया तब सलीम शाह ने उसे तख्त पर बिठाया श्रौर बीस सहस्र रुपये मूल्य की मोती की माला दी, जिसे उसने चसी समय भेंट में पाया था। मुल्ला कट्टर था जिसे लोग धर्म-रचक समकते थे श्रौर धर्म को श्रोट में वह बहुत वैमनस्य दिखलाता था। जैसे मुल्ला ही के प्रयत्न से शेख ऋलाई मारा गया था। शेल छलाई शेल हसन का छड़का था, जो बंगाल का एक वड़ा शेख था। उसने अपने पिता से वाह्य तथा आभ्यंतर ज्ञान प्राप्त

किया था और हज से छौटने पर वियाना में ठहरा। यहीं सत्य के पालन तथा श्रसत्य के निराकरण में छग गया। इसी समय शेख श्रव्दुल्ला नियाजी भी वियाना में श्राकर वस गया। यह शेख सलीम चिश्ती का अनुगामी था और मका से छौटने पर सैयद मुहम्मद जौनपुरी का साथी हुन्ना, जो श्रपने को महदी कहता था। शेख अलाई ने उसकी प्रथा का समर्थन किया और **उससे स्वॉस रोकना सोखा, जो महद्वियों में** एक चाल है और श्राख्ययेजनक काम दिखलाने की ख्याति प्राप्त की। पहुत से श्रतुयायियों के साथ खुदा में विश्वास रख दिन व्यतीत किए। रात्रि के समय कुल घरें इं वर्तन, यहाँ तक कि पानी के पात्र भी खाली छोड़ दिए जाने पर सुवह सव भरे मिलते थे। मुल्ला श्रद्दल्ला ने उस पर धर्म में जादू का तथा कुफ्र का दोप लगाया श्रीर सलीम शाह की उसे वियाना में वुलाकर मुस्लाश्रों से तर्क करने पर वाध्य किया । शेख श्रलाई विजयी हुआ । उस वहस में शेख मुवारक ने उसका पत्त िंटया, इसलिए उस पर भी महदवी होने का दोप लगाया गया।

सलीम शाह पर खलाई का प्रभाव पड़ा और उसने उससे कहा कि महदवीपन छोड़ने पर उसे वह साम्राज्य का धामिक हिसाबी बना देगा और यदि वह ऐसा न करेगा तो उसे तुरंत देश त्याग देना चाहिए क्योंकि उलमा ने उसे मार डालने का फतवा दिया है। शेख दक्षिण चला गया। जब सलीम शाह पंजाब के नियाजियों को दमन करने गया वब मुल्डा खब्दुल्ला ने बतलाया कि शेख खब्दुल्ला नियाजियों का पीर है। सलीम शाह ने सन् ९५% हि० (१५४८ ई०) में उसे बुला

मेजा और इतने छात मुक्के कोड़े उस पर बरसे कि वह बेहोश हो गया। जब तक उसे होश था वह बराबर कहता रहा 'या खुदा हमारे दोषों को चमा कर।' जब वह होश में आया तब महदवी-पन छोड़ दिया और सन् ९९३ हि० (१५८५ ई०) में अकबर के अटक की ओर जाते समय उसकी सेवा कर ली। इसे सर्हिंद में कुछ भूमि इसके पुत्रों के नाम मददे मआश में मिल गई और यह नब्बे वर्ष की अवस्था में सन् १००० हि० (१५९२ ई०) में मर गया।

नियाजी कार्य समाप्त होने पर मुल्ला श्रब्दुल्ला ने सलीम-शाह को फिर उभाड़ा और उसने शेख अलाई को हिंडिया से बुलाया । सलीमशाह ने फिर अपना प्रस्ताव किया और शेख ने उसे स्वीकार नहीं किया । सलीमशाह ने मुल्ला से कहा कि अव तुम श्रौर यह जानो । मुल्ला ने उसे कोड़े मारने को कहा श्रौर तीसरे कोड़े में वह मर गया। उसका शव हाथी के पाँव में वाँध कर जनता को दिखलाया गया। कहते हैं कि उस दिन ऐसी तेज हवा वही कि मनुष्यों ने महशर ( प्रलय ) आया समका। इतने फूछ शेख के शव पर बरसे कि वह उसी में गड़ सा गया। इसके बाद सलीम शाह ने दो वर्ष भी राज्य नहीं किया। जव हुमायूँ भारत आया श्रौर कंघार विजय किया तब एसने मुल्ला को शेखुळ् इसलाम की पदवी दी। इसके बाद अकवर ने वादशाह होने पर मुल्ला को मखदूमुल्मुल्क की पदवी दी और वैराम खाँ ने परगना तानग्वालः दियां, जिसकी एक लाख तहसील थी तथा उसे सब सदीर के ऊपर कर दिया। यह साम्राज्य का एक स्तंभ हो गया। कुछ महीनों श्रौर सालों के वीतने पर जव

यादशाह का विचार तत्कालीन इन सब मुल्लाओं से छोटी छोटी बातों पर विगड़ गया तब २४ वें वर्ष सन् ९८७ हि० में उसने इसको तथा अन्दुन्नवी सदर को, जिन दोनों में वराबर शत्रुता और मगड़ा चलता था रहा था, एक साथ हिजाज जाने की छाज़ा दे दी। इस पर भी इन दोनों में कभी मेज नहीं हुआ, न यात्रा में और न मका में। यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति वैमनस्य भी कम न हुआ।

मखद्मुल्मुल्क की प्रतिष्ठा श्रकगानों के समय से श्रकदर के समय तक होती आई थी और वह अपने न्याय तथा कार्यों के घातुभव के लिए प्रसिद्ध था और उसकी वृद्धिमत्ता का पृत्तांत चारो छोर फैल गया था, इससे मका के मुफ्ती शेख इन्तहजर ने आगे चढ्कर इसका स्वागत किया, वहुत सम्मान दिखङाया तथा श्रसमय में उसके लिए कावा का द्वार खुलवा दिया। श्रकवर के भाई मिर्जा मुह्म्मद हकीम की गड़बड़ी जब सुनी गई तब उसके मुठे पृत्तांत को सत्य मानकर इसने छन्नति की इच्छा की तथा समृद्धि के प्रेम से अञ्डुन्नवी सदर के साथ अहमदावाद लीट ष्याया । जय वादशाह को ज्ञात हुआ कि उन दोनों ने मजलिसों में ईर्प्या के मारे उसके विरुद्ध अनुचित वार्ते कही हैं तब इसने नुप्र रूप से कुछ मनुप्यों को उन्हें कैंद करने को नियत किया, क्योंकि वेगमें उनका पत्त ले रही थीं। मखरूमुल्मुस्क भय छे सन् ९९१ हि॰ में मर गया। कइते हैं कि उसे अकदर के इशारे से विप दे दिया गया था। इसका शव गुप्तस्य से जालंबर लाया जाकर गाड़ दिया गया । फाजी श्रली उसकी संपत्ति जव्द करने पर नियत हुआ। लाहौर में गड़ा हुआ बहुत धन मिला। छुद

संदूकों में सोने की ईंटें भरी थीं, जो मकबरे से निकाली गई। ये शवों के बहाने गाड़े गए थे। इस कारण चसके लड़कों पर बहुत दिनों तक धन खोजने के लिए ज्यादती होती रही। तीन करोड़ रपये मिले।

श्रव्हुल् कादिर बदाऊनी अपने इतिहास में लिखता है कि मखदूमुल् मुल्क ने फतवा दिया था कि इस समय हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हजा करना व्यादा संगत नहीं है क्योंकि यात्रा समुद्र से करनी पड़ती है और स्वरक्ता की आवश्यकता से बिना फिरंगी पासपोर्ट के काम नहीं चलता, जिस पर मरियम और ईसा का वित्र रहता है। इससे नियम दूटता है और यह एक प्रकार का मूर्ति-पूजन है। दूसरा मार्ग फारस से है, जहाँ श्रयोग्य लोग (शीश्रा लोग) रहते हैं। श्रयनी कट्टरता में मखदूमुल्मुल्क ने रौजतुल्श्रहवाव की तीसरी जिल्द जलवा दी, जिसमें पूर्व काल के वृत्तांत में कमी तथा श्रमुद्धि है। इससे वह जिल्द कम मिलती है।

### २३ अब्दुल्ला खाँ उजवेग

यह हुमायूँ का एक अफसर था और चचाराय सदीरों में से था, जो समय पर श्रपनी जान लड़ा देते थे। अक्वर के समय हेमू पर विजय प्राप्त करने के बाद इसे ज़ुजाश्रत खाँ की पदवी मिली और यह काल्पी का जागीरदार नियत हुआ। मालवा-विजय में इसने भदहम खाँ की सहायता की थी छौर उस प्रांत से यह परिचित था, इसलिये सातवें वर्ष में जब वहाँ का प्रांताध्यक्ष पीर मुहम्मद लॉ शेरवानी नर्मदा में ह्व मरा श्रीर वाजवहादुर ने मालवा पर श्रपनी पैतृक संपत्ति समभक्तर अधिकार कर लिया तव अकवर ने भव्दुत्ला खाँ उजवेग को पाँच हजारी मंसव देकर बाज बहादुर को दंख देने और उस प्रांत में शांति स्थापित फरने भेजा । इसे पूरी शक्ति प्रदान की गई थी। जय छाट्डुल्ला पूरी तौर सुखज्जित होकर मालवा विजय करने गया तब वाज-वहादुर एसका सामना न कर सका और भागा तथा वह शांत न्यादशाही अधिकार में चला श्राया । अन्दुल्टा खाँ मांहू भाया, जो मालवा के शासकों की राजधानी थी धौर छमीरों में उस श्रांत के नगर कस्त्रे वॉट दिए।

जिनमें राजभक्ति की कमी रहती है वे शक्ति मिलते ही विगड़ जाते हैं, इसी प्रकार अन्दुल्ला हाँ भी घमंदी तथा राजदोही हो गया। ९ वें वर्ष सन् ९७१ हि० (१५६३-६४ ई०) में पूर्ण वर्षा हाल में अकबर नरवर तथा सिप्ती हाथी का शिकार खेटने

के वहाने आया, जो उस समय वहाँ बहुत हो गए थे श्रीर फुर्ती से वहाँ से मांहू गया। बादल की गरज, विजली, वर्षा, वाढ़ तथा कीच और विल तथा खडु के कारण, जो मालवा में वहुत होते हैं, कूच में वड़ी कठिनाई हो गई थी। घोड़ों को दिरयाई घोड़ों के समान पैरना पड़ा श्रीर ऊँटों को जहाजों के समान तूफानी समुद्र पार करना पड़ा। पशुत्रों के पैर उनके छाती तक की चड़ में धँस गए श्रीर कितने मजदूरे कीचड़ में रह गए। पर श्रकवर गागरून से आगे बढ़ा क्योंकि इस भयंकर यात्रा का तात्पर्य एकाएक श्रव्हुल्ला खाँ पर पहुँच जाना था, जो ऐसे समय में सेना का माछवा श्राना संभव नहीं समभता था। अशरफ खाँ और एतमाद खाँ उसे यह शुभ सूचना देने के लिये आगे भेजे गए, जो अपने कमों के कारण डर रहा था, कि उसपर वादशाह की बंहुत कुपा है। साथ ही इसके वे उसे सेवा में ले धावें, जिसमें वह भगोड़ न हो जाय। अकबर ने एक दिन की कूच में पानी कीचड़ होते हुए मालवा का पन्नीस कोस तै किया, जो दिल्ली के चालीस कोस के बरावर है और सारंगपुर पहुँचा। जब वह घार श्राया तब उसे श्रपने दूतों से ज्ञात हुत्रा कि बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उसके ष्रिधिक भय के कारण सफल नहीं हो सके। उसने कुछ वेडव<sup>्</sup> प्रस्ताव किए श्रीर तव श्रपने परिवार और संपत्ति के साथ भाग गया। श्रकवर मांडू से घूमा और श्रपने कुछ अफसरों को श्रव्दुल्ला का रास्ता रोकने के लिए हरावल बनाकर भेजा तथा स्वयं भी पीछा किया। जब हरावल अब्दुल्ला पर पहुँच गया तव यह विचार कर कि वहुत दूर से आने के कारण इस समय युद्ध-योग्य कम आदमी पहुँचे होंगे वह घूमा और युद्ध किया। जब लड़ाई जोरों परः

थी श्रीर शत्रु के तीर बादशाह के सिर पर से जाने छगे तब श्रकवर ने देवी इच्छा से विजय का ढंका पीटने की श्राज्ञा दी श्रौर मुनइम खाँ खानखानाँ से कहा कि 'श्रव देर करना ठीक नहीं है, शत्रु पर घावा करना चाहिए।' खानखानाँ ने कहा कि 'ठीक है, पर अभी द्वंद्व युद्ध का श्रवसर नहीं है, सैनिकों को इकट्टा कर धावा करेंगे। अकवर क़ुद्ध हो गया श्रौर श्रागे वढ़ने ही को था कि एतमाद खाँ ने उत्साह के मारे उसके घोड़े की वाग पकड़ ली। वादशाह ने और भी कुद्ध होकर घावा कर दिया। देव साहसी की रत्ता करता है, इससे रात्रु वादशाह के प्रताप से भाग गए। श्रन्दुल्ला खाँ के पास एक सहस्र से अधिक सवार थे और अकवर के साय तीन सौ से श्रधिक नहीं थे, तिस पर भी वह श्रपने सदीरों को कटा कर युद्ध-स्थल से भागा तथा आवे (नदी) मोहान होकर गुजरात चला गया। श्रकवर ने कासिम खाँ नैशापुरी के अधीन सेना उसके पीछे भेजी। खड़ोस पड़ोस के जमींदारों ने राजभक्ति के कारण इस सेना से मिलकर अव्दरला पर चंपानेर दरें में धावा किया । वह घयड़ा कर अपनी रित्रयों को रेगिस्तान की छोर भेजकर छपने पुत्र के साथ भाग गया। शाही सदीर गण उसके कुल सामान, सियाँ, हाथी खादि पर अधिकार कर वहीं ठहर गए। अकबर भी नदी पार कर वहीं आया और खुदा को धन्यवाद देकर बहुत खुट के साथ लौटा। युदस्यल से श्रद्ध-जीवित बचा हुआ अब्दुल्ला खाँ गुजरात गया और घंगेज खों से, जो वहाँ शक्तिमान या, जा मिला। अकवर ने चंगेज खों के पास हकीम ऐनुल्मुल्क को भेजा कि या तो वह इस दुष्ट को हमारे पास भेज दे या अपने राज्य से निकाल दे। एसने प्रार्थरा

की कि शाही हुक्स सानने को वह तैयार है और उसे वह द्रवार में भेज देगा यदि वह समा कर दिया जाय। यदि वादशाह यह स्वीकार न करें तो उसे वह राज्य से निकाल देगा। जब दोषारा वही संदेश गया तब उसने उसे निकाल वाहर किया। वह मालवा आया और गड़बड़ मचाने लगा। शहाबुद्दीन श्रहमद खाँ, जो मालवा का प्रबंध करने भेजा गया था, ससैन्य ११ वें वर्ष में उसको द्रमन करने आया और शब्दुल्ला पकड़ा हो जा चुका था पर निकल गया। बहुत कठिनाई उठाकर यह श्रली छली खाँ खानेजमाँ तथा सिकंदर खाँ उजवेग से जा मिला और वहीं वंगाल या बिहार में मर गया।

### ३४. अब्दुल्लाखाँ, ख्वाजा

यह तूरान का था। पहिले यह श्रीर इसका भाई ख्वाना रहमतुल्ला खाँ दोनों एमादुल्मुल्क मुवारिज खाँ के श्रनुयायी हुए श्रीर दोनों को सिकाकौल तथा राजेन्द्री की फौजदारी मिली। मुवारिज खाँ के मारे जाने पर जब निजामुल्मुल्क श्रासफ जाह हैदरावाद श्राया तव दोनों भाई उसके सामने उपस्थित हुए। श्रव्हरला राजेन्द्री की फौजदारी के साथ खानसामाँ नियुक्त हुआ और उसका भाई श्रासफ जाह के सरकार का दीवान हुआ। रहम-तुरला खाँ शीव मर गया । उसकी मृत्यु पर ख्वाजा श्रव्यु स्ला दीवान हु भा श्रीर जव आसफजाह दूसरी वार राजधानी गया तव वह अव्दुहा को दक्षिण में शहोद नासिर जंग का श्रमिभावक नियत कर छोड़ गया। आसफजाह के दिचण लौटने पर यह उसका विश्वासपात्र -दरवारी रहा। जब कर्णाटक हैदरावाद का ताल्लुकादार समादः तुल्ला खाँ मर गया श्रीर उसका भवीजा दोस्त अलीखाँ तथा दोस्त श्रली का लड़का सफदर श्रली खाँ दोनों इस तरह समाप्त हुए, जिसका विवरण सआरतुल्ला खाँ की जीवनी में छा चुका है छीर इस प्रांत का प्रसिद्ध दुर्ग त्रिविनापल्छी मुरारीराव घोरपुरे के अधिकार में चला गया तब भासफजाह ने अब्दुल्ला को उस कर्गा-टक वालुके पर नियव किया और स्वयं त्रिचिनापस्लो हुर्ग लेने का अयत्न करने लगा । जब वह उसे लेने के बाद टौटा वब खब्दुस्ला -खों को ढंका प्रदान कर उसे वाल्डुके पर भेज दिया। उसी राजि

सन् ११५७ हि० (सन् १७४४) में यह मर गया। 'नकारए आखिर' इसकी मृत्यु तिथि है। यह विलायती था और सौम्य प्रकृति तथा उदार होते हुए चिड्चिड़े स्वभाव का था। यदि किसी पर वह खफा होता और दूसरा सामने आ जाता तो वह उसी से कड़ा व्यवहार कर बैठता था। इसका सबसे योग्य पुत्र ख्वाजा नेअमतुल्ला खाँ था, जो पिता की मृत्युपर कुछ दिन राजबंदरी का आमिल रहा। सलावत जंग के समय यह वीजापुर का नाएव स्वेदार नियत हुआ और तहव्वर जंग वहादुर की पदवी पाई। कुछ दिन बाद यह पागल होकर मर गया। दूसरे लड़के ख्वाजा अब्दुल्ला खाँ और ख्वाजा सादुल्ला खाँ थे, जो हाजा- उल्मुल्क अमीरुल्डमरा की नौकरी में थे। दूसरा छरान पढ़ा हुआ था।

### ३५. अव्दुल्ला खाँ फीरोज जंग

इसका नाम रुवाजा श्रव्हुहा था श्रीर यह रुवाजा उत्रेहुहा नासिरुदीन श्रहरार का वंशधर तथा ख्वाजा इसन नक्शवंदी का भांजा था। श्रकवर के राज्य के उत्तराई में यह विलायत से भारत त्र्याया ध्यौर कुछ समय तक अपने एक संबंधी शेर ख्वाजा के यहाँ दित्तिण में नौकर रहा। युद्ध में सर्वत्र प्रसिद्धि पाई। वाद को यह ख्वाजा को छोड़कर छाहौर में सुछतान सलीम से मिला भौर एक भहदी नियत हुआ। जब शाहजादा इलाहाबाद में था और स्वतंत्रता तथा छहंता से मंसव छौर पद्वी वितरण करने लगा तथा जागीरें वॉटने लगा तब इसे डेढ़ हजारी मंसव और खाँ की परवी मिली। पर शाहजारे के प्रवंधकर्ती शरीफ खाँ से इसकी नहीं बनी तब यह ४८ वें वर्ष में दरवार चला छाया श्रीर वादशाह ने इसकी योग्यता देखकर इसे एक हजारी मंखव श्रीर सफदर जंग की पदवी दी। इसके भाई ख्वाजा यादगार श्रीर ख्वाजा वरख़रदार को भी योग्य पद मिला। जहाँगीर की राजगद्दी पर इसे डंका निशान मिला।

महाराणा उदयपुर की चढ़ाई महावत खाँ की अधीनता में सफल नहीं हो रही थी, इस पर ४ थे वर्ष में सेना की अध्यक्ता अब्दुल्ला को मिली और उस कार्य में इसने ख्याति पाई। इसने मेहपुर पर धावा किया, जहाँ राणा अमरसिंह क्षिपकर रहते थे और अद्वितीय हाथी आलम-गुमान ले लिया। हुंभलमेर में थाना स्थापित कर राजपूतों के एक सदीर बीरम देव सोलंकी को परास्त कर लूट लिया। ६ ठे वर्ष सन् १०२० हि० (१६११ ई०) में यह गुजरात का प्रांताध्यक्त बनाया गया और दरबार से एक सहायक सेना भी दी गई। प्रबंध यह हुआ था कि गुजरात की सेना के साथ नासिक और ज्यंबक होते हुए यह दक्षिण जाय और खानेजहाँ राजा मानसिंह, अभीरुल्डमरा तथा मिर्जा रस्तम के साथ बरार का मार्ग प्रहण करे। दोनों सेनाएँ एक दूसरे से मिली रहें, जिससे एक निश्चित दिन शत्रु को घेर लें। ऐसा होने से स्थात् शत्रु नष्ट हो सके।

श्रव्दुल्ला के साथ दस सहस्र सवार सेना थी, इससे यह घमंड के मारे दूसरी सेना की कुछ भी खबर न लेकर शत्रु के देश में चला गया। मलिक श्रंबर इससे बहुत दुःखी था, इस-खिए चने हुए ब्रादमियों को इसे नष्ट करने भेजा। प्रतिदिन इसके पड़ाव के चारों ओर युद्ध होता खोर संध्या से सुबह तक मारकाट होती। यह ज्यों ज्यों दौलताबाद के पास पहुँचता गया, त्यों त्यों शत्रु बढ़ते गए। जब यह वहाँ पहुँच गया तब तक दूसरी सेना का कोई चिन्ह नहीं मिला। अब इसने लौटना उचित समभा और बगलाना होता श्रहमदाबाद की श्रोर चला। कूच के समय भी शत्रु वराबर घेरे रहते और प्रतिदिन युद्ध होता रहता । श्रलीमदीन चहादुर ने भागना ठीक नहीं समभा श्रोर लड़ गया तथा कैंद हो गया। यह सूचना कि मलिक अंवर ने खानखानों को मिला-कर बहाने से खानेजहाँ को रोक लिया है, असत्य है क्योंकि उसी समय खानखानाँ द्विए से दरबार चला श्राया था। जब खानजहाँ को यह दुखद समाचार बरार में मिला तब वह लौटा और धादिलाबाद में शाहजादा पर्वेज से जा मिला।

कहते हैं कि जहाँगीर ने अन्दुहा खाँ तथा श्रन्य श्रफसरों के चित्र तैयार कराए थे श्रौर उनको एक एक देखते हुए उन पर टीका करता जाता था। अन्दुहा के चित्र पर कहा कि 'इसः समय कोई योग्यता तथा वंश में तुम्हारे वरावर नहीं है श्रीर इस स्वरूप, योग्यता, वंश, पद, खजाना और सेना के रहते तुन्हें भागना नहीं चाहता था। तुम्हारा विताव गुरेज़जंग है।" ११ वें वर्ष में अन्दुहा ने श्राविद खाँ को, जो ख्वाजा निजामुद्दीन श्रहमद बल्शो का पुत्र तथा श्रहमरावाद का वाकेश्रानवीस था, पैदल बुलाकर उसकी सघी रिपोर्ट के कारण उसकी अप्रतिष्ठा की । इस पर दरबार से दियानत साँ भेजा गया कि श्रव्हुहा को पैदल द्रवार लावे। यह श्राज्ञा पहुँचने के पहिले ही पैदल रवाना हो गया श्रीर सुलतान खुर्रम की प्रार्थना पर त्तमा कर दिया गया। जब युवराज शाहजहाँ दूसरी बार दिल्ण गया तब अरदुहा भी इसके साथ भेजा गया पर यह दिच्छा छोड़कर विना छाज्ञा के श्रपनी जागीर पर चला गया । इस पर इसकी जागीर छिन गई तथा एतमादराय उसे शाहजादे के पास लिवा जाने को सजावल नियत हुआ। जब शाहजादा कंघार की चढ़ाई के लिए दिज्ञ से चुलाया गया और वर्षा के कारण वह मांहू में कक गया तथा वादशाह कुछ ऋगड़ा के वहाने से ऐसे लड़के से बृद्ध हो गया तत्र युद्ध का प्रवंध हुया और अञ्डुहा खाँ अपनी जागीर से लादौर भाकर वादशाह से मिला। जब शाहजादा ने विठा का सामना करना छोड़ दिया और वादशाही सेना के सामने पड़ी हुई अपनी सेना को राजा विकमाजीत के अधीन कर दिया कि यदि उसके पीहे सेना भेजी जाय वो वह उसे रोक छके तब खाजा श्रवुल्ह्सन ने

वैमनस्य से ऐसा चपाय किया कि अब्दुहा खाँ शाही सेना के हरावल में नियत हो गया। युद्ध आरंभ होते ही अव्दुहा खाँ शाहजादे की श्रोर चला श्राया। दैवात् एक गोली छगने से राजा विक्रमाजीत मर गया। दोनों सेनाश्रों में गड़बड़ मच गया श्रीर वे श्रवने श्रवने स्थानों को लौट गईं। राजा गुजरात का शासक था इसलिए श्रव्टुहा खाँ को शाहजादे ने वहाँ नियत किया धीर थोड़ी सेना के साथ वफा नामक खोजे को उसका नायव बनाकर वहाँ भेजा। मिर्जा सफी सैफ खाँ ने बादशाह की स्वामिभक्ति उचित समभ कर उस प्रांत के नियुक्त मनुष्यों की सहायता से खोजे को पकड़ लिया और नगर पर अधिकार :कर लिया । मांडू में शाहजादे से छुट्टी लेकर श्रब्दुरुला खाँ शीव्रता से सहायता की अपेचा न कर वहाँ जा पहुँचा । दोनों पक्ष में युद्ध होने पर घान्दुल्ला खाँ परास्त हुया श्रीर उसे बड़ौदा होते सूरत जाना पड़ा। यहाँ कुछ सेना एकत्र कर यह शाहजादे से बुर्हानपुर में जा मिला। इसके बाद युद्धों में बराबर यह हरावल में रहता था।

२० वें वर्ष में जब शाहजादा बंगाल से दिन्ए आया और याकूत खाँ हवशी तथा अन्य निजामशाही नौकरों को साथ छेकर बुहानपुर पर चढ़ाई की तब अब्दुल्ला खाँ ने शपथ खाई कि जब उस नगर पर अधिकार होगा तब वह कत्ले आम करेगा। जब शाहजादा ने सफल न हो सकने पर घरा उठा दिया तब अब्दुल्ला खाँ ने यह जानकर कि शाहजादा उस पर छपा नहीं रखता, कुल कुपाओं का विचार न कर, जो उसे मिल चुकी थीं, वह भागा और मिलक अंबर से जा मिला। जैसी इसे आशा थी वैसा इसको वहाँ आशय नहीं मिला, तब यह खानजहाँ की

सहायता से वादशाह की सेवा में आया'। कहते हैं कि जब यह बुहीनपुर पहुँचा तव खानजहाँ जैनावाद वाग तक इसके स्वागत को श्राया श्रीर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इसने चापळुसी तथा नम्रता का भाव रखा, उजवेग दर्वेश सा कपड़ा पहिरा, नाभि तक लंबी हाड़ी रखी श्रौर विना हथियार लिए एक घंटे रात रहे खान-जहाँ के दीवानखाने में भाकर चैठता । जब श्राज्ञानुसार खानजहाँ जुनेर गया तव यह भी साथ था। इसने मलिक श्रंवर को लिखा कि यदि इस समय वह खानजहाँ पर ट्ट पड़े तो वह सफल होगा । दैवात् वह पत्र पकड़ा गया और जव खानजहाँ ने उसे अन्दुल्ला खाँ के हाथ में दिया तब इसने सब हाल ठीक चतला दिया। आज्ञानुसार वह असीरगढ़ में कैंद किया गया। दुर्गाध्यच इकराम खाँ फतहपुरी उसके साथ अच्छा वर्ताव नहीं करता था और महावत खाँ के इशारे पर, जो उस समय शक्तिमान था, कई वार इसे अंघा करने की आज्ञा आई पर खानेजहाँ ने स्वीकारं नहीं किया। उसने उत्तर में लिखा कि उसके वचन पर यह आया है और वह इसे दरवार ले खावेगा ।

जय शाहजहाँ वादशाह हुआ तथ नक्शवंदी मत के प्रसिद्ध अनुगामी अन्दुर्रहीम स्त्राजा के मध्यस्य होने पर अन्दुरूला खाँ जमा कर दिया गया। यह स्त्राजा कलाँ स्त्राजा ज्यवारी का वंशज था, जो स्वयं इमाम हुमाम जाफर सादिक के पुत्र सैयद अली अरीज से तीस पीढ़ी हटकर या और त्रान के विख्यात सैयदों में से एक या तथा जिस पर सज्येग खानों की बड़ी अदा और विश्वास था, जो सब उस वंश के भक्त थे। वहाँ का शासक अन्दुरूला खाँ स्त्राजा

कलाँ का शिष्य हो गया था। जहाँगीर के समय ख्वाजा अन्दुर्रहोम तूरान के शासक इमाम कुली खाँ का राजदूत हो कर आया और इसका बड़े आदर से स्वागत हुआ। इसे तख्त के पास बैठने की आज्ञा मिलने से फारस, तूरान तथा। भारत के सदीरों में। इसकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ी। शाहजहाँ के राज्यारंभ में यह लाहौर से आगरे आया और पहिले से अधिक सम्मान हुआ। अन्दुल्ला खाँ का नक्शबंदी मत से संबंध था, इसीसे वह चमा किया गया और उसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब, डंका निशान तथा कन्नोज सरकार जागीर में मिला।

उसी प्रथम वर्ष जब जुमारिसह बुंदेला दरबार से श्रोड़ला श्रपने घर भागा तब महाबत खाँ के श्रधीन उसपर सेना नियत हुई। खानजहाँ लोदी मालवा से श्रौर श्रव्दुल्ला खाँ भपनी जागीर से चारों स्रोर के अन्य अफसरों के साथ उसके राज्य में स्रा घुसे स्रौर ख्टपाट मचाने लगे। जब जुमार पीड़ित हुआ तब उसने महाबतः खाँ को मध्यस्थ कर अधीनता स्वीकार कर ली। अब्दुल्ला खाँऔर बहादुर खाँ कुछ अफसरों तथा ९००० सवार के साथ एरिज दुर्भ आए, जो भोड़छा से तेरह कोस पर जुमार सिंह के राज्य के पूर्व त्रोर तथा उसके अधिकार में था और बड़ी फुर्ती तथा उत्साह से उस पर अविकार कर लिया। जब शाहजहाँ खानजहाँ लोदी को द्मन करने बुर्होनपुर आया तब अन्दुरुला खाँ अपनी जागीर कारपी से दिच्या आया श्रीर शायस्ता खाँ के अधीनस्थ सेना में नियत हुआ। पेट फूछने के रोग से जब यह त्र्याराम हुआ तब दरबार आया और दरिया खाँ रुहेला को दमन करने भेजा गया, जो चालीस गाँव के पास उपद्रव मचा रहा था। यह आज्ञा भी हुई कि

वह खानदेश में ठहरे श्रीर खानेजहाँ तथा दरिया खाँ का पीछा करे, चाहे वे कहाँ जाय ।

४ थे वर्ष में खानजहाँ श्रोर दुरिया खाँ दौ जताबाद से खानदेश को राह से मालवा श्राए तव यह भी उनका पीछा करता रहा और उन्हें कहीं आराम लेने नहीं दिया। द्यंत में सेहोंडा ताल के किनारे खानेजहाँ डट गया श्रीर मारा गया। इसके पुरम्कार में इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव श्रीर फीरोज जंग पदवी मिली। ५ वें वर्ष में यह विहार का प्रांताध्यच हुआ। अब्दुहा खाँ नेरतनपुर के जमीदार को दंड देना निश्चित किया और उधर गया। वहाँ का जमींदार वावू लक्ष्मी डर गया और वाँघो के शासक अमर सिंह के मध्यस्य होने पर उसे श्रमान मिली । ८ वें वर्ष श्रद्धहा के साथ कर लेकर द्रवार में चपस्थित हुआ। जब अब्दुहा अपनी जागीर पर चला गया तव जुमार सिंह बुंदेला ने फिर विद्रोह किया। श्राज्ञानुसार भन्दुहा मार्ग ही से लौटा श्रौर इसे दंड देने चला। मालवा से खानेदौरा और सैयद खानेजहाँ वारहा इससे आ मिले । जब ओड्छा से एक कोस पर इन सबने पड़ाव डाला तब वह नीच हुष्ट डर गया और अपने परिवार, नौकर, सोना, पाँदी आदि छेकर दुर्ग से निकल धागुनी दुर्ग चला गया, जिसे इसफे पिता ने बहुत हुड़ किया था। शाही सेना श्रोइछा विजय कर चसका पीछा करती हुई घामुनी से तीन कोस पर पहुँची तब जाउ हुआ कि वह वहाँ से भी अपना सामान आदि लेकर चौरागढ़ चला गया है खौर वहाँ देवगड़ के जमींदार के पत्र का भागे देख रहा है। यदि वह अपने राज्य में से जाने का मार्ग दे देगा तो वह दक्षिण पला जायगा । शाही सेना ने धामुनी पर अधिकार

कर लिया और सैयद खानेजहाँ बारहा ने वहीं विजित प्रांत को शांत करने के लिए ठहरना निश्चित किया। अब्हुहा खानेदौराँ बहादुर के हरावल के साथ आगे बढ़ा। जुम्मार लांजी होता भागा, जो देवगढ़ राज्य के अंतर्गत है। अब्हुहा दस गोंह कोस प्रतिदिन और कभी-कभी बीस कोस चलता था, जो कोस साधारण कोस से दूने होते हैं और चाँदा की सीमा पर उसपर पहुँच कर युद्ध किया। वह दुष्ट गोलकुंडा की ओर भागा। कई कूचों के बाद अब्हुहा फिर उस पर पहुँच गया तब वे पिता-पुत्र प्राण भय से जंगलों में भागे। वहाँ गोंड़ों के हाथ वे मारे गए। फीरोज जंग ने उनका सिर काट लिया और दरबार भेज दिया।

१० वें वर्ष में राजा प्रताप राजीतया ने, जिसे डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव मिला था, ध्यपने देश जाने की छुट्टी पाई, जैसी कि उसकी इच्छा थी और वहाँ जाकर उसने विद्रोह कर दिया। अब्दुल्ला खाँ आज्ञानुसार विद्रार से उसे दंड देने गया। इसने पहिले भोजपुर घेर लिया, जो राजा की राजधानी थी और जहाँ प्रताप ने शरण लिया था। युद्ध के बाद डर कर उसने संधि की प्रार्थना की। वह छुंगी पहिन कर और अपनी स्त्री का हाथ पकड़ कर फीरोज जंग के एक हींजड़े के द्वारा उसके पास हाजिर हुआ। खाँ ने उन दोनों को कैंद्र कर दरबार को सूचना भेज दी। वहाँ से आज्ञा आई कि उस दुष्ट को मार डालो और उसकी स्त्री तथा सामान को अपने लिए रख लो। फीरोज जंग ने छुट का छुछ भाग सिपाहियों में बाँट दिया और उसकी स्त्री को सुसलमान बनाकर अपने पौत्र से विवाह कर दिया। १२ वें वर्ष में यह जुफार सिंह के पुत्र पृथ्वीराज तथा चंपत बुंदेला को दंड

देने पर नियत हुआ, जो ओड़छा में उपह्रव मचा रहे थे। वाकी खाँ के प्रयत्न से, जिसे अञ्डल्ला ने भेजा था, पृथ्वीराज पकड़ा गया पर चंपत, जो इसका जड़ था, भाग गया। यह अञ्डल्ला की असावधानी तथा सुखेच्छा के कारण हुआ माना गया और इससे इसकी इस्लामावाद की जागीर छिन गई और उसकी मत्सीना की गई। १६ वें वर्ष में यह सैयद शुजाअत खाँ के स्थान पर इलाहाबाद का प्रांताध्यत्त हुआ। कुछ समय वाद शाहजहाँ ने इसे इसके पद से हटा दिया और एक लाख रुपये उसकी काल-यापन के लिए दिए। उसी समय फिर इस पर उसकी कृपा हो गई और मंसव बहाल कर दिया। यह प्रायः सत्तर वर्ष की अवस्था में १८ वें वर्ष के १७ शञ्चाल सन् १०५४ हि० (७ दिसं० १६४४ ई०) को मर गया।

इसकी ऐसी कठोरता और अत्याचार पर भी मनुष्याण विश्वास करते थे कि वह आश्चर्य कार्य दिखला सकता था और उसकी भेंट देते थे। यह पचास वर्ष तक सदीर रहा। यह कई बार अपने पद से हटाया गया और बहाल किया गया तथा पहिले हो के समान इसका ऐयर्य और शक्ति हो जाती थी। इसकी सेवा करना भाग्य को सत्ता समको जातो थी। इसी के जीवन में इसके कितने सेवक पाँच हजारी और चार हजारी हो गए। यह अपने सिपाहियों की अच्छो रखवालों करता था पर साल में तीन चार महीने से अधिक का वेतन कभी नहीं देता या। पर अन्य स्थानों के मुकायिले इसका तीन महीने का वेतन सालभर के यरायर होता था। कोई इससे स्वयं अपना पृत्तांत नहीं कह सकता था। उसे इसके दीवान या यहराों से पहिले कहना पहला

था। यदि इनमें से कोई हाल कहने में देर करता तो उसकी यह डाढ़ी मुँड्वा लेता था। इसका यह नियम सा था कि जब वह कित चढ़ाइयों पर जाता तो साठ सत्तर कोस प्रतिदिन चलता। यह विश्वसनीय चंदावल साथ रखता। यदि कोई पीछे रह जाता तो उसका सिर काट लिया जाता और इसके पास लाया जाता। पचास मुगल, जो मीर तुजुक के यसावल थे, वरदी पिहरे तथा छड़ी लिए प्रबंध देखते। कहते हैं कि राणा की चढ़ाई के समय तीन सो सवार कारचोबो कपड़े और अच्छे कवच पिहरे तथा दो सो पैदल खिद्मतगार, जिलौदार, चोबदार आदि उसी प्रकार सुसज्जित साथ थे। यह किसीका उदास मुख देखकर बड़ा प्रसन्न होता। इसकी चाल बड़ी शानदार थी। जीवन के अंतिम काल में अपना दीवान रात्रि के अंतिम पहर में ग्रुक करता। इस समय तक कठोरता भी कम कर दी थी।

जलीर तुल् ख़नानीन में शेख फरीद भक्करी कहता है कि "जब खाने जहाँ लोदी ने श्रव्हुल्ला को श्रपनी र ज्ञा में रखा था. इस समय उसने हमारे हाथ से दस सहस्र रूपये उसके पास व्यय के लिए भेजे थे। मैंने श्रव्हुल्ला से कहा कि 'नवाब ने गाजी की तौर पर ख़ुदा का बहुत काम किया है। श्रापने कितने काफिरों के सिर कटवाए हैं।' उसने कहा कि 'दो लाख सिर होंगे, जिसमें आगरे से पटने तक मीनारों के दो कतार वन जाँय।' मैंने कहा कि 'श्रवश्य ही इनमें एकाध निर्देष मुसलमान भी रहा होगा।' वह क़ुद्ध हो गया और कहा कि 'मैंने पाँच लाख स्त्री पुरुष कैद किए और बेंच दिए। वे सब मुसलमान हो गए। उनसे श्रलय के दिन करोड़ों पैदा होंगे। खुदा के रस्ल

धुनिया के यहाँ जाकर उससे मुसलमान होने को कहते थे श्रीर मेंने एक दम पाँच लाख मुसलमान बना दिए। यदि ठोक हिसाव किया जाय तो इस्लाम के श्रमुयायी और अधिक होंगे।' जब मेंने यह हाल खानेजहाँ से कहा तब उसने कहा कि 'आश्रर्य हैं कि यह मनुष्य श्रपने कुकमों का तथा पश्चाताप न करने का चमंड करता है।' इसके पुत्र फले फूले नहीं। मुहम्मद श्रद्धुल रसूल दक्षिण में नियत हथा।"

### ३६. अब्दुल्ला खाँ बारहा, सैयद

इसे सैयद मियाँ भी कहते थे। पहिले यह शाहत्रालम वहादुर का नौकर था। यह रूहुल्ला खाँ के साथ कोंकण के कार्य पर नियत हुआ। २६ वें वर्ष औरंगजेवी में इसे एक हजारी ६०० सवार का मंसन मिला और यह नादशाही सेना में भरती हो गया । २८ वें वर्ष में उक्त शाहजादे के साथ हैदराबाद के शासक श्रबुल्हसन को दंड देने पर नियत होकर चढ़ाई में श्रच्छा कार्य किया श्रीर घायल हो गया। एक दिन जब यह सेना के चंदावल का रक्षक था तब शत्रुओं से घोर युद्ध कर उसे परास्त किया और अपने दाएँ बाएँ भागों की सहायता को आया। जब उसी दिन शत्रु शाहजादे के दीवान वृंदावन को घायल कर चसके हाथी को हाँकते हुए ले जा रहे थे तब अब्दुल्ला ने उन पर धावा किया और उन्हें परास्त कर वृंदावन को छुड़ा छिया। बीजापुर के घेरे में शाहजादा पर उसके पिता की शंका हुई श्रौर उसके बहुत से साथी हटा दिए गए। उसी साथ अब्दुल्ला के लिए फर्मान निकला, जिससे वह कैद कर दिया गया। बाद को रुहुल्ला खाँ के कहने पर यह उसीको सौंप दिया गया कि अपनी रत्ता में रखे। क्रमशः इसके दोष क्षमा किए गए। गोलकुंडा के घेरे के समय जब रूहुल्ला खाँ वुलाए जाने पर बीजापुर से दर-बार श्राया तब श्रब्दुल्ला खाँ वहेँ। उसका नाएव होकर रहा । कुछ दिन बाद वह स्वयं वहाँ का श्राध्यक्ष वनाया गया। ३२ वें वर्ष में जक

समाचार मिला कि शंभा भोसला का भाई रामा राहिरीमें हैं भाग गया, जिसे जुलफिकार खाँ घेरे हुए या श्रीर जिसेने पूर्वोंक शासक अञ्जल्हसन के राज्य में शरण लिया है तव श्रव्दुरला को हुक्म मिला कि उसे खोज कर कैद कर ले। तीन दिन तीन रात कूच कर यह उसपर जा पहुँचा और कई सदीरों के पकड़ जाने पर भी रामा निकल गया। इस कारण इतनी सेवा करते हुए भी वादशाह इससे प्रसन्न नहीं हुए। इसके सिवा वीजापुर के दुर्ग में बहुत से कैदी रखने की ध्याज्ञा हुई थी पर वैसे स्थान से भो कुछ निकल भागे, तब दसी वर्ष खन्दुल्ला बीजापुर से हटा दिया गया ! ३३ वें वर्ष में यह सदीर खें के वदले नानदेर का फौजदार नियत हुथा। यह अपने समय पर मरा। इसके कई लड़के थे, जिनमें दो बहुत प्रसिद्ध हुए-छुतुबु-त्मुत्क अब्दुत्ला खाँ और अमीक्ल्डमरा हुसेन अटी खाँ। इनके सिवा दूसरों में एक नज्मुदीन अली खाँ था। इन सब का विवरण अलग दिया गया है।

### ३७. अब्दुल्ला खाँ, शेख

यह ग्वालियर के रातारी शाला के बड़े शेल शेल मुहम्मद्
गौस का योग्य पुत्र था। उस फकीर के लड़कों में श्रव्हुल्ला और जियाउल्ला श्रति प्रसिद्ध हुए। पहिला शेल वदरी के नाम से सशहूर हुआ। दावत और तकसीर की विद्या में यह श्रपने पिता का शिष्य था तथा उपदेश देने श्रौर मार्ग-प्रदर्शन में पिता का स्थानापन्न हुआ। भाग्य से फकीर श्रौर द्वेंश होते हुए यह शाही नौकरी में घुसा श्रौर एक वड़ा सदीर हो गया। चढ़ाइयों में इसने बरावर श्रव्छी सेवा की और युद्ध में प्राण् को भी कुछ न सममता। श्रक्वरी राज्य के ४० वें वर्ष में यह एक हजारी मंसव तक पहुँचा। कहते हैं कि वह तीन हजारी मंसव तक पहुँच कर धुवावस्था में मर गया।

दूसरे पुत्र जियाडल्ला ने सेवा नहीं की और दर्नेश ही वना रहा। पिता के समय ही यह गुजरात गया और वजीहुदीन अलवी की सेवा में पहुँचा, जो विज्ञानों का विद्वान् था, कई पुस्तकों पर अच्छी टीकाएँ लिखी थीं और इसके पिता का शिष्य था। उसके यहाँ इसने विज्ञान सीखा और पत्तन में शेख महम्मद ताहिर महिद्स वोहरा से हदीस सीखा। उसी समय इसने अपने पिता से सार्टिफिकेट और स्थानापन्न होने का खिरका पाया। सन् ९७० हि० (सन् १५६२—३ ई०) में पिता की मृत्यु पर आगरे में रहने लगा और वहाँ गृह तथा

खानकाइ वनवाया। वहुत दिनों तक अंतिम पुरस्कार प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता रहा और सूफीमत अच्छी प्रकार मानता रहा। ३ रमजान सन् १००५ हि० (१० अप्रैल सन् १५९७ ई०) को मर गया।

कहते हैं कि जिस वर्ष में लाहीर में हरिणों का युद्ध देखते समय उनकी सींघ से छंडकोश में चोट लग जाने से अकवर बड़ी पीड़ा में या, उस समय बहुत से बड़े अग्रगण्य मनुष्यगण उसे देखने आए थे। एक दिन बादशाह ने कहा कि रोख जिया-उत्ला ने मुझे नहीं याद किया। रोख अबुल्फजल ने इसकी सूचना मेज दी और यह लाहीर गया। देवात कुछ दिन बाद शाहजादा दानियल की एक स्त्री गर्भवती हुई, जिस पर बाद-शाह ने आज्ञा दी कि वह प्रसृति के छिये रोख के गृह पर भेजी जाय। रोख ने इसके विरुद्ध कहा पर छुछ फल न हुआ और बह येगम वहाँ लाई गई। रोख को जोवन से घृणा हो गई और बह एक सप्ताह बाद मर गया।

अवसर मिल गया है, इसिलये इन दोनों भाइयों के पिता का कुछ हात दिया जाता है। शेख मुहम्मद गीस खीर उसके यहे भाई शेख (वहलोड) फूल शेख फरीद खत्तार के वंशन थे खीर वह अपने समय का प्रसिद्ध फकीर था। दोनों ही खुदा के नाम जपने तथा समाधि लगाने में एक थे। शेख पहलोत शाह कगीस का शिष्य था, जो (सरकार सरहिंद के खंतगंत) सायौरा में गड़ा हुआ है। हुमायूँ उसका अनुयायो हुआ और यथपि यह ख्वाजा नासिकदोन आहरार के पौत्र ख्वाजा रावंद नहमृद का शिष्य था पर उस संवंध को तोड़कर शेष का शिष्य हो गया।

इस पर ख्वाजा अत्यंत कुपित हुआ और हुमायूँ का साथ छोड़कर भारत से घपने देश चला गया। उसने एक शेर पढ़ा, जिसका तात्पर्य है कि—

कहा कि ए हुमा, अपनी छाया कभी न छोड़। उस भूमि पर जहाँ चील से तोते की कम प्रतिष्ठा होती है। जब सन् ९४५ हि० ( सन् १५३८—९ ई० ) में बंगाल विजय हुआ तव वहाँ की जल वायु के हुमायूँ के अनुकूछ होने से उसने वहीं श्राराम करना निश्चित किया और विषयोपभोग में निरत हो गया । छोटे भाई मिर्जा हिंदाल ने तिरहुंत जागीर में पाया था पर कुछ पड्चिक्रयों से मिलकर बुरे विचार से ठीक वर्षाऋतु में वह बिना आज्ञा लिये राजधानी चला गया। दिल्ली का अध्यक्ष मीर फकीर अली, जो साम्राज्य का एक स्तंभ था, घ्रागरे घ्राया घ्रौर घ्रपने सदुपदेश से मिर्जा को राज-भक्ति के मार्ग पर लाया, जिससे वह अफगानों को दंख देने के लिए जौनपुर गया । इसी बीच कुछ अफसर बंगाल से भागकर मिर्जा से जौनपुर में त्रा मिले। उन सबने राय दी कि अपने नाम खुतवा पढ़वाकर गदीपर बैठ जा़श्रो। मिर्जी भी पुनः यह सब विचार करने लगा। हुमायूँ ने जब यह वृत्तांत सुना तवः शेख बहुलोल को उसे सलाह देने भेजा। मिर्जी आगे बढ़कर उसका स्वागत कर श्रपने निवासस्थान पर लाया और उसकी वड़ी प्रतिष्ठा की । शेख के आने से अफसरों को बहुत कष्ट हुआ पर श्रंत में सवने मिलकर निश्चय किया कि उसे मार डालना चाहिए क्योंकि जब तक उन सबके कार्यों पर पड़ा हुआ प्रदा न चठेगा कुछ न हो सकेगा। मिर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद ने शेख को उसी के

खेमे में अफगानों का साथ देने के दोप के बहाने पकड़ कर वाद-शाही वाग के पास रेती में मार डाला। शेख मुहम्मद गौस ने मृत्यु तारीख 'फकद्मात शहीदः' (बास्तव में वह शहीद किया गया, सन् ९४५ हि॰) निकाला। दुर्ग वियाना के पास पहाड़ी पर इसका मकवरा है।

हुमायूँ को रोख के मारे जाने पर वड़ा हु:ख हुआ श्रीर वह उसके भाई मुहम्मद गौस के यहाँ शोक मनाने गया। वह शेख श्रन्दुल्ला शत्तारी के शिष्य शेख काजन वंगाली के शिष्य हाजी हमीद ग्वालिअरी गजनवी का शिष्य था। इसका ठीक नाम अब्दुल् मुवीद मुहम्मद् था और गुरु की ओर से इसे गीस की पदवी मिली थी। यह विहार के खंतर्गत चुनार की पहाड़ियों में पीर की तौर पर रहता था और इसी एकांत वास में सन् ९२९ हि॰ ( सन् १५२३ ई॰ ) में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जवाहिर खमसा लिखा। एस समय वह २२ वर्ष का था। जय सन् ९४७ हि० में शेरशाह ने उत्तरी भारत विजय कर लिया तव हुमायूँ से अपने संबंध के कारण यह भय से गुजरात भाग गया। वहाँ एक ऊँची खानकाह यनवाकर उस देश के निवासियों को गुसलमान वनाने का प्रयत्न करने लगा। जब सन् ९६१ हि॰ (सन् १५५४ ई० ) में हुमायू का झंडा फिर भारत में फहराया तय शेख ने वहाँ से लौटने का निश्चय किया श्रीर सन् ९६३ हि॰ में, जो अकवर के राज्य के छारंभ का वर्ष या, खाटियर होटा छागरे छाया । पादशाह ने इसका स्वागत तया सम्मान दिया । राख गदाई कंषी सदहरसदूर ने. रोख से व्यवनी पुरानी शहुता के विचार से, फिर वैमनस्य ठाना और धैरामणों हो गुजरान में

शेख की लिखी एक पुस्तिका मीराजिया दिखलाया। इसने उसमें श्रपनी वंशपरंपरा दी थी, जिसकी गुजरात के विद्वानों ने कठोर श्रालोचना की थी। इस प्रकार गदाई ने खाँ को शेख के विरुद्ध कर दिया, जिससे एसने शेख का शाही सम्मान नहीं किया, जैसी कि एसने श्राशा की थी। तब इसने छुट्टी ली और अपसन होकर अपने स्थान ग्वाढियर चला गया। सोमवार १७ रमजान सन् ९७० हि० (१० मई सन् १५६३ ई०) को यह सर गया श्रीर इसकी तारीख 'बंदएखुदाशुद' हुई। कहते हैं कि श्रकबर से इसे एक करोड़ दाम वृत्ति मिरती थी। जखीरतुल् खवानीन में लिखा है कि शेख को नौ लाख की जागीर मिछी थी श्रीर उसके पास चालीस हाथी थे। अकबरनामे से ज्ञात होता है कि यह कथन कि अक्वर उसका शिष्य था, सच है श्रौर रोख श्रबुल्फज्ल ने शोखों की प्रतिद्वंद्विता, ईन्यी या वादशाह की प्रकृति के विचार से इसका उलटा दिखलाया है। चसने लिखा है कि चौथे वर्ष सन् ९६६ हि॰ में, जिसमें कुछ के श्रनुसार शेख गुजरात से लौटकर श्राया था, श्रकवर श्रागरे से श्रहेर खेलने ग्वालियर पहुँचा। उसे यहाँ माळ्म हुत्रा कि किव-चाक के चैल मुहम्मद गौस के साथ गुजरात से आए हैं तब उन्हें व्यापारियों से उचित मूल्य पर खरीद लेने के लिये श्राज्ञा हुई। इसपर उससे कहा गया कि शेख श्रौर उसके मनुष्यों के पास इनसे श्रन्छे पशु हैं और यदि श्रकवर शिकार से लौटते समय रोख के निवासस्थान से होता चले तो वह अवश्य भेंट में उन्हें दे देगा। जब श्रक्वर उसके यहाँ गया तब शेख ने उसके श्राने को श्रपना वड़ा सम्मान समभा और वैराम खाँ के

कुव्यवहार की इसे सफाई माना । इसके मनुष्यों के पास जितने पशु ये वे सब तथा गुजरात की अन्य अलभ्य वस्तुश्रों को भेंट दिया। इसने मिष्टान तथा इत्र भी निकाले। मुलाकात के वाद इसने वादशाह से पूछा कि उसने किसी को अनुगनन का हाथ दिया है। वादशाह ने कहा नहीं। शेख ने आगे हाय वढ़ाकर वादशाह का हाथ पकड़ लिया श्रौर कहा कि 'हमने श्रापका हाथ पकड़ा ।' वादशाह मुस्किराकर विदा हुए । सुना जाता है कि वादशाह ने कहा था कि 'उसी रात्रि को हम होग श्रपने खेमे में लौटे, मदिरापान हुन्ना छौर सुख उठाया गया तथा वैलों के पकड़ने श्रीर शेख के हाय पकड़ने की चालाकी पर खब हँसी हुई।

#### शैर

रंग विरंगे कवाओं नीचे वे फंरे लिए रहते हैं। होटी छास्तीन वाले इनके वड़े हाथ ( खुट ) को देखो ॥ इसके अनंतर वह स्वयं प्रसन होनेवाला मूर्ख अपने कार्य की

प्रशंसा जनसाधारण में करने लगा। उसने (ध्युल्कजल) इस वर्णन के खिवा और भा बहुत कुछ लिखा है, पर इसका यहाँ देना ठीक नहीं है।

ष्रवुल् फजल ने रोग पहलोल के वारे में खौर भी विचित्र वार्ते लिखी हैं, जैसे हुमायूँ का शेख के शोवदेवाजो में मन लगता या, इसलिए इसे रोख की प्रतिष्टा करना पहला था। कर्मा वह हुमायूँ को अपना शिष्य मनलाता और फमो धारने को उसका राजमक नौकर कहता। वास्तव में वे दोनों माई सुन ना

विद्वता से विहीन थे पर वे पहाड़ों पर धाश्रम में बैठकर ख़ुदा का नाम जप करते थे छौर उसे अपने नाम तथा प्रभाव का द्वार वनाया था। शाहजादों छौर छमीरों के सत्संग में रहने से मूर्खों के कारण यह बराबर श्रापने पेशे में सफल होते गए श्रीर फेकीरी की वस्तुं वेंचकर बहानों से ग्राम श्रौर बस्ती कमाते गए। वास्तव में यह सब विवरंग श्रबुङ् फज्ल की गाली है, जैसा वह अपने समय के बड़े शेखों के प्रति देने का आदी था। इसका कारण डसकी गुप्त ईन्यों थी कि कोई उसका प्रतिद्वंद्वी न खड़ा हो जाय क्योंकि उसका विता भी धार्मिक नेता था श्रौर गौस के बराबर अपने को समभता था पर उसे लोग वैसा नहीं मानते थे। यह उसकी श्रहम्मन्थता श्रीर वक्रवाद का फल हो सकता है, जो अनुदार होकर जनसाधारण की राय नहीं मानता। उन लोगों की फकीरी तथा सिद्धाई, जिससे गुप्त बातें ज्ञात हो जाती हैं, जो कुछ रही हो पर यह ठीक है कि हुमायूँ उन दोनों भाइयों पर बहुत श्रद्धा रखता था। शेरशाह के विजयोपरांत हुमायूँ ने जो पत्र शेख मुहम्मद गौस को लिखा था वह शेख के उत्तर सहित गुलजारुल्-अवयार में दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है। इसिलिए वे दोनों यहाँ दे दिए जाते हैं।

### हुमायूँ का पत्र

श्रादाव श्रोर हाथ चूमने के बाद प्रार्थना है कि सर्व शिक्त-मान की कृपा ने श्राप श्रोर सभी दर्नेशों के मार्ग-प्रदर्शन द्वारा हमें दु: खों के दरें से निकाल कर श्राराम में पहुँचाया। षड्चक्री भाग्य के कारण जी हुश्रा है उससे हमको इससे श्रिक कष्ट नहीं मिला है कि हम आपकी सेवा से वंचित हुए। हर स्वास श्रीर हर पग पर हमें ख्याल होता है कि वे राक्षस- प्रकृति मनुष्य (शेरशाह तथा श्रक्तगानगण) चस देवी पुरुप से कैसा वर्ताव करेंगे। जब हमने सुना कि श्राप उसी समय वहाँ से गुजरात को रवाना हुए तब हमारी श्राशंका कम हो गई। हमें धाशा है कि जैसे खुदा ने श्रापको उस श्रयोग्य के कष्ट से छुटकारा दिया है चसी प्रकार वह हम लोगों की प्रकट जुदाई को दूर कर देगा। ए खुदा, हम किस प्रकार उस सिद्ध पुरुप को मार्ग प्रदर्शन के लिए धन्यवाद हैं। इन सब कष्टों के रहते, जो प्रकट में मुक्ते भेरे हुए हैं, हमारे हदय के कोप में, एक्य-पूजन के निवास में, तिनक भी चोट या श्रमकत्वता नहीं है। आने जाने का मार्ग सदा जारी रहे श्रीर हमारी शुभेच्छाश्रों के कारवाँ के पहुँचने को खुछा रहे।

#### **उत्तर**

"बादशाह के सुप्रसिद्ध पत्र की पहुँच से और हुमायूँ के सम्मान्य छेख के पढ़ने से इस देश के ईमानदारों को बना श्वाराम पहुँचा तथा उससे साथ के सेवकों के स्वारध्य तथा एरवर्च की सूचना भी मिल गई। जो कुछ लिखा गया है वह कुत्त यातों का सार है। जो हो चुका है उसके छिए रंज नहीं है।

#### गिसरा

जो शब्द हृदय से निकत्तवा है वह हृदय तक पहुँचना है। नेरी प्रार्थना है कि नेरे वाज-सुरोभित स्वागी का सिर हुखद पटनाओं से विचलित न हो।

#### भिसरा

सुमार्ग के यात्री के लिए, जो घटना घटती है वह अच्छे ही के लिए होती है।।

जब खुदा अपने सेवक को पूर्ण करने के मार्ग पर छे चलता है। तव इस पर वह अपने सुंदर तथा भयानक दोनों गुणों का प्रयोग करता है। इसकी सुहृद छपा का समय बीत गया है और छुछ दिन के लिए दुख आ गया है। जैसा कहा गया है 'सुख के साथ हु:ख आता है और दु:ख के साथ सुख।' सुखद समय पुनः शीच आवेगा क्योंकि अरब कानून के अनुसार 'एक दु:ख दो सुखों के बीच रहता है।' इस कारण कि आधेय का घेरा आधार से कम होता है, सफरता-वधू शीच विवाह मंच पर आ बैठेगी। खुरा ऐसा करें और खुरा को अब तथा बाद दोनों जगह स्तुति है।

संचेपतः शेख महम्मद गौस भारत के शत्तारी नेताओं में से एक था। इसके कई प्रसिद्ध शिष्य तथा उत्तराधिकारी हुए। सैयद वजीहुद्दीन गुजराती इसका शिष्य था, जिसने पुस्तकों पर टीकाएँ लिखीं और जो विज्ञान का विद्धान था। एक ने सैयद से कहा कि 'श्रापने इतनी विद्धत्ता और बुद्धि के रहते शेख को क्यों गुरु बनाया।' उसने उत्तर दिया कि 'यह धन्यवाद की बात है कि मेरे रसूल उम्मी थे तथा पीर निरच्चर हैं।' शत्तारी मत सुरुतानुरुष्ट्यानिकीन बायजीद विस्तामी से शुरू होता है, जिससे तुर्की में यह मत विस्तामिया कहलाता है। इस मत के बीच की एक कड़ी शेख अबुरुद्दसन इस्की था, जिससे फारस और तूरान में यह इिकया कहलाता है। इस मत के पीरों को शत्तारी इसलिए

कहते हैं कि वे अन्य मतवाले पीरों से अधिक तेज तया जिसाही होते हैं। इस मत के वड़े आदमी अरवी तथा पारसी इराकों में वरावर यात्रियों के लिए मार्ग-प्रदर्शन का दीपक जलाते हैं। पिहला आदमी जो फारस से भारत आया वह शेल अन्दुल्ला शत्तारी था, जो शेलों के शेल शहानुद्दीन सहरवर्दी से पाँच पीढ़ी और वायजीद विस्तामी से सात पीढ़ी वाद हुआ। अखवारल अखियार में लिखा है कि शेल अन्दुला शेल नज्मुद्दीन किवरी से पाँच पीढ़ी पर हुआ। इसने मालवा में मांडू में निवास किया और वहीं सन् ८९० हि० (१४८५ ई०) में मर कर गाड़ा गया। इसके चेले भारत में शिष्य करते फिरते हैं।

## ३८. अब्दुल्ला खाँ सईद खाँ

यह सईद खाँ बहादुर जफरजंग का चौथा छड़का था। सौभाग्य तथा घ्यच्छे कार्य से इसका पिता बराबर उन्नति कर रहा था, इसिळिये इसे योग्य मंसब मिळा । १३ वें वर्ष शाहजहाँनी में यह पाई बंगश का रचक नियत हुआ। १७ वें वर्ष में इसका मंसब एक हजारी ४०० सवार का हो गया और यह कंघार में छापने पिता के साथ नियत हुआ । जब २५ वें वर्ष में इसका पिता सर गया तव इसका मंसव दो हजारी १५०० सवार का हुआ और उसी वर्ष के अंत में इसे खाँ की पदवी तथा चाँदी के साज सहित घोड़ा मिला। यह श्रौरंगजेब के साथ कंघार की दूसरी चढ़ाई पर भेजा गया। इसके बाद बहुत दिनों तक यह काबुछ नगर का कोतवाल रहा। ३१ वें वर्ष में इसका मंसव दो हजारी २००० सवार का हो गया श्रोर इसे डंका निशान मिला। इसके बाद ५०० सवार श्रीर बढ़े। यह सुलेमान शिकोह के साथ नियत किया गया, जो सुलतान शुजाश्र के विरुद्ध भेजा गया था। बाद को जब आकाश ने नया रंग दिखलाया और दाराशिकोह साम्गढ़ युद्ध के बाद लाहौर भागा तब यह उक्त शाहजादे का साथ छोड़कर श्रौरंगजेव की सेवा में चला गया। इसे खिल अत, सईदखाँ पदवी और तीन हजारी २५०० सवार का मंसव मिला। इसका आगे का विवरण नहीं प्राप्त हुआ।

### ३६. अव्दुल्ला खाँ सेयद्

यह मीर स्वानिन्दा का पुत्र था। छोटी श्रवस्था ही से यह श्रकवर द्वारा पालित हुआ, उसकी सेवा में रहा तथा सात सदी भंसब तक पहुँचा। ९ वें वर्ष में यह अन्य सदीरों के साथ श्रव्हरला खाँ उजवेग का पीछा करने पर नियत हुआ, जो मालवा से गुजरात भाग गया था। १७ वें वर्ष में जब बादशाह ने गुजरात-विजय की इच्छा की और खानेकहाँ छागे भेजा गया तब यह भी उसके साथ नियत हुछा। १८ वें वर्ष में यह मुजफ्फर खाँ के साथ भेजा गया, जो मालवा का अध्यक्ष नियत हुआ या। १९ वें वर्ष में जब बादशाह स्वयं पूर्वीय प्रांतों की छोर गए तव यह भी उनका एक अनुयायी था। इसके वाद जब प्रानः खानों चंगाल विजय करने पर नियत हुआ तब यह भी साथ गया। सुलेमान किरीनी के पुत्र दाऊद के साथ के युर में यह खाने-भालम के हरावल में था। वहाँ से किसी कारण-बश यह दरधार चला छाया। २१ वें वर्ष में घोड़ों की डाक से पूर्वीय प्रांतों में यह संदेश लेफर भेजा गया कि यादशाह स्वयं वहाँ पधार रहे हैं। इसी वर्ष के सम्य में यह विजय का समाचार लावा और उस बड़ी दूरी को केवल ११ दिन में पूरी कर दरवार पहुँचा। इस कार्य के लिये क्यापूर्वक इसका आदर हुआ। इतना साना चौंदी इसके दामन में छोटा गया कि यह इसे ले न जा सना। कहते हैं कि जद पाइसाह ने इसे भेडा था तभी इससे कहा था कि 'तुम विजय का समाचार लाओगे।' २५ वें वर्ष में जब खाने आजम कोका बंगाल में विद्रोह-दमन करने को नियत हुआ तब पूर्वोक्त खाँ भी उसके साथ भेजा गया। शहवाज खाँ और मासूम खाँ फरन्खुदी के बीच के युद्ध में यह बाएँ भाग में था। उस प्रांत का कार्य ठीक तौर पर नहीं चल रहा था, इसिलये ३१ वें वर्ष के अंत में (सन् ९९५ हि०) यह कासिम खाँ के पास भेजा गया, जो काश्मीर का शासक नियत हुआ था। एक दिन जब इसकी पारी थी तब इसने एक पहाड़ी कश्मीरियों के युद्ध में शत्रुओं से खाली कराली पर बिना ठीक प्रबंध के लौटते समय जब यह दरें में पहुँचा तब विद्रोहियों ने हर और से तीर गोली से आक्रमण किया, जिससे लगभग तीन सो सैनिक मारे गए। खाँ भी वहीं ज्वर से ३४ वें वर्ष सन् ९९७ हि० (सन् १५८९ ई०) में मर गया।



सैयद कुतुबुल्मुल्क अन्दुल्ला खाँ हसनअली ( पेज १६५)

# ४०. कुतुबुल्मुल्क सैयद अव्दुल्ला खाँ

इसका नाम हसन छली था। यह मुहम्मद फर्रखिसयर वादशाह का प्रधान मंत्री था। इसका माई सैयद हुसेन छली छमीरल् उमरा था, जिसका वृत्तांत छलग लिखा जा चुका है। छौरंगजेय के समय में कुतुयुल्मुल्क को खाँकी पद्वी और वगलाना के छंतर्गत नदरवार और सुडतानपुर की फीजदारी मिली थी। इसके छनंतर यह औरंगावाद का छम्यन् हुछा।

जब शाह्बालम का पुत्र शाहजादा मुहम्मद मुइन्जुद्दीन को श्रीरंगजेय ने मुलवान का सूचेदार नियत किया तय हसन खली खाँ भी उसके साथ भेजा गया। इसका साथ शाहजादे को पसंद नहीं हुआ इसलिए यह दुली होकर लाहीर चला आया। श्रीरंगजेय की मृत्यु पर और शाह आलम के वादशाह होने पर दुसेन खली खाँ को तीन हजारी मंसव, ढंका और नई सेना की चल्शीगिरी मिली। मुहम्मद आजमशाह के युद्ध में मुहम्मद मुइन्जुद्दीन की सेना का हरावल नियत हुआ, जो शाहणालम की कुल सेना का हरावल था। जिस समय युद्ध परापर पल रहा या इस समय हसन बली खाँ पहादुरी से हाथी से कतर पढ़े और पारहा के सैयदों के साथ बीरता से धावा किया। नूरुद्दीन खली खाँ महादुरी से हाथी से कतर पढ़े और पारहा के सैयदों के साथ बीरता से धावा किया। नूरुद्दीन खली खाँ मारा नाया की होनों भाई पायल हुए। विजय की श्रांका इन्हें मिली। इसन खली खाँ का मनसय पढ़कर पार हजारों हो गया

श्रोर श्रजमेर का सूवेदार नियत हुआ। इसके श्रनंतर यह इलाहा-बाद का सूवेदार हुश्रा।

जब मुहम्मद मुइञ्जुद्दीन बादशाह हुत्रा तब इलाहावाद का शासन इसे हटाकर राजेखाँ को मिला। सैयद सदरजहाँ सदर-स्सुदूर पिहानवी का वंशज सैयद श्रव्दुल् गफ्फार उसका नायव होकर इलाहाबाद गया। सैयद हसन अली खाँ सेना लेकर युद्ध के लिए निकला और इलाहाबाद के पास युद्ध हुआ, जिसमें सैयद अन्दुल् गफ्फार विजयी होने के बाद फिर हारकर लौट गया । मुहम्मद मुइज्जुद्दीन आलस्य और श्राराम के कारण कुछ व्यवस्था न कर सैयद हसन अली खाँको प्रसन्न करने के लिए इलाहाबाद की बहाली का फरमान मनसब की तरकी के साथ भेजा परंतु उसके भाई सैयद हुसेन ऋली खाँ ने, जो ऋजीमानाद पटने का नाजिम श्रौर वीरता, बुद्धिमानी तथा प्रतिष्ठा में प्रसिद्ध था, सहम्मद् फर्रुखसियर से मित्रता कर ली। यह उसके वृत्तांत में लिखा जा चुका है। बड़े भाई हसन अली खाँ ने भी उस मित्रता को मान लिया । इसन श्रलीखाँ सुहम्मद सुइञ्जुद्दीन की चाप-लुसी पर, जिसकी कृपा के अभाव को मुलतान की सृवेदारी के समय से वह जानता था, विश्वास न कर सच्चे दिल से मुहम्मद फर सिसयर का साथी हो गया और उसे इलाहाबाद आने की लिखा। मुहम्मद फर्रुखिसयर इन दो बहादुर भाइयों के ससैन्य मिल जाने से अपने को भाग्यवान सममकर पटने से इलाहावाद पहुँचा और हसन अली खाँ से नए खिरे से प्रतिज्ञा कराकर उसपर कुपा किया तथा उसे हरावल नियत कर फिर छागे बढ़ा।

मुहम्मद मुह्ब्जुद्दीन का बड़ा पुत्र इब्जुद्दीन ख्वाजा हुसेन

खानदौराँ की श्रभिभावकता में दिल्ली से महम्मद फर् खिसयर का सामना करने आया और इलाहाबाद के श्रंवर्गत खजवा में पहुँचकर शत्रु की प्रतीक्षा करने लगा। मुहम्मद फर्र खिसयर की सेना के पहुँचते ही इन्जुद्दीन युद्ध न कर अर्द्धरात्रि को भाग गया। महम्मद फर्र खिसयर की सेना वड़ी कठिनाई और वे सामानी में थी पर इन्जु दीन के पढ़ाव की खूट से उसमें कुछ सामान हो गया श्रौर श्रागे वढ़कर वे आगरे के पास पहुँचे। मुहम्मद मुइब्जुदीन भी राजधानी से कृच कर आगरे आया और यमुना नदी पार करने का विचार कर रहा या कि हसन अछी खाँ दुरदर्शिता से रोजवहानी सराय के पास से, जो आगरे से चार कोस पर है, यमुना नदी पार कर लिया। इसके पीछे पीछे फर्र खिस्यर भी पार हो गया। इसके बहुत से आदमी तंगी श्रीर सामान की कमी से बड़ी खराब हालत में थे। बहुत घोड़े साथ पहुँचे । १३ जीहिजा सन् ११३३ हि० (१७१२ ई०) की दोनों पक्ष में युद्ध हुआ। ग्रहम्मद फर्रुयसियर की विजय हुई और मुइन्जुदीन दिल्ली लौट गया । इस युद्ध में दोनों भाइयों ने षहुत प्रयत्न किया था। छोटा भाई हुचेन अही खाँ पहुत पायल होकर भैदान में गिर गया था। विजय के बाद घड़ा भाई इसन प्रली घों सेना के साथ दिस्ली रवाना हुआ और बादशाह भी एक सप्ताद ठहर कर दिही को चले। इसन अली खाँ को सात दुआरी ७००० सवार का मनसब, सैयद खब्द्रस्ता माँ कुनुब्लुगुन्क यहाहुर चार पफादार जफरजंग की पदवी और प्रधान मंत्रित्र का पद मिला।

इन दोनों भाइयों को प्रविष्टा सीना पार कर पुकी यी

इसलिए कुछ घर्रदर्शी पुरुष इन्हें गिराने की चेष्टा करने लंगे श्रीर वाहियात वातों से बादशाह के कान भरे। यहाँ तक हुश्रा कि दोनों भाई घर बैठ गए और मोरचे बाँघ कर छड़ाई का प्रबंध करने लगे। बादशाह की माँ ने, जो दोनों से मित्रता रखती थी भौर पुराना संबंध था, कुतुबुल्मुल्क के घर श्राकर नई प्रतिज्ञा कर मित्रता दृढ़ की। दोनों भाईश्रों ने सेवा में उपस्थित होकर प्रेम भरे चलाहने दिए और कुछ दिन श्राराम से बीते। स्वार्थियों ने बादशाह के मिजाज को फिरा दिया और प्रतिदिन वैमनस्य बढ़ता गया। यह भगड़ा, जो पुरानी रिया-सर्तों को विगाड़ने वाली होती है, बढ़ता गया। यहाँ तक कि श्रमीरुल् उमरा दिल्ण का सूवेदार नियत किया गया और कुतुबुल्मुल्क ने ऐश आराम में लिप्त रहकर मंत्रित्व का कुल भार राजा रतनचंद को सौंप दिया। एतकाद खाँ काश्मीरी बादशाह का मित्र बन गया श्रीर उसने सैयदों को नष्ट करने की राय दी। कुतुबुल्मुल्क ने अमीठल्डमरा को लिखा कि काम हाथ के वाहर चला गया इसलिए दक्षिण से शीघ्र आ जाना चाहिए, जिसमें प्रतिष्ठा न विगड़ने पात्रे । अमीरुल्डमरा शीवता से तैयार होकर दिचण से कूच कर दिल्छी के पास ससैन्य श्रा पहुँचा श्रीर वाद्शाह को संदेश भेजा कि जब तक दुर्ग का प्रबंध उसके हाथ में न दिया जायगा तब तक वह सेवा में उपस्थित होने में हिचकता रहेगा। बादशाह ने दुर्ग के सब काम अमीरुल्डमरा के आद्मियों को सौंप दिए। यह प्रबंध हो जाने पर अमीरुल् **उमरा बादशाह को सेवा में पहुँचा। ८ रवी** उल् श्राखीर को दूसरी बार मुलाकात की इच्छा से सेना सुसज्जित कर शहर में

गया श्रीर शाहरता खाँ की हवेली में उतरा। कुतवुल्मुल्क श्रीर सहाराजा श्रजीत सिंह ने पहिले दिन की तरह दुर्ग में जाकर वहाँ का प्रबंध अपने हाथ में ते लिया और फाटक की छुंजी भी अपने हाथ में कर ली। वह दिन और रात्रि इसी प्रकार वीत गई श्रोर नगरवालों को यह भी नहीं माछूम हुआ कि दुर्ग में रात्रि के समय क्या हुआ। जब सुबह हुआ तब कुतुवुल् मुल्क के मारे जाने का समाचार फैला, जिससे बादशाही सेना हर श्रोर से श्रमीरुल्डमरा पर धावा करने को तैयार हुई। अमीरुल्डमरा ने कुतुबुल्मुल्क से कहला भेजा कि श्रव किस बात की प्रतीत्ता करते हैं, जल्दी इसे बीच से डठा दो। निरुपाय होकर कुतु-बुल्मुल्क ने ९ रबीडल् आखिर सन् ११३१ हि० (१७ फरवरी सन् १७१९ ई०) को बादशाह को कैद कर दिया और शाहबालम के पौत्र तथा रक्तीरश्शान के पुत्र -रफीडहर्जात को कैद्खाने से निकाल कर गद्दी पर वैठाया। उसकी राजगदी का ढंका वजने पर शहर में जो उपद्रव मचा था, वह शांत हो गया। रफीडइर्जात कैंदलाने में तपेदिक से वीमार था और जब वादशाह हुआ तब उसने परहेज छोड़ दिया, जिससे तीन महीने कुछ दिन बाद मर गया। उसके वसीयत के श्रनुसार उसके बड़े भाई रफीउदौला को गही पर वैठाया और द्वितीय शाहजहाँ की पदवी दी। कुछ समय बाद निकोसियर ने आगरे में चपद्रव मचाया । श्रमीरुल् उमरा ने वादशाह के साय शीव वहाँ पहुँच कर उस दुर्ग को विजय किया। एकाएक दूसरा फसाद खड़ा हुआ और जयसिंह सवाई ने विद्रोह किया। कुतुवुल्मुल्क चादशाह के साथ जयसिंह को दमन करने के लिए फतहपुर सीकरी गया और जयसिंह से संधि हो गई। द्वितीय शाहजहाँ भी तीन महीने कुछ दिन बाद उसी रोग से मर गया तब शाहण आलम के पौत्र और जहाँशाह के पुत्र रौशन अख्तर को दिल्ली से बुलाकर १५ जिकदः सन् ११३१ हि० (१९ सितं० सन् १७१९ ई०) को गद्दी दी और मुहम्मद शाह पदवी की घोषणा की।

यद्यपि सैयदों ने स्वयं बादशाहत का दावा नहीं किया और तैमूर के वंशजों ही को गही पर बैठाया पर मुहम्मद फर् खिसयर के साथ जो बर्ताव इन लोनों ने किया था वह नहीं फला श्रीर आराम से एक पल भी नहीं विता सके। फिसाद रूपी निदयाँ चारों छोर से उमड़ छाई और प्रभुत्व के नाश का सामान तैयार हो गया। समाचार मिला कि १ रज्जब सन् ११३२ हि॰ को मालवा के प्रांताध्यच नवाब निजामुल्मुल्क ने नर्भदा नदी पार कर आसीरगढ़ और बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया है। अमीरुल् उमरा ने अपने बख्शी दिलावर अलीखाँ को भारी सेना के साथ निजामुल्मुल्क पर भेजा पर वह युद्ध में मारा गया। द्त्तिए का नायब सूबेदार सैयद आलम अली खाँ, जो वीर नवयुवक था, युद्ध कर मारा गया। श्रमीरुल् इमरा ने बादशाह के साथ दक्षिण जाने का विचार किया। कुतजुल्मुल्क सरदारों के साथ १९ जीकदः को श्रागरा से चार कोस फतहपुर से दिल्ली को रवाना हुत्रा। श्रभो वह पहुँचा नहीं था कि ७ जीहिन्जः को श्रमीरुल् उमरा के मारे जाने का समाचार मिला। कुतुबुल्मुल्क ने श्रपने छोटे भाई सैयद नःमुद्दोन श्रलीखाँ को, जो दिल्ली का शासक था, लिखा कि एक शाहजादे को कैदलाने

से निकाल कर गद्दी पर बैठावे। १५ जीहिन्जा सन् ११३२ हि० सन् १६२० ई० को शाह आलम के पौत्र और रफीटश्शान के पुत्र सुलतान इन्नाहीम को दिल्ली में गद्दी पर बैठा दिया। दो दिन बाद कुतुवुल्-मुल्क भी पहुँचा श्रीर पुराने तथा नए सरदारों को मिलाने छगा तथा सेना भी एकत्र करने छगा। मंत्रित्व-काल में जो कुछ नकद् श्रौर सामान एकट्टा किया था और जिसके द्वारा किसी मनुष्य की शक्ति नहीं हैं कि अपने को बचा सके, वह सब सिपाहियों और मित्रों में बाँट दिया। कहता था कि यदि रहँगा तो सब इकट्टा कर हूँगा और यदि दैव की इच्छा दूसरी है तो क्या हुआ जो दूसरों के हाथ चला गया। १७ जीहिज्जा को युद्ध के लिए दिल्ली से निकला। १३ मुहर्रम सन् ११३३ हि० को हसनपुर पहुँचा। १४ को युद्ध हुआ। बादशाह का तोपखाना हैदर कुळी खाँ मीर आतिश की अधीनता में वरावर आग वरसाता रहा। वारहा के सिपाही छाती को ढाल बनाकर वरावर तोपखाने पर धावा करते रहे पर समय के फेर से कोई लाभ नहीं हुआ। रात्रि होनेपर भी तोप, जम्बूरक श्रीर सुतुरनाल से बरावर गोला बरसाते रहे और फ़ुर्सत न मिलने से कुतुबुल्मुल्क की सेना भाग चली और सुबह होते-होते वहुत थोड़े आदमी रह गए। सबेरे ही बादशाह की सेना ने धावा किया और खूब युद्ध हुआ। बहुत से सैयद घायल हुए और नज्मुहोन अली खाँ को घातक चोट लगी। कुतुवुल मुल्क स्वयं हाथी से गिर पड़ा क्योंकि सिर में तीर का श्रीर हाथ में तलवार की चोट लगी थी। हैदरकुली खाँ ने वहाँ पहुँच कर उसे अपने हाथी पर छे छिया और बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने प्राण रक्षा कर उसे हैदर कुली खाँ को

सौंप दिया। कुतुबुल् मुल्क दिन रात कैंद में सिश्राह होता जाता था। श्रंत में जहर दे दिया। पहिली बार इसके खिद्मतगार ने इसको जहर मोहरा पीसकर पिला दिया श्रौर बहुत के करने पर जहर शांत हुश्रा। दूसरे दिन बादशाही ख्वाजासरा हलाहल विष ले श्राया। कुतुबुल् मुल्क स्नान कर पूर्व की श्रोर मुँह करके बैठा और कहा कि ऐ खुदा तू जानता है कि 'यह हराम वस्तु में श्रपनी खुशी से नहीं खा रहा हूँ।' इसके गले से उतरते ही इसका रंग बदलने लगा श्रौर यह मर गया। यह घटना १ जीहिजा सन् ११२५ हि० (१७२३ ई०) को हुई। इसको कन्न दिल्ली में है। इसका स्मारक पटपर गंज की नहर दिल्ली में है, जहाँ बिजकुल पानी नहीं था। कुतुबुल मुल्क सन् ११२८ हि० में शाहजहाँ की नहर से काटकर इसे लाया था श्रौर उस दुकड़े को पानी पहुँचाया था। मीर श्रब्हुल् जलील बिलमामी श्रल्लामः ने एक किता कहा है कि

कुतुबुल् मुल्क श्रव्दुल्ला खाँ के दान श्रौर औदार्य का समुद्र। उस वैभवशाली मंत्रीने भलाई की नहर जारी की ॥

चसके लिए अब्दुल् जलील वासिती ने तारील कहा है 'नहरे क्युवुल् मुल्क मद बहरे एहसानो करम ।

मृत श्रल्लामः ने उसंकी प्रशंसा में मसनवी कही है-

#### शैर

वह बुद्धिमानी में अरस्तू और सुलेमान बादशाह के मंत्री का चिन्ह है। श्रब्दुल्ला खाँ राज्य का दिहना हाथ है। जब दीवान में वैठा तो नव बहार है और जब मैदान में श्राया तो श्रलो को त्तलवार है।

# ४१. अब्दुर्रजाक खाँ लारी

यह पहिले हैदराबाद के शासक श्रवुल् हसन का सेवक था श्रौर इसकी पदवी मुस्तफा खाँ थी। जब २९ वें वर्ष में औरंगः जेव ने गोलकुंडा दुर्ग घेर लिया, जिसमें श्रवुल्ह्सन था, तव<sup>.</sup> चसके वहुत से श्रफसर संमय के कारण औरंगजेब के पास चळे आए श्रीर ऊँचे पद तथा पदवी पाई। पर श्रव्दुरेवजाक स्वामि-भक्त बना रहा और बराबर हुर्ग से निकलकर खाइओं पर धावा करता रहा तथा कभी प्रयत्नं करने से नहीं हटा। इसने शाही फर्मान, जिसमें इसे श्राशा दिलाई गई थी श्रौर जो इसे शांत करने को भेजा गया था, अखोकार कर दिया और घृणा के साथ फाड़ डाला । एक रात्रि जव शाही अफसर दुर्ग-सेना से मिलकर दुर्ग में घुस गर श्रीर बड़ा शोर मचा, उस समय यह बिना तैयारी किए ही एक घोड़े पर चारजामा डालकर दस वारह सैनिकों के साथ तलवार ढाल छेकर फाटक की श्रोर दौड़ा ! शाही सेना फाटक पर श्रिधकार कर जव दुर्ग में प्रवाह धारा के समान चली त्रा रही थी, तव अन्दुरव्जाक का उसका सामना हुआ श्रीर यह तलवार चलाने लगा। शाही सेना से यह घायल हो गया श्रौर इसे वारह चोट लगे। श्रंत में श्रांख पर कटी हुई भिल्ली के ह्या जाने से इसका घोड़ा इसे दुर्ग के पास एक नारियल वृत्त के नीचे ले गया। किसीने इसे पहिचान कर इसे श्राश्रय दिया । जब यह घटना श्रफसरों को माल्म हुई श्रौर उनके

द्वारा बादशाह से कही गई तब उसने इसकी स्वामिभक्ति की प्रशंसा कर शस्त्रवैद्यों को इसे देखने भेजा।

कहते हैं कि जब इसके अच्छे हो जाने की आशा हुई और इसकी सूचना श्रीरंगजेब को मिली तब उसने इसके पास सूचना भेजी कि वह श्रपने लड़कों को सेवा के लिए भेजे श्रौर उसे भी स्वस्थ होने पर काम मिल जायगा। इसने धन्यवाद देने के बाद कहलाया कि उसके कठोर जीवन का यद्यपि र्यंत नहीं हुआ पर उसके हाथ पैर घायळ होकर वेकार हो चुके इसलिए वह सेवा नहीं कर सकता। यदि वह सेवा करने योग्य भी होता तो श्रवुल्-इसन के निमक से पला हुआ यह शरीर वादशाह आलमगीर की सेवा नहीं कर सकता। बादशाह के मुख पर क्रोध की भलक श्रा गई पर न्याय की दृष्टि से कहा कि उसके अच्छे होने पर सूचना दी जाय । इसके श्रच्छे होने पर हैदराबाद के अध्यत्त को श्राज्ञा दी गई कि उसे समभाकर भेज दे। पर इसके अस्वीकार करने पर इसे कैंद कर भेजने की श्राज्ञा दी गई। खाँ फीरोज जंग ने इसके लिए प्रार्थना कर इसे अपने पास बुळा लिया और कुछ दिन घ्रपने पास रखकर इसे ठीक कर लिया। ३८ वें वर्ष में इसे चारहजारी २००० सवार का मंसव मिला और नौकरों में भर्ती हो गया। इसे खाँ की पदवी, घोड़ा और हाथी मिला तथा राहिरा का फौजदार नियत हुआ। ४० वें वर्ष में आदिलशाही कोंकण का फौजदार हुआ, जो समुद्र तट पर गोभा के पास है। इसके घनंतर घावश्यकता पड़ने से मका जाने की छुट्टी मिली। वहाँ से लौटने पर अपने घर लार (फारस) पहुँचकर वहीं एकांतवास करने लगा। बादशाह ने यह सुनकर इसके पुत्र

( १७४ )

श्रकुल् करीम को एक फर्मान के साथ भेजा कि वह वहाँ के एक सहस्र नवयुवकों के साथ श्रावे। इसी बीच खबर मिली कि शाह फारस के बुलाने पर जाते समय रास्ते में वह मर गया। रज्जाक कुली खाँ श्रीर मुहम्मद खलील दो पुत्र भौरंगावाद में रहे श्रीर वहीं जागीर पर मरे। श्रंथकर्त्ता द्वितीय से परिचित था।

### ४२. अब्दुर्रहमान, अफजल खाँ

यह भल्लामी फहामी शेख खबुल्फजल का लड़का था। पिता की सेवा के समय इसका पाछन हुआ था। अकबरी जल्लस के ३५ वें वर्ष में सचादत चार कोका की भतीजी से इसका विवाह हुआ। इसको जव पुत्र हुन्ना तब बादशाह ने इसका विशीतन नाम रखा, जो घ्रजम के बीर असफंदियार के भाई का नाम था। जब शेख श्रबुल् फजल दक्तिए में सेनापति था तब श्रब्दुरेहमान उसके त्रणीर के मुख पर का तीर था। जब कोई काम ह्या पड़ता या किसी काम की ह्यावश्यकता होती तो शेख श्रव्दुर्रहमान को वहाँ भेजता श्रौर यह अपने साहस तथा फुर्ती से उस काम को पूरा कर आता। ४६ वें वर्ष में जब मलिक श्रंबर हबशो ने तेलिंगाना के श्रध्यत्त श्रली मदीन बहादुर को कैद कर इस प्रांत पर ऋधिकार कर लिया तब शेख ने इसको गोदावरी के किनारे से चुनी हुई सेना देकर वहाँ भेजा। इसने शेर ख्वाजा को, जो पाथरी में था, उसके सहायतार्थ भेजा। अन्दुर्रह-मान ने शेर ख्वाजा के साथ नानदेर के पास गोदावरी उतर कर मनजारा नदी के पास मलिक श्रंबर से युद्ध कर उसे परास्त किया । सत्यं ही श्रव्दुरहमान अपनी वीरता तथा साहस के कारण शेख का भाग्य था। अपने पिता के विचार से जहांगीर के प्रति इसका जो भाव था, उसके रहते भी इसने उसकी खूब संवा की श्रीर उसका कुपापात्र भी रहा। इसको श्रफ जल खाँ की पदवी

श्रौर दो हजारी मंसव मिला। ३ रे वर्ष में इसका मंसव वढाया जाकर यह इसलाम खाँ ( श्रवुल्फजल का साला ) के स्थान पर विहार-पटना का प्रांताध्यच नियत हुआ। जब गोरखपुर, जो पटना से ६० कोस पर है, इसे जागीर में मिला तब शेख हुसेन वनारसी और गियास वेग को, जो इस प्रांत के बख्शी और दीवान थे, वहाँ अन्य अफसरों के साथ छोड़कर गोरखपुर गया। दैवात् इसी समय कुतुव नामी एक भज्ञात मनुष्य उच्छ से चजैन ( भोजपुर ), जो पटना के पास है, फकीर के वेष में श्राया श्रौर श्रपने को सुलतान खुसरो घोषित कर श्रनेक वहानों से वहाँ के वलवाडयों का मिला लिया। थोड़े ही समय में कुछ सेना एकत्र कर फुर्ती से पटने पहुँच कर दुर्ग में घुस गया। घव-ड़ाहट में शेख बनारसी दुर्ग की रत्ता न कर सका और गियास वेग के साथ एक खिड़की से निकल कर नाव से भाग गया। बलवाई गण ने अफजल खाँ का सामान तथा राजकीप लुटकर अपने शासन का घोषणा पत्र निकाला और सेना एकत्र करने लगे। ज्यों ही श्रफजल खाँ ने यह समाचार सुना उसने त्योंही विद्रोहियों को इंड देने के लिए फ़ुर्ती की। मूठे खुसरो ने दुर्ग हद्कर पुनवुना के किनारे युद्ध की तैयारी की । थोड़े युद्ध के वाद हार कर वह दूसरी वार दुर्ग में आया पर अफजल खाँ भी पीछा करता दुर्भ में जा पहुँचा। कुछ श्रादमियों को मार कर र्श्रंत में वह पकड़ा गया श्रीर मार डाला गया। जब जहाँगीर ने यह समाचार सुना, तब उसने हुक्स भेजा कि वल्शी, दीवान तथा अन्य अफसर, जिन्होंने नगर की रक्षा में कमी की थी, उन-सव की दाढ़ी मोछ मुङ्वाकर, ित्रयों के कपड़े पिहराकर तथा

गधों पर दुम की श्रोर मुख करके बैठाकर दरबार भेजे जाय तथा मार्ग के शहरों में उन्हें शूली दी जाय, जिसमें श्रान्य कादरों तथा श्राद्दर्शकों को चेतावनी हो। उसी समय एकाएक बीमार हो जाने से श्रफजल खाँ भी दरबार बुला लिया गया। कोर्निश करने के बाद बहुत दिनों तक वह फोड़े से कष्ट पाकर ८ वें वर्ष में मर गया।

## ४३. अब्दुर्रहमान सुलतान

यह नजा मुहम्मद खाँ का छठा पुत्र था। शाहजहाँ के १९ वें वर्ष में शाहजादा मुराद वर्खश वड़ी सेना लेकर गया श्रीर नन्त्र मुहम्मद्खाँ के अपने दो पुत्रों सुमान कुली श्रौर कतलक मुहम्मद् के साथ भागने पर वलख पर अधिकार कर लिया। इसने नज़ सुहम्मद के अन्य पुत्रों वहराम और अब्दुर्रहमान तथा पौत्र रुस्तम को, जो खुसरो का लड़का था, वुलवाकर लहरास्प लाँ की रत्ता में सौंप दिया। २० वें वर्ष में सादुरुला खाँ शाहजादे के उक्त पद स्थाग देने पर वहाँ का प्रवंध करने पर नियत हुआ। इसने आज्ञानुसार उन तीनों को राजा विट्ठलदास आदि के साथ दरवार भेज दिया । इनके पहुँवने पर सदरस्मदूर सैयद जलाल खियानाँ तक स्वागत कर वादशाह के पास लिवा लाया। वादशाह ने वहराम को खिलभत, कारचोवो चारकव, जीगापगड़ी, जड़ाऊ जमधर फूल कटार सहित, पाँच इजारी १००० सवार का मंसव, सुनहले साज के दो घोड़े, ९० थान कपड़े और एक लाख शाही, जो २५००० रु० होता है, दिया । ऋन्दुर्रहमान को खिलखत, जीगा, जड़ाऊ कटार, सोने के साज सहित घाड़ा श्रौर पैतालीस थान कपड़े मिले। रुस्तम को खिज्ञात श्रौर एक घोड़ा मिला। श्रन्दुर्रहमान सबसे छोटा भाई था, जिसे सी रुपये रोज की वृत्ति देकर दारा शिकोह को सौंप दिया।

· वेगम साहवा ( शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँ भारा वेगम ने

खाँ की स्त्रियों को बुलवाकर उन्हें संतोष दिलाया श्रीर कई प्रकार से उनपर कृपा की। इसके बाद कई बार घोड़े, हाथी तथा नगद भेंट में पाया । जब बलख नज मुहम्मद खाँ को लौटा दिया गया तथा उजवेगों भौर त्र्यलश्रमानों से बहुत छड़ भिड़कर जब उसने उन्हें दमन किया घ्रौर राज्य दृढ़ कर लिया तब उसने घ्रपने लड़कों श्रौर परिवार को लौटाने के लिए द्रवार को लिखा। बळख और बदख्शाँ हेने के पहिले ही से ख़ुसरू का ऋपने पिता से मनमुदाव हो गया था श्रौर वह दरबार में उपस्थित था इसिछिए न उसके पिता ने उसे बुलाया और न वही वहाँ जाना चाहता था। बहराम भी भारत के छाराम को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। २३ वें वर्ष में अब्दुर्रहमान खिलश्रत, कारचोबी जीगा, तलबार, कटार, ढाल तथा कवच, सुनहले साज सहित दो घोड़े धौर तीस हजार रुपया पाकर अपने पिता के दृत यादगार जौलाक के साथ चला गया। जब यह अपने पिता के पास पहुँचा तक **डसने इसे गोरी प्रांत दिया पर चौथा पुत्र सुमान** कुली इस पर कुद्ध होकर एक सहस्र सनार के साथ बलल श्राया श्रीर लॉ को दिक करने लगा, जिससे उसे अंत में अव्दुर्रहमान को बुलाना पड़ा । अब्दुर्रहमान लौटा आ रहा था कि कलमाकों ने, जो सुभान कुली के मित्र थे, मार्ग रोक कर इसे कैंद कर दिया पर अपने रज्ञकों को मिलाकर श्रब्दुर्रहमान २४ वें वर्ष में दरवार चला श्राया । यहाँ इसे खिलश्रत, कारचोबी जीगा, फुलकटार, चार हजारी ५०० सवार का मंसब, सुनहले साज का घोड़ा, हाथी और वीस हजार रुपये नगद मिला। २५ वें वर्ष में नज्र मुहम्मद खाँ की मृत्यु पर खुसरो, बहराम और श्रब्दुर्रहमान को शोक

#### ( 969 )

बस्त्र मिछे। २६ वें वर्ष में जब इसने कुचाछ दिखलाई तव बादशाह ने कुद्ध होकर इसे वंगाल भेज दिया। श्रौरंगजेव के गदी पर बैठने के बाद यह शुजाअ के साथ के युद्ध में सेना के मध्य भाग में था। शुजा के भागने पर यह बादशाह के पास आया। १३ वें वर्ष तक यह श्रौर वहराम जीवित थे श्रौर वहुधा नगद, घोड़े श्रौर हाथी भेंट में पाते रहते थे।

## ४४. अब्दुर्रहीम, खानखाना

यह वैराम खाँका पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसकी साता सेवात के खाँ वंश की थी। जब सन् ९६१ हि॰ (सन् १५५४ ई० ) में हुमायूँ दूसरी बार भारत की राजगद्दी पर वैठा श्रौर दिल्ली में राज्य दृढ़ किया तब यहाँ के जमींदारों को मिलाने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी पुत्रियों से विवाह-संबंध किया। जब भारत के एक प्रमुख जमींदार हुसेन खाँ मेवाती का चचेरा भाई जमाल खाँ हुमायूँ के पास आया तब उसे दो पुत्रियाँ थीं । उसने उनमें खे बड़ी से स्वयं विवाह किया श्रीर दूसरी का बैराम खाँ से कर दिया। १४ सफर सन् ९६४ हि० (१७ दि० सन् १५५६ ई०) को अकबर की राजगदी के प्रथम वर्ष के अंत में अब्दुरहीम का लाहौर में जल्म हुआ। जब इसका पिता गुजरात के पत्तन नगर में श्रफगानों के हाथ भारा गया, उस समय यह चार वर्ष का था । बलबाइयों ने कंपः **छूटा । मुहम्मद श्रमीन दीवाना, बाबा जंबूर** श्रौर इसकी माता ने मिर्जा की बलवे से रत्ता की और अहमदाबाद को रवान: हुए। पीछा करनेवाळे श्रफगानों से लड़ते हुए वे वहाँ पहुँचे। चार सहीने बाद मुहम्मद अमीन दीवाना तथा दूसरे सेवक मिर्जा के साथ दरबार को चले। लड़के को बुलाने का आज्ञापत्र इन्हें लाहीर में मिला। ६ ठे वर्ष के श्रारंभ में सन् ९६९ हि० ( सन् १५६२ ई० ) में इसने सेवा की और अकबर ने इसके बुरा चाहने वालों



नवाय अन्दुर्रहीम खाँ खानखानाँ ( पेज १८२ )

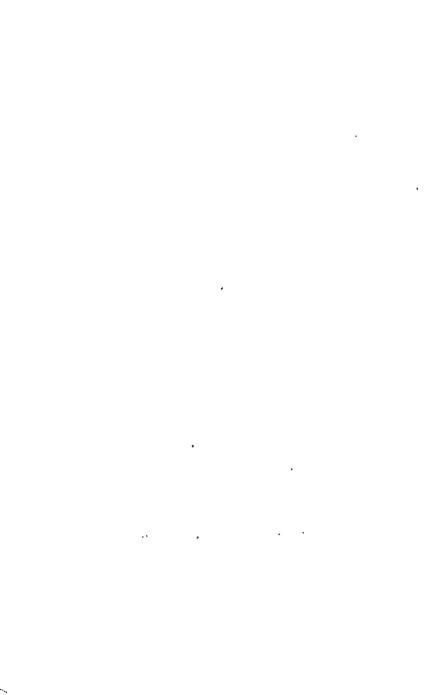

तथा द्वेषियों के रहने पर भी इसमें उच्चता के चिह्न देखकर इसका लालन पालन का प्रबंध किया।

जब यह समभादार हुआ तब इसे मिर्जी खाँ की पदवी मिली श्रोर खाने-श्राजम की वहिन माहबानू वेगम से इसका विवाह हुआ। २१ वें वर्ष में यह नाम के लिए गुजरात का शासक नियत हुआ पर कुछ प्रबंघ वजीर खाँ के हाय में था। २५ वें वर्ष में यह मीर छार्ज हुआ। २८ वें वर्ष में सुलतान सलीम का अभिभावक नियत हुत्रा श्रौर इसी वर्ष सुल्तान मुजफ्फर गुजराती पर विजय प्राप्त की। विवरण यों है कि गुजरात की पहिली चढ़ाई में सुलतान मुजफ्फर पकड़ा गया श्रौर कैद किया गया। वह मुनइम खाँ खानखानाँ के पास भेजा गया। जब मुनइम खाँ मरा, मुजफ्फर दरबार भेजा गया और शाह मंसूर को सौंपा गया। ३३ वें वर्ष में भागकर यह गुजरात पहुँचा। कुछ दिन तक जूनागढ़ के पास काठियों की रचा में रहा। मुगल श्रफसरों ने उसे कुछ महत्व न देकर उसका कुछ ध्यान नहीं किया। जब शहाबुद्दीन अहमद के स्थान पर एतमाद खाँ गुजरात का शासक नियत होकर भाया तव पहिले शासक के नौकर विद्रोही हो गए और उपद्रव मचाया। मुजफ्कर उनसे जा मिला श्रौर उनका नेता होकर उसने भहमदावाद पर श्रधि-कार कर लिया। श्रकवर ने सेना सहित खानलानाँ को उस पर नियुक्त किया । मुजफ्फर की सेना में चालीस सहस्र सवार थे और वादशाही सेना कुळ दस सहस्र थी, इसलिए श्रफसरों की युद्ध की राय नहीं हुई और वादशाह ने भी लिख भेजा कि मालवा से कुलीज खाँ श्रादि सहायक श्रफसरों के पहुँचने तक

युद्ध न किया जाय । इसके साथी तथा मीर शमशेर दौलत खाँ लोदी ने कहा कि 'उस समय विजय में श्रानेक साभी हो जायँगे। र्यदि खानखानाँ होना चाहते हैं तो श्रकेले विजय प्राप्त कीजिए। श्रज्ञात नाम सहित जीने से मृत्यु भली है।' मिर्जा खाँ ने श्रपने साथियों को उत्साह दिलाया श्रोर सबको लड़ने के लिए तैयार किया। घ्रह्मदाबाद से तीन कोस पर सरखेज में घोर युद्ध हुआ और दोनों पच के बीरों ने द्वंद्वयुद्ध किए। मिर्जी खाँस्वयं तीन सौ बहादुरों घोर सौ हाथियों के साथ मध्य में डटा था कि मुजफ्फर ने छ सात हजार सवार से उस पर धावा किया। इसके कुछ हितेच्छुयों ने चाहा कि बाग पकड़ कर इसे हटा ले जायँ पर इसने दृढ़ता धारण की । कुछ शत्रु मारे गए तथा बहुत से भागे। मुजफ्फर जो अव तक घमंड में फूला हुआ था घवड़ा कर भागा । वह यहाँ से खंभात गया और वहाँ के व्यापारियों से घन लेकर फिर युद्ध की तैयारी की। मिर्जी खाँ ने माछवा से श्राए हुए श्रफसरों के साथ कृचकर कई बार मुजफ्फर की दंड दिया। मुजफ्फर ने यहाँ से नादौत पहुँचकर बलवा मचाया। दोनों पच के लोगों ने पैदल होकर युद्ध के अच्छे करश्मे दिखः लाए । श्रंत में मुजफ्फर भागकर राजपीपला चला गया । मिर्जा खाँ को पाँच हजारी मैसब श्रौर खानखाना की पदवी मिली।

कहते हैं कि गुजरात-विजय के दिन इनके पास जो कुछ था सब दान कर दिया था। छांत में एक मनुष्य छाया छौर कहा कि सुभो कुछ नहीं मिला है। एक कछमदान बच गया था, उसे भी उठा कर इन्होंने दे दिया। गुजरात प्रांत में शांति स्थापित कर वहाँ कुलीज खाँ को छोड़ कर दरबार लौट छाए। ३४ वें वर्ष

में बावर का घात्मचरित्र, जिसे इन्होंने तुर्की से फारसा में अनूदित किया था, अकवर को भेंट किया, जिसकी वड़ी प्रशंसा हुई। उसी वर्ष सन् ९९८ हि॰ ( सन् १५९० ई॰) में यह वकील नियत हुआ और जौनपुर जागीर में मिला। ३६ वें वर्ष में इसे मुलतान जागीर में मिला और ठट्टा तथा सिंघ प्रांत विजय करने का इसने निश्चय किया। रोख फैजी ने 'क़स्दे ठट्टा' में इसकी तारीख निकाली। जव खानखानाँ घपनी फुर्ती तथा कौशल से दुर्ग सेहवन के नीचे से, जिसे सिविस्तान भी कहते हैं, श्रागे बढ़े श्रीर लक्खी पर श्रधिकार कर लिया, जो उस प्रांत का द्वार है, जैसे गढ़ी बंगाल का और वारहमूला काश्मीर का है, तव उट्टा का शासक मिर्जा जानी, जो युद्ध को ज्ञाया था, घोर युद्ध के ज्ञनंतर परास्त हो गया। ३७ वें वर्ष में इसने संधि प्रस्ताव किया। शर्तें यह थीं कि वह दुर्ग सेहवन दे देगा, जो सिंध नदी पर है श्रीर खानखानाँ के लड़के मिजी एरिज को अपना दामाद बनाकर वर्षा वाद दरबार जायगा। खानपान के सामान की कमी से शाही सेना कष्ट में थी, इससे खानखानाँ ने यह संधि स्वीकार कर लिया और दुर्ग सेहवन में हसन अली अरव को नियत कर उससे बीस कोस हट कर अपना पड़ाव डाला। वर्षा वीतने पर मिर्जा जानी दरवार जाने में बहाना करने लगा तव खानखानाँ को फिर ठट्टा जाना पड़ा। मिर्जा ठट्टा से वाहर तोन कोस आगे जा कर सैन्य सज्जित करने लगा पर वादशाही सेना आक्रमण कर विजयी हो गई। मिर्जा जानी ने कुल प्रांत वादशाही अफसरों को सोंप दिया श्रौर खानखानाँ के साथ सपरिवार द्रवार गया। इसका अच्छा स्वागत हुआ। इस विजय पर मुहा शिकेमी ने

एक मनसवी लिखी, जो खानखानाँ का आश्रित था। एक शैर उसका इस प्रकार है—

> हुमाए कि बर चर्ख कर दी खिराम। गिरफ्ती वो श्राजाद कर दी मुदाम॥

खानखानों ने एक सहस्र श्रशर्फी पुरस्कार दिया श्रौर मिर्जी जानी ने भी एक सहस्र श्रशर्फी यह कहकर पुरस्कार दिया कि 'खुदा का शुक्र है कि तुमने हुमा बनाया। यदि गीदड़ कहते तो कौन तुम्हारी जीभ रोकता।'

जब बादशाह की श्राज्ञा से मुछतान मुराद गुजरात से द्त्रिण विजय को चला, तब वह भड़ोच में सहायक सेना के श्रासरे में रुक गया। खानखानाँ भी इस कार्य पर नियुक्त हुए थे पर यह अपनी जागीर भिलसा में कुछ समय के छिए रुक गए और तब डजैन को चले। शाहजादा इस पर क़ुद्ध हो गया श्रीर इन्हें कड़ा पत्र लिखा। इन्होंने उत्तर भेजा कि वह खानदेश के शासक राजा त्राली खाँको शांत कर अपने साथ लिवा ला रहा है। शाहजादा और भी श्रसंतुष्ट हो कर जो कुछ सेना उसके पास थी उसी को लेकर दिचाण चल दिया। खानखानाँ ने पड़ाव तथा तोपखाना का भार मिर्जा शाहरुख पर छोड़ कर राजा श्रली खाँ को साथ लेकर फुर्ती से आगे बढ़ा और चाँदौर में श्रहमदाबाद से तीस कोस पर शाहजादे से जा मिला। यह कुछ समय के बाद शाहजादे से मिल सका श्रौर इस पर कुछ छुपा नहीं दिखलाई गई, जिससे खानखाना का चित्त उस कार्य से चदासीन हो गया। सन् १००४ हि० रबीउल् आखिर (सन्

१५९५ ई० के दिसम्बर) के अंत में भहमदनगर घेर लिया गया और तोप लगाने तथा खान उड़ाने के प्रबंध हुए पर चांद वीवी सुलताना साहस से, जो बुर्होन निजामशाह की बहिन और अलो आदिलशाह बीजापुर की स्त्री थी तथा अमंग खाँ हवशी के साथ हुग की रक्षा कर रही थी और इघर अफसरों के आपस के वैमनस्य तथा एक दूसरे के कार्य विगाड़ने से उस हुग का लेना सुगम नहीं रह गया।

अफसरों के आपस के मनोमालिन्य का पता पाकर दुर्ग-वासियों ने संधि प्रस्ताव किया कि गुर्होन निजामशाह का पौत्र बहादुर कैद से निकाल कर निजामुलमुल्क वनाया जाय श्रौर वह साम्राज्य के श्राधीन होकर रहे। अहमद् नगर का उपजाऊ प्रांत उसे जागीर में दिया जाय श्रौर वरार प्रांत साम्राज्य में मिला तिया जाय । यद्यपि अनुभवी लोगों ने घिरे हुश्रों के अन्न-कष्ट, दु:ख श्रीर चालाकी का हाल कहा पर श्राप्स के वैमनस्य से किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया। इसी समय यह भी ज्ञात हो चला था कि बीजापुर का खोजा मोतिमदुदौला सुहेळ खाँ निजाम शाह की सेना की सहायता को आ रहा है पर अंत में मीर मुर्तजा के मध्यस्थ होने पर संधि हो गई और सेना वरार में वालापुर लौट गई। जब सुहेल खाँ ने वीजापुर की सेना दाई श्रोर, कुतुवशाही सेना वाई ओर और मध्य में निजामशाही सेना रखकर युद्ध की तैयारी की तब शाहजादा युद्ध फरने को तैयार हुआ पर उसके अफसरों ने इनकार कर दिया। खानखानाँ, मिजी शाहरुख भौर राजा अली खाँ शाहपुर से शत्रु पर चले। सन् १००० हि० के जमादिवल भाखोर के अंत में (फरवरी

सन् १५९७ ई०) आष्टी के पास, जो पाथरी से बारह कोस पर है, युद्ध हुआ। घोर छड़ाई के अनंतर खानदेश का शासक पाँच सर्दार तथा ५०० सैनिकों सहित वीरतापूर्वक भारा गया, जो श्रादिल शाहियों से सामना कर रहा था। शत्रु यह समक्षकर कि मिजी शाहरुख या खानखानाँ मारे गए हैं, छूट पाट में लग गया । खानखानाँ ने अपने सामने के शत्रु को परास्त कर दिया पर श्रंधकार में दोनों विपन्ती सेनाएँ अलग हो गईं श्रोर ठहर गई'। प्रत्येक यही समभते रहे कि वे विजयो हैं श्रीर घोड़े पर खवार रहकर रात्रि व्यतीत कर दिया । सुबह के समय बादशाही सेना, जो सात सहस्र थी श्रौर प्यासे ही रात विता दिया था, फुर्ती से नदी की छोर चली। शत्रु २५००० सवार के साथ युद्ध को त्रागे बढ़ा। शत्रु की तीन सेनाओं के बहुत से त्रफसर मारे गए थे। कहा जाता है कि दौलत खाँ लोदी ने, जो हरावल में था, सुहेल खाँ के हाथियों तथा तोपखाने सहित आगे जदने के समय खानखानाँ से कहा कि 'हम लोग कुल छ सौ ं सवार हैं। सामने से ऐसी सेना पर धावा करना श्रपने को खोना है, इसिछए पीछे से धावा कहूँगा।' खानखानाँ ने कहा कि 'तब दिल्ली खो बैठांगे।' उसने उत्तर दिया कि 'यदि शत्रु को परास्त कर दिया तो सौ दिल्ली बना लेंगे श्रीर मारे गए तो ख़ुदा जाने।' जब उसने घोड़े को बढ़ाना चाहा तब कासिम बारहा सैयदों सहित उसके साथ था। उसने कहा कि 'हम तुम हिंदुस्तानी हैं श्रौर हमलोगों के लिए सिवा मरने के दूसरा कोई उपाय नहीं है पर खाँ साहब से उनकी इच्छा पूछ छो। वन दौलत खाँ ने धूमकर खानखानाँ से पूछा कि 'हमारे सामने भारी सेना है और

विजय ईश्वर के हाथ में है। वतलाइये कि आपको पराजय के वाद कहाँ खाजेंगे।' खानखानाँ ने उत्तर दिया कि 'शवों के नीचे।' दौलत खाँ और सैयद सेना के मध्य में घुस पड़े और शत्रु को भगा दिया। कुछ हो देर में सुहेल खाँ भी भागा। कहते हैं कि उस समय खानखानाँ के पास पचहत्तर लाख रुपये थे। उसने सब लुटा दिया, केवल दो ऊँट बोम बच गया। इतनी भारी विजय पाने पर भी जब दित्तिण का काम नहीं ठीक हुआ तब खानखानाँ दरबार बुला लिया गया। वह ४३ वें वर्ष में सेवा में उपस्थित हुआ। उसकी स्त्री माहबानू वेगम इसी वर्ष में मर गई।

जब श्रकवर ने खानखाना से दिन्तण के विषय में राय पूछी तव उसने शाहजादे को युला छने श्रीर उसे कुल श्रधिकार देने को राय दी। वादशाह ने इसे स्वीकार नहीं किया श्रीर उससे रुष्ट हो गया। शाहजादा मुराद के मरने पर जब सुलवान दानि-याल ४४ वें वर्ष में दिन्तण भेजा गया श्रीर श्रकवर स्वयं वहाँ जाने को तैयार हुश्रा तव खानखाना पर फिर छपा हुई श्रीर वह शाहजादे के पास भेजा गया। ४५ वें वर्ष में सन् १००८ हि० के शब्वाल महीने के श्रंत (मई सन् १६०० ई०) में शाह-जादा ने खानखाना के साथ श्रहमद नगर हुगे को घेर लिया। दोनों श्रोर से खूब प्रयत्न होते रहे। चादवीबी ने संघि का प्रस्ताव किया पर चीता खाँ हवशी ने उसके विरुद्ध बलवा कर श्रन्य बलवाइयों के साथ उक्त वीबी को मार डाला। दुगे से तोप छोड़ी जाने लगी श्रीर लड़ाई फिर शुरू हो गई। खान में श्राग लगाने से तीस गज दीवाल के उड़ जाने पर घेरने वालों ने

लैली बुर्ज में घुसकर बहुतों को मार डाला। इत्राहीम का लड़का बहादुर, जिसे सभों ने निजाम शाह बनाया था, कैद कर लिया गया। चार महीने चार दिन के घेरे पर दुर्ग विजय हुआ। खानखानाँ निजाम शाह को छेकर बुर्होनपुर में छ अकबर की सेवा में उपस्थित हुचा। राजधानी छौटते समय बादशाह ने खानदेश का नाम दानदेश रखकर उसे सलतान दानियाल को दे दिया श्रौर उसकी शादी खानखानाँ की लड़की जाना वेगम से कर दिया। इसने खानखानाँ को राजूमना को दंड देने भेजा, जो मुर्तजा निजाम शाह के चाचा शाह श्रली के पुत्र को गद्दी पर बिठाकर युद्ध की तैयारी कर रहा था। अकबर की मृत्य के बाद दिचण में बहुत बड़ा विप्लव हुआ। जहाँगीर के तीसरे वर्ष सन् १०१७ हि० ( सन् १६०९ ई० ) में खानखानाँ दरबार खाया श्रोर यह वीड़ा उठाया कि जितनी सेना उसके पास इस समय है उसके सिवा वारह सहस्र सवार सेना उसे श्रौर मिले तो वह दक्षिण का कार्य दो वर्ष में निपटा दे। इस पर उसे त्रंत द्विण जाने की श्राज्ञा मिली। श्रासफ खाँ जाफर की -श्रमिभावकता में शाहजादा पर्वेज, श्रमीरुल् डमरा शरीफ खाँ, राजा मानसिंह कछवाहा श्रीर खानेजहाँ लोदी एक के बाद दूसरे खानखानाँ की सहायता करने को नियत हुए। जब यह ज्ञात हुत्रा कि खानखानाँ वर्षा के मध्यमें शाहजादे को बुहीनपुर से बाला घाट लिवा गया और सर्दारों के आपस के मनोमालिन्य से कोई निश्चित कार्यक्रम से काम नहीं हो रहा है तथा सेना अन कष्ट और पशुत्रों की मृत्यु से बड़ी कठिनाई में पड़ गई है तथा इन कारणों से खानलानाँ शत्रु से ऐसी श्रयोग्य संधि कर, जो

साम्राच्य के लिए कलंक है, लौट श्राए तब दक्षिण का कार्य खानेजहाँ को सोंपा गया श्रीर महाबत खाँ उस वृद्ध सेनापित को लिवालाने भेजा गया।

जव ५ वें वर्ष में वह दरवार श्राया श्रौर श्रपनी जागीर काल्पी तथा कन्नौज जाने की छुट्टी पाई कि वहाँ की अशांति का दमन करे। ७ वें वर्ष में जब दक्षिण में अब्दुहा खाँ फीरोज-जंग को कड़ी पराजयं मिली और खानेजहां की श्रधीनता में चहाँ का कार्य ठीफ रूप से नहीं चला तब खानखानाँ को पुनः दिच्या भेजना निश्चित हुआ और वह ख्वाजा अवुल् हसन के साथ वहाँ भेजा गया। पहिली ही चाल पर इस वार भी शाहजादा परेज तथा अन्य अमीगों के रहने से जब कार्य ठीक नहीं चला तव जहाँगीर ने ११ वें वर्ष में सन् १०२५ हि० (सन् १६१६ ई०) में सुलतान खुर्रम (शाहजहाँ ) की दक्षिण भेजा, जिसे शाह की पदवी दी गई। तैमूर के समय से अब तक किसी शाहजादे को ऐसी पदवी नहीं मिली थी। जहाँगीर स्वयं सन् १०२६ हि० के मुहर्रम (जनवरी १६१७) में मालवा भाया श्रीर मांङ्स में ठहरा। शाहजहाँ ने वुहीनपुर में स्थान जमाया और वहीं से यांग्य मनुष्यों को दित्तण के शासकों के पास भेजा। उसो समय शाहजहाँ ने जहाँगीर की आज्ञा से खानखाना के पुत्र शाहनेवाज खाँ की पुत्री से अपनी शादा कर ली। शाहजहें। के राजदूत के पहुँचने पर श्राव्तिशाह ने ५० हाथी, १५ लाख रुपये मूल्य की वस्तु जवाहिरात आदि भेजकर श्रधीनता स्वीकार कर ली। इस पर शाहजादा की प्रार्थना पर जहाँगीर ने उसे फर्जेंद की पदवी दी श्रीर अपने हाथ से फर्मान

के ऊपर एक शैर लिखा कि 'शाहखुरम के कहने पर तुम दुनिया में हमारे फर्जेंद कहलाकर प्रसिद्ध हुए।'

कुतुबुल्मुल्क ने भी उसी मूल्य के भेंट भेजे श्रौर उस पर भी कृपा हुई। मलिक श्रंबर ने भी श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रोर श्रहमहनगर तथा श्रन्य दुर्गों की क़ंजियाँ सौंप दीं तथा बाला घाट के उन पर्गनों को दे दिया, जिन पर उसने अधिकार कर लिया था। जब शाहजादा दक्षिण के पूर्वोक्त प्रबंध से संतुष्ट हो गया तब खानदेश, बरार और अहमदनगर के प्रबंध पर खानखाना सिपहसालार को तथा बालाघाट के विजित प्रांत पर चन्हीं के बड़े पुत्र शाहनवाज खाँ को नियत किया। तीन सहस्र सवार और सात सहस्र बंदूकची सेना वहाँ छोड़ी श्रौर सहायकः सेनाओं के अफसरों को वहीं जागीरें दी। इसके अनंतर १२ वें वर्ष में मांडू में पिता के पास पहुँचा । मिलने के समय जहाँगीर ने भाप से आप उठ कर दो तीन कदम आगे बढ़ कर स्वागत किया। उसे तीस हजारी २०००० सवार का मंसव, शाहजहाँ की पद्वी तथा तस्त के पास कुर्सी पर बैठने का स्वत्व प्रदान किया। यह अंतिम खास कुपा थी, जो तैमूर के समय से कभी किसी को नहीं प्राप्त हुई थी । जहाँगीर ने ऋरोखे से स्तरकर जनाहिरात, सोने त्रादि से भरी थालियाँ इस पर से निछावर कीं। जब १५ वें वर्ष में मलिक अंबर ने संधि तोड़ी और मराठा वर्गियों के मारे शाही थानेदार अपने थाने छोड़ छोड़कर भागे, यहाँ तक कि दाराव खाँ बाल घाट से बालापुर लौट खाया और वहाँ भी न टिक सकने पर बुर्हानपुर आकर अपने पिता के साथ वहीं घिर गया तब शाहजहाँ को एक करोड़ रुपया सैनिक व्ययः

के लिए देकर और चौदह करोड़ दाम विजित देशों पर देकर द्वितीय वार दिच्या भेजा।

कहा जाता है कि जब खानखानों के पत्र पर पत्र वादशाह के सामने पेश हुए कि उसकी स्थित किठन हो गई है और उसने जौहर करना निश्चय कर लिया है अर्थात् अपने को सपरिवार जला देना तै किया है तब जहाँगीर ने शाहजहाँ से कहा कि जिस प्रकार अकवर ने फूर्ती से कूचकर खाने आजम की गुजरातियों से रज्ञा की थी उसी प्रकार तुम खानखानों की रक्षा करो। जब दक्षिणियों ने शाहजहाँ के आने की खबर सुनी तभी वे इघर उघर हो गए। शाहजादा बुहानपुर पहुँचा और नए सिरे से वहाँ का प्रबंध करने लगा।

१७ वें वर्ष में शाह अन्यास सफवो कंधार घरने आया तब शाहजादा को शीव्रातिशीव आने को लिखा गया। वह खानखानाँ को भी साथ लाया। इसी वीच कुछ ऐसी वातें हुई और मूखों के पड्यंत्र से ऐसा घरें क्ष भगड़ा उठा कि उसमें बाहरी शत्रुओं को ओर ध्यान नहीं दिया गया। शाहजादा खानखानों के साथ लौट कर मांडू में ठहर गया। जहाँ गीर ने नूरजहाँ बेगम के कहने से सुखतान पर्वेज और महायत खाँ को सेनाध्यक्ष नियत किया। रुरतम खाँ के घोखा देने के वाद, जिसे शाहजादे ने वादशाही सेना का सामना करने भेजा था, शाहजहाँ खानखानों के साथ नर्मदा पार कर बुई नपुर गया और वैरामवेग बख्शी को मार्ग रोकने के लिए वहीं तट पर छोड़ा। इसी समय खानखानों का एक पत्र, जो उसने महायत खाँ को लिखा था और जिसके हाशिए पर नीचे लिखा शेर था, शाहजादे को मिला। शेर—

सैकड़ों मनुष्य निगाह रखते हैं, नहीं तो इस कष्ट से मैं भाग आता।

शाहजहाँ ने खानखानाँ को वुलाकर वह पत्र दिखलाया। उसके पास कोई सुनने योग्य उज्जन था। इस पर वह और उसका पुत्र दाराव **लॉ केंद्र किए गए।** जब शाहजादा आसीर हुर्ग से आगे वढ़ा तब इन दोनों को उसी दुर्ग में सैयद मुजफ्कर खाँ बारहा के पास कैंद करने को भेज दिया । पर निर्दोष दाराब खाँ को कैद करना अन्याय था और उसे छोडकर पिता को कैद रखना उचित नहीं समभा गया, इसलिए दोनों को वुलाकर तथा वचन लेकर छोड़ दिया । जब महाबत खाँ सुछतान पर्वेज के साथ नर्मदा के किनारे पहुँचा श्रौर देखा कि वैरामबेग कुल नावों को नदी के उस पार ले गया है श्रौर उतारों की तोप बंदूक से रज्ञा कर रहा है, तब उसने दगाबाजी खेली श्रीर गुप्त रूप से खान-खानाँ को पत्र लिखकर उस श्रनुभवी वृद्ध पुरुष को श्रपनी ओर मिला लिया। खानखानाँ ने शाहजादे को लिखा कि इस समय श्रासमान विरुद्ध है। यदि वह कुछ दिन के लिए श्रस्थायी संधि कर छे तो दोनों पक्ष के सैनिकों को जरा त्राराम मिले। शाहजादा सर्वदा श्रापस में सुनह कर लेना चाहता था, इसलिए इस घटना को अपना फायदा ही सममा श्रीर खानखानाँ को सलाह करने के लिए बुलाया। खानखानाँ से पवित्र पुस्तक पर शपथ छेकर श्रौर इससे संतुष्ट होकर इसे बिदा किया कि नर्मदा के किनारे रहकर दोनों पत्त के लिए जो लाभदायक हो, वही करे। खानखानाँ के वहाँ आने तथा संधि की बातचीत की खबर से चतारों की रक्षा में सतर्कता कम हो गई और महाबत खाँ, जो

ऐसे ही अवसर की ताक में था, रात्रि में कुछ युवकों को नदी के उस पार भेज दिया। खानखाना सुलतान पर्वेज और महावत खाँ के भूठे पत्रों के घोखे में आ गया और अपना शपथ तोड़ कर दुनियादारों के विचार से महावत खाँ के पास चला गया। शाहजादा अब बुई निपुर में रहना उचित न सममकर ते हिंगाने की राह से वंगाल गया। महावत खाँ बुई निपुर आया और खानखाना से मिलकर ताप्ती उतर शाहजहाँ का कुछ दूर तक पीछा किया। खानखाना ने उदयपुर के राणा के पुत्र राजा भीम को लिखा, जो शाहजहाँ का एक अफसर था, कि यदि शाहजादा उसके लड़कों को छोड़ दे तो वह शाही सेना को लौटा देने का अबंध करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उत्तर में राजा भीम ने लिखा कि उनके पास अभी पाँच छः हजार विश्वस्त सवार हैं और यदि वह उन पर आवेगा तो पहिले उनके लड़के ही मारे जावेंगे और किर उस पर धावा किया जायगा।

वंगाल का कार्य निपटाकर विहार जाते समय शाहजादे ने दाराव खाँ को छुट्टी देकर वंगाल का अध्यस नियत किया। जब महावत खाँ शाहजादे को रोकने के लिए इलाहाबाद गया तब वह खानखानाँ पर, इनको नीति-कौशल तथा असत्यता के कारण, वरावर दृष्टि रखता। २० वें वर्ष में जहाँगीर ने इसे द्रारा युला छिया, जिससे महावत खाँ से इसे छुट्टी मिल गई और इसे समा कर दिया। इसने स्वयं यह कहते क्षमा माँगी कि 'यह सब भाग्य का खेल है। यह न तुम्हारे और न हमारे वश में है और हम तुमसे अधिक लिंदत हैं।' इसने इन्हें एक लाख रुपये दिए, पुरानी पदवी तथा मंसव वहाल रखा और मलकुसा जागीर में

दिया। वृद्ध पुरुष ने सांसारिक प्रेम में फँस कर नाम और ख्याति का कुछ विचार न किया और यह शैर अपनी अँगूठी पर खुदवाया—

मरा छुत्फे जहाँगीरो जे ताईदाते रव्वानी। दो बारः जिंदगी दादः दो बारः खानखानानी॥

जब महाबत खाँ दरबार बुलाया गया तब उसने खानखानाँ से चमा माँगी और उनके लिए वाहनादि का प्रबंध कर यथाशक्ति उसके दिमाग से अपनी श्रोर से जो मालिन्य आ ग्या था, उसे मिटाने का प्रयत्न किया। ऐसा हुन्ना कि खानखाना ने न्नपनी जागीर पर जाने की छुट्टी ली थी और लाहौर में ठहरा हुआ था। जब महाबत खाँ ने विद्रोह किया खोर वादशाह से मिलने। लाहौर आया तब खानलाना ने उसकी मिजाज पुर्सी नहीं की, जिससे महाबत खाँ को उससे इस कारण घृणा सी हो गई। जब वह भेलम के किनारे प्रधान बन बैठा तब उसने इन्हें लाहौर से लौट जाने को बाध्य किया। खानखाना दिल्ली छौट श्राए। इसी समय आकाश ने दूसरा रंग बद्ला। काबुल से लौटते समय महाबत खाँ भगैल हो गया। नूरजहाँ बेगम ने खानखाना को बुलाया श्रौर सेना सहित महाबत खाँ का पीछा करने पर नियत किया । उसने बारह लाख रुपये अपने खजाने से दिए श्रीर हाथी, घोड़े तथा ऊँट भी दिए। महावत खाँ की जागीर भी इसे मिली पर समय ने साथ नहीं दिया। यह लाहौर में बीमार होकर दिल्ली आया और यहीं ७२ वर्ष की अवस्था में सन् १०२७ हि० (सन् १६२७ ई०) में जहाँगीर के २१ वें वर्ष में मर गया। 'खाने सिपहसालार को' से मृत्यु की तारीख निकलती है। यह हुमायूँ के मकवरे के पास गाड़ा गया।

खानखानाँ योग्यता में श्रापने समय में अद्वितीय था। श्ररवी, फारसी, तुर्की श्रौर हिंदी श्रच्छी तरह जानता था। काव्य मर्मज्ञ तथा कवि था। इसका उपनाम रहीम था। कहते हैं कि संसार की श्रधिकांश भाषात्रों में यह वातचीत कर सकता था। इसकी चदारता तथा दानशीलता भारत में दृशंत हो गई है। इसकी वहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक दिन वह परतों पर हस्ताचर कर रहा था। एक पियादे की परत पर भूल से एक हजार दाम के स्थान पर एक हजार तनका ( रुपया ) लिख दिया पर वाद को उसे वदला नहीं। इसने कई बार कित्रयों को सोना उनके वरावर तौल कर दिया। एक दिन मुझा नजीरी ने कहा कि 'एक लाख रुपये का कितना वड़ा ढेर होता है. मैंने नहीं देखा है।' खानखाना ने खजाने से उतना रुपया लाने को कहा। जब वह लाकर ढेर कर दिया गया तव नजीरी ने कहा कि 'ख़ुदा को ज़ुक है कि श्रापने नवाब के कारण मैंने इतना घन इकट्टा देख लिया।' नवाव ने वह सब रुपया मुहा को देने को कहा, जिसमें वह फिर से खुदा को धन्यवाद दे।

यह बरावर शगट या गुप्त रूप से दरवेशों तथा विद्वानों को धन दिया करता था श्रोर दूर दूर तक लोगों को वार्षिकवृत्ति देता था। सुलतान हुसेन खाँ श्रोर मीरश्रली शेर के समय के समान इसके यहाँ भी भनेक विषयों के विद्वानों का जमाव हुआ करता था।

वास्तव में यह साहस, उदारता तथा राजनीति कौराल में

अपने समय का श्रव्या था। पर यह ईंग्योलु, सांसारिक तथा श्रवसर देखकर काम करने वाला था। इसका सखुन तकिया था कि शत्रु के साथ शत्रुता भी मित्रता के रूप में निभाना चाहिए। यह शेर इसी के बारें में कहा गया है—

> एक वित्ते का कद और दिल में सौ गाँठ, एक सुद्री हड्डी और सौ शक्लें।

द्तिगा में यह सब मिलाकर तीस वर्ष तक रहे । जब कभी कोई शाहजादा या अफसर इसका सहायक हो कर आया तभी उसने दक्षिणी सुलतानों की इसके प्रति अधीनता और मित्रता देखी । यह यहाँ तक स्पष्ट था कि अबुल्फ कल ने कई बार इस पर विद्रोह का फतवा दे डाला । जहाँगीर के समय मिलक अंबर से इसकी मित्रता की शंका हुई और यह वहाँ से हटाए गए। खानखानों के एक विश्वस्त नौकर मुहम्मद मामूम ने स्वामिद्रोह कर बादशाह को सूचित किया कि मिलक अंबर के पत्र लखनऊ के शेख अब्दुस्सलाम के पास हैं, जो खानखानों का नौकर है। महाबत खाँ इस कार्य पर नियत हुआ और उसने उस बेचारे की इतनी दुईशा की कि वह बिना मुख खोले मर गया।

खानखानाँ साम्राज्य का एक उच्च पदस्थ अफसर था। इसका नाम उस समय की रचनाओं में सुरक्षित है। अकबर के समय इसने कई अच्छे कार्य किए, जिनमें तीन विशेष प्रसिद्ध हैं—गुजरात की विजय, सिंघ पर अधिकार तथा सुहेल खाँ की पराजय। इन सब का वर्णन विस्तार से दिया जा चुका है। विद्वत्ता तथा योग्यता के होते भी इसे कष्ट उठाना पड़ा। वाह्याडंबर का प्रेम बराबर बना रहा। दरवारी खबर की इसको

ऐसी चाट पड़ गई थी कि प्रति दूसरे तीसरे दिन डाक से इसके पास खबर आती थी । इसके दूत अदालतों, आफिसों, चयूतरों, बाजारों तथा गिलयों में रहते थे और समाचार संप्रह करते थे। संध्या के समय यह सब पढ़कर जला डालता था। कितनी वार्ते इसके वंश में चारू थी जो और किसी में नहीं थीं, जैसे हुमा का पर, जिसे सिवा शाहजादों के कोई नहीं ठगा सकता था।

इसका पिता यद्यपि इमामिया था पर यह अपने को सुनी कहता था। लोग कहते कि यह इस वात को छिपाते थे। इसके पुत्र वास्तव में कट्टर सुन्नी थे। शाहनवाज खाँ और दाराव खाँ के सिवा भी अन्य पुत्र थे। एक रहमानदाद था, जिसकी माता अमरकोट के सोढ़ा जाति की थी। युवावस्था ही में इसने वहुत से गुण प्राप्त कर लिए थे, जिससे इस पर इसके पिता का वहुत स्नेह था। इसकी मेहकर में प्रायः शाहनवाज खाँ के साथ साथ मृत्यु हुई। यह समाचार देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़वी थी। वेगमों के कहने पर हजरत शाह ईसा सिंधी ने खानखाना के पास जा कर उससे हाल कहा और संतोप दिलाया। दूसरा पुत्र मिर्जी अमरुहा दासी से था। इसने शिला नहीं पई और युवा ही मर गया।

खानखानां के नौकरों में सब से श्रन्छा मियाँ फहीम था। यह दास कहा जाता था पर राजपूत था। इसको लड़के के समान पाला था और इसमें योग्यता तथा दृढ्वा खूब थी। यह त्रिकाल की निमाज मरने तक वरावर करवा रहा। इसे द्वेंशों से प्रेम था। सिपाहियों के साथ भाई की तरह खाता पीता पर तीत्र स्वभाव का था। कोड़े की श्रावाज तेज होती है।

कहते हैं कि एक दिन इसने राजा विक्रमाजीत शाहजहानी को दाराव खाँ के साथ उसी सोफा पर छेटे हुए देखा तब कहा कि 'तुम्हारा सा ब्राह्मण बैराम खाँ के पौत्र के साथ बराबर बैठे। मिर्जा एरिज के बद्छे यही मर जाता तो श्रच्छा होता।' दोनों ने चमा याचना की। जब खानखाना उसकी श्रोर से खफा हो गया, तव विजयगढ़ सरकार की फौजदारो का हिसाब उस से माँगा गया। उसने नवाब से ठीक बर्ताव नहीं किया श्रौर उसके दीवान हाफिज नसरुझा को थप्पड़ जड़ कर शहर से चंपत हो गया। कहते हैं कि श्रर्द्धरात्रि को जाकर खानखानाँ उसे लिवा लाया। वह श्रपने साहस तथा बहादुरी के छिए प्रसिद्ध था। जब महावत खाँ खानखानाँ को कैंद करने का उपाय कर रहा था तव पहिले फहीम को उसने ऊँचा मंसव आदि दिलाने की श्राशा देकर मिलाना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। महाबत खाँ ने कहा कि कब तक तुम सिपाही बने रहोगे ? फहीम ने खानखानाँ से कहा कि 'घोखाधड़ी चल रही है और उसे श्रप्र-तिष्ठा तथा मान हानि से बचे रहने का प्रबंध रखना चाहिए। खानखाना को इथियार सहित बादशाह के सामने जाना चाहिए। पर इसने यह स्वीकार नहीं किया। जब यह पकड़े गए तब महावत खाँ ने उसके पहिले ही बादशाही मनुष्य फहीम को कैद करने भेज दिया था। फहीम ने अपने पुत्र फीरोज खाँ से कहा कि 'आदमियों को कुछ देर तक देखते रहो, जिसमें वजू कर दो निमाज पढ़ हुँ।' इसे पूरा कर अपने पुत्र तथा चालीस नौकरों के साथ मान के लिए जान दे दिया।

## ४५. अब्दुर्रहीम खाँ

इस्लाम खाँ मशहदी का पाँचवाँ पुत्र था। पिता की मृत्यु के वाद इसे योग्य मंसव मिला और शाहजहाँ के २० वें वर्ष में दारोगा खवास नियत हुआ। औरंगजेव के दूसरे वर्ष में इसे खाँ की पदवी मिली और हिम्मत खाँ वद्ख्शी के स्थान पर गुसल-खाना का दारोगा हुआ। २३ वें वर्ष में यह वहरमंद खाँ के वदले खुइसाल का दारोगा हुआ और २४ वें वर्ष में उस पद से हटाया जा कर तीसरा वख्शी नियत हुआ तथा एक कलमदान पाया। २५ वें वर्ष में सन् १०९२ हि० (१६८१ ई०) में सर गया।

# ४६. अब्दुर्रहीम खाँ, ख्वाजा

इसके पूर्वज फर्गाना ( खोखंद ) के अंतर्गत अंदोजान के निवासी थे। इसका पिता श्रवुल्कासिम वहाँ का एक प्रधान शेल था श्रौर शाहजहाँ के समय भारत श्राया। श्रव्हुर्रहीम श्रपने यौवनकाल में दाराशिकोह का कुपापात्र था। श्रौरंगजेब की राजगदी पर इसे भी नौकरो मिली। यह शरख जानता था, इससे इसे योग्य मंसब छौर खाँ की पदवी मिली। २६ वें वर्ष में यह बीजापुर का नायब नियुक्त हुआ, जहाँ से लौटने पर इसे एक हाथी मिला। ३२ वें वर्ष में यह मुहसिन खाँ के स्थान पर बयूतात का निरीक्षक नियत हुआ। ३३ वें वर्ष में जब राहिरी का दुर्ग लिया गया तब यह उसके सामान पर अधिकार करने भेजा गया। इसके श्रानंतर मोतिमिद खाँ की मृत्यु पर यह दाग श्रौर तसहोह का दारोगा नियत हुआ। ३६ वें वर्ष में सन् ११०३ हि० (१६९२ ई०) में यह मर गया। इसे कई लड़के थे। दूसरा पुत्र भीर नोमान खाँथा, जिसका पुत्र मीर अद्युङ् मन्नान दिल्या आकर कुछ दिन तक निजामुल्मुल्क आसफजाह के यहाँ नौकर रहा। अंत में यह घर ही बैठ रहा। यह कविता करता था ऋौर उपनाम 'इतरत' (सुगंध का गेंद ) रखा था । इसके एक शैर का अर्थ यों है--

किस प्रकार हम तुम्हारे जंगली हरिएा सी आँखों को पालतू बना सकेंगे। ( २०३ )

श्रपने हृद्य की गाँठों से उसके लिए एक जाल बनावेंगे।।

श्रव्हुल् मन्नान का बड़ा पुत्र मोतिमहुद्दौला वहाहुर सदीर जंग था। यह सलावत जंग का दीवान था श्रौर सन् ११८८ हि० (१७७४ ई०-१७७५ ई०) में मरा। द्वितीय पुत्र मीर नोमान खाँ मराठों के साथ के युद्ध में सलावत जंग के समय मारा गया। तीसरा मीर श्रव्हुल्कादिर यौवन ही में रोग से मर गया। चौथा श्रहसनुद्दौला वहाहुर शरजा जंग और पाँचवा मफवजुला खाँ वहाहुर जंग एकताज श्रभी जीवित है श्रौर लेखक का मित्र है।

## ४७. अब्दुर्रहीम बेग उजबेग

वलख के शासक नजर मुहम्मद खाँ के वड़े पुत्र अब्दुल् अजीज खाँ के अभिभावक अन्दुर्रहमान वेग का यह भाई था। ११ वें वर्ष में शाहजहाँ के समय वलख से श्राकर सेवामें चपस्थित हुआ। वाद्शाह ने इसे खिलश्रत, जड़ाऊ खंजर, सोने पर भीना किए सामान सहित तलवार, एक हजारी ६०० सवार का मंसव श्रौर पञ्चीस सहस्र नकद् दिया। इसके श्रनंतर पाँच सदी २०० सवार बढ़ाया गया ख्रौर विहार में जागीर पाकर वहाँ चला गया । यहाँ स्राने पर उस प्रांत के शासक श्रव्हुहा खाँ वहाहुर की कड़ाई के कारण दोनों में मनोमालिन्य हो गया और यह इससे अपनी मानहानि समभ कर कुछ दिन वीमारी का वहाना कर गूँगा हो जाना प्रदर्शित किया। एक वर्ष तक यह मौन रहा, यहाँ तक कि इसकी स्त्रियाँ भी न जान सकीं कि क्या रहस्य है। जब बादशाह को यह ज्ञात हुआ तब इसे द्रवार में श्राने की भाज्ञा हुई। १३ वें वर्ष यह दरवार में आया और बोछने लगा। जव इसने श्रपने गूँगेपन का कारण बतलाया, तब सुननेवाले चिकत हो गए। वादशाह काश्मीर जा रहे थे, इसिलए इसे दो हजारी १००० सवार का मंसब देकर राजधानी में छोड़ा। २२ वें वर्ष में यह श्रौरंगजेब के साथ कंधार पर नियत हुआ । वहाँ से कुलीज खाँ के साथ बुस्त गया श्रौर ईरानियों के साथ के युद्ध में अच्छा कार्य किया। इस पर २३ वें वर्ष में ढाई हजारी १०००

( २०५ )

सवार का मंखव मिला। २४ वें वर्ष में यह उस प्रांत के अध्यक्त जाफर खाँ के साथ विहार गया। २६ वें वर्ष में यह दारा शिकोह के साथ कंधार गया और वहाँ से रुस्तम खाँ के साथ बुस्त छेने गया।

## ४८. अब्दुर्रहीम लखनवी, शेख

यह लखनऊ का एक उच्च वंशीय शेखजादा था। यह अवध प्रांत में गोमती नदी के किनारे पर एक बड़ा नगर है। यह वैसवाड़ा भी कहलाता है। सौभाग्य से यह शेख अकवर की सेवा में पहुँचा और अपनी अच्छी चाल से सात सदी का मंसब पाया, जो उस समय एक उच्च पद था। यह जमाल बिखतयार का घनिष्ट मित्र था, जिसकी बिहन अकबर की प्रेम पात्री बेगम थी और इस मित्रता के कारण यह शराव अधिक पीने लगा। यह शराब में पागल हो चला और नशा आत्मा तथा विवेक दोनों को कुचल डालती है, इससे इसका दिमाग खराव हो गया और मूर्खता का काम करने लगा।

३० वें वर्ष में काबुछ से लौटते समय, जब पड़ाव स्यालकोट में पड़ा हुआ था, तब यह हकीम अबुल् फतह के खेमों में पागल हो गया और हकीम के छुरे से अपने को घायल कर ढिया। छोगों ने इसके हाथ से छुरा छीन लिया और इसके घाव में अकबर के सामने टाँका लगाया गया। छुछ लोग कहते हैं कि बादशाह ने अपने हाथ से टाँका लगाया था।

यद्यपि अनुभवी हकीमों ने घाव को श्रसाध्य बतलाया श्रौर वह इतना खराब भी हो गया कि दो महीने बाद इसकी बिल्कुल श्राशा नहीं रही पर बादशाह इसे उम्मेद दिलाते रहे। मृत्यु के मुख में जाते जाते यह वच कर कुछ दिन में श्रच्छा हो गया। बाद को समय श्राने पर यह श्रपने देश में मरा।

कहते हैं कि कृष्णा नाम को एक ब्राह्मणी उसकी स्त्री थी। उस होशियार स्त्री ने शेख की मृत्यु पर मकान, वाग, सराय ख्रोर तालाव वनवाए। उसने खेत भी लिए ख्रोर उस वाग की तैयारी में दत्तवित्त रही, जिसमें शेख गाड़ा गया था। साधारण सैनिक से पाँच हजारी मंसवदार तक जो कोई उधर से जाता, उसका उसके योग्य सत्कार होता। वह दृद्धा ख्रौर ख्रंधी हो गई पर उसने यह पुण्य कार्य नहीं छोड़ा ख्रौर साठ वर्ष तक ख्रपने यति का नाम जीवित रखा। मिसरा—

प्रत्येक स्त्री स्त्री नहीं है स्त्रौर न हर एक पुरुष पुरुष है।

# ४६. अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेर जंग, सेफुद्दीला

यह ख्वाजा श्रहरार का वंशज था। इसके चाचा ख्वाजा जिकरिया को दो पुत्रियी थीं, जिनमें से एक का विवाह इससे हुआ था श्रोर दूसरी का एतमादुदौला मुहम्मद श्रमीन खाँ वहादुर से हुआ था। सैकुदौला श्रौरंगजेब के समय में पहिले पहिल भारत त्राया और चार सदी मंसव पाया। बहादुरशाह के समय सात सदी हो गया। बहादुर शाह के चारो लड़कों के बीच में जो युद्ध हुए, उनमें यह जुल्फिकार खाँ के साथ बराबर रहा और सुलतान जहाँ शाह के मारने में वीरता दिखलाई थी। पुरस्कार में इसे ऊँचा मंसव मिला। फर्रुखसियर के समय इसका मंसव पाँच हजारी ५००० सवार का था श्रौर दिलेर खाँ की पदवी सहित लाहौर का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ था। सिख गुरु के विरुद्ध युद्ध समाप्त करने के लिए यह भेजा गया था, जिसने बहादुर शाह के समय से हर प्रकार का श्रत्याचार मुसल्मानों तथा हिंदुत्रों पर कर रखा था। खानखानाँ मुनइम खाँ तीस सहस्र सवारों के साथ उसे सजा देने को नियुक्त हुआ था और उसे लोह गढ़ में घेर लिया था तथा बादशाह स्वयं उस श्रोर गए थे पर गुरु दुर्ग से निकल भागे। इसके बाद मुहम्मद श्रमीन खों भारी सेना के साथ उसका पीछा करने को भेजा गया पर सफल नहीं हुआ ।

सिखों का इतिहास इस प्रकार है। पहिले पहिल नानक

राम नामक फकीर एस प्रांत में सुप्रसिद्ध हुआ। एसने वहुतों को अपने मत में दीक्षित किया, जिनमें विशेष कर पंजाब के खत्री थे। उसके अवलम्बी सिख कहलाए। उनमें से बहुतेरे इकट्ठे हो कर गाँवों में छूट मार मचाने छगे। दिल्ली से लाहौर तक वे जिसे या जो पाते छुट लेते थे। कितने फौजदार थाने छोड़ दरवार चले आए और जो वहीं ठहर गए उन सब ने अपना प्राण तथा सम्मान दोनों खो दिया। यह लिखते समय लाहौर का पूरा तथा मुलतान का आंशिक प्रांत इस जाति के अधीन हो गया था। दुर्रानी शाहों की सेनाएँ, जिसका कावुल तक अधिकार है, दो एक बार इनसे परास्त हो चुकी थीं और अब इन पर आक्रमण करना छोड़ दिया था।

दिलेर जंग ने इस कार्य में साहस तथा योग्यता दिखलाई मोर भारी सेना के साथ गढ़ी (गुर्दासपुर) के पास डट गया, जो गुरु का निवास स्थान था। कई वार सिख वाहर लड़ने आए और ढंढ युद्ध हुआ। उक्त खाँ ने टढ़ता से घेरा कड़ा कर रसद जाना बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद अन्न कष्ट होने से जय बहुत से अत्यंत दुखित हुए तब प्राण रक्ता के लिए संदेश भेजा और अपने सर्दार (बांदा), उसके युवा पुत्र, दीवान तथा अन्य सभी को, जो युद्ध से बच गए थे, लिवा छाए। इसने बहुतों को मार डाला और गुरु तथा अन्य लोगों को दरवार ले गया। इस सेवा के छिए इसे सात हजारी ७००० सवार का मंसव तथा सैफुदौला की पदवी मिली। राजधानी पहुँचने पर आज्ञानुसार यह कुछ कैदियों को तख्वा और टोपी पहिरा कर शहर में लाया था। यह घटना सन् ११२७ हि० (१७१५ ई०)

में घटी थी । फर्रुखसियर के ५ वें वर्ष में जब सैफुद्दौला पंजाब का प्रांताध्यत्त था तब ईसा खाँ मुनीं मारा गया, जिसने क्रमशः जमींदार से शाही नौकरी में उन्नति की और सदीर हुआ पर घमंड श्रधिक वढ़ गया। उसका विवरण उसकी जीवनी में श्रलग दिया हुआ है। जब हुसेन खाँ खेशगी ने, जो लाहौर से बारह कोस दूर मुळतान के मार्ग पर स्थित कसूर का तल्लुकेदार था, विद्रोह किया श्रीर रफी उद्दीला के समय स्वतंत्र होना चाहा तव सैफ़ुदौला ने इसके विरुद्ध रखयात्रा की भौर बहुत युद्ध के बाद उसे दमन किया। मुहम्मद शाह के ३ रे वर्ष में यह दरवार आया और इसका अच्छा स्वागत हुआ। ७ वें वर्ष में जव लाहौर प्रांत इसके लड़के जिकरिया खाँ को दिया गया, जो एतमाहु-दौला कमरुद्दीन खाँ का सादू था, तब यह मुलतान का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। यह सन् ११५० हि० (१७३७-३८ ई०) में मर गया। यह वहादुर सेनापति था श्रौर श्रपने देश के श्राद-मियों को आश्रय देता था।

#### ५०. अमानत खाँ द्वितीय

इसका नाम मीर हुसेन था और श्रमानत खाँ खवाफी का नृतीय पुत्र था । अपनी सत्य-निष्ठा तथा योग्यता के कारण अपने पिता का मित्र था। पिता की मृत्यु पर यह अपने अन्य भाइयों के साथ श्रीरंगजेव का कुपापात्र हो गया श्रीर छोटे न्होटे पदों पर नियुक्त होकर भी उसका विश्वास-पात्र रहा। यह चरमकस की वरकत के समान पिता के सम्मान का भी उत्तराधिकारी हो गया। उस वंश के छोटे वड़ों के साथ खान:-जादों के समान बतीब होता था। कहते हैं कि एक दिन गुण-न्प्राहक बादशाह द्रवार आम में थे कि अमानत खाँ द्वितीय श्रपने पुत्र के साथ सरापदी में जाने छगा। एक चीयदार ने, मनुष्यों का एक दल जो श्रपनी शरारत तथा दुष्टता के लिए डंडे का पात्र और सूली देने योग्य होता है, लड़के का हाथ पकड़ लिया तथा उसे रोक रखा। खाँ ने आवेश में दर-बार के उपयुक्त सन्मान का ध्यान न कर घूम के उस दुष्ट की पकड़ लिया श्रीर सामने लाकर वादशाह से कहा कि 'यदि घर के न्तड़के ऐसे दुष्टों से तिरस्कृत होंगे तो वे वादशाह की सेवा में त्रसिद्धि तया सम्मान पाने की क्या धाशा रखेंगे ?' वादशाह ने इसका सम्मान करने को उस दिन के कुल चोबदारों को निकाल दिया।

वादशाह पर खाँ की योग्यता प्रकट हो चुकी थी इसलिए

३१ वें वर्ष के छांत में जब वह बीजापुर में था तब ३२ वें वर्ष के श्रारंभ में इसको पिता की पदवी देकर बीजापुर का दीवान नियत कर दिया। ३३ वें वर्ष के द्यंत में (जून सन् ११६९ ई०) जब वादशाह ने बद्री शहर छोड़ा, जो बीजापुर से १७ क्रोस उत्तर है, भौर तुरगल के श्रंतर्गत कुतवाबाद गलगला श्राया, जो वीजा-पुर से १२ कोस उत्तर कृष्णानदी के तट पर है तब खाँ की बीजापुर की दीवानी के पद से तरकी मिली और हाजी शफी खाँ के स्थान पर दफ्तरदार तन नियत हुआ। ३६ वें वर्ष में मामूर खाँ के स्थान पर औरंगाबाद का दुर्गाध्यत्त हुआ और डेढ़ हजारी ९०० सवार का मंसव मिला। उसी वर्ष ख्वाजा श्रव्दुर्रहीम खाँ के स्थान पर दरवार वु**छाया जाकर बयूताते रिका**क के पद पर नियत हुआ। इसी समय यह फिर औरंगाबाद का दुर्गाध्यच बनाया गया। अंत में यह सूरत वंदर का मुत्सदी नियुक्त हुआ। इसने ऐसा प्रबंध किया कि बादशाह की आय बढ़ी और प्रजा को भी श्राराम मिला, जिससे इसको मंसव में उन्नति मिली । ४३ वें वर्ष सन् ११११ हि० (१६९९-०१ ई०) में यह मुख गया। यह नगर के बाहर चहार दीवारी के पास गाड़ा गया। इसके चार पुत्र के। प्रथम भीर हसन की मुहम्मद मुराद खाँ उजवेग की पुत्री से शादी हुई थी। यह लेखक के माता का पिता था। यह यौवन में गलगला में महामारी से मर गया। इसका पुत्र कमालुदीन श्रली खाँ था, जो अपने समसामयिकों में प्रशंसनीय चरित्र तथा सचाई के लिए अत्यंत प्रिय था। लिखते समय त्रासफजाह की जागीर त्रौरंगाबाद का प्रबंध करता था। द्वितीय मीर सैयद मुहम्मद इरादत मंद खाँ अपने चाचा दिया॰

नत खाँ मीर अन्दुल् कादिर का दामाद था । औरंगजेव के समय यह भौरंगावाद की बयूताती पर और बहादुरशाह के समय जुहीनपुर की दीवानी पर नियुक्त हुआ। तृवीय मीर सैयद श्रहमद नियाजमंद खाँ था। यह वहुत दिनों तक वरार का दीवान रहा श्रीर वर्तमान वादशाहत ( मुहम्मदशाह ) के श्रारंभ में वंगाल गया । वहाँ के नाजिम जाफरखाँ ( मुर्शिद कुली ) ने इसके पिता के प्रेम के कारण इसका स्वागत किया और नौ-वेड़ा का इसे श्रध्यक्ष वना दिया, जो उस प्रांत में उचतम पद् था तथा इसके लिए दरवार से अमानत खाँ की पदवी और मंसव में तरकी दिलवाया। जाफर खाँ की मृत्यु पर इस प्रांत के महालों का यह फौजदार नियत हुआ और सन् ११५७ हि० (१७४४ ई०) में मर गया। चतुर्थ मीर मुहम्मद तकी फिद्वियत खाँ या, जो लेखक की सगी वूत्रा को न्याहा था। वहादुरशाह के समय वह बुद्दीनपुर का वख्शी नियुक्त हुआ । मराठों की छड़ाई में जब वहाँ का श्रध्यत्त मीर अहमद खाँ मारा गया तव बहुत से मुःसदी कैंद हुए। सभी धूर्वता और चालाकी से निकल भागना चाहते थे। इसने अपनी सिघाई से श्रपनी श्रच्छी हालत वतला दी श्रीर इससे इसे वड़ो रकम देना पड़ा। अपनी स्थिति को कमकर वतलाना इसने ठीक नहीं सममा। इसके सब वंशज जीवित हैं।

# ५१. असानत खाँ मीरक मुईनुद्दीन अहमद

चमा किया हुआ खाँ का नाम मीरक मुईनुद्दीन अहमद्
अमानत खाँ खवाफी था। यह सम्मा तथा सम्रित्र पुरुष था,
समाई को खूब सममता था, स्वभाव का नम्न था और स्वतंत्र
प्रकृति का था। स्वर्गीय प्रकृति तथा पित्र विचार का था।
अच्छे चाळचलन तथा प्रशंसनीय गुणों से युक्त था। विनयशील होते भी अपने पदानुकूल उचता भी रखता था। मुख भी
सुंदर था और प्रतिभावान भी था। स्वच्छ हृदय तथा बहुप्पनयुक्त
था। विश्वास तथा भरोसा का स्तंभ और उदारता तथा दान का
ठोस नींव था। इसका विचार पुष्ट तथा ठोक सोचा हुआ होता
था और यह घुणा कम और स्नेह अधिक करता था।

इसके सम्मानित पूर्वजों का निवासस्थान खुरासान की राजधानी हेरात था। इसका दादा भीर हसन किसी कारणवश्य हु:खित हो अपने पिता भीर हुसेन से अलग हो गया, जो उस नगर के प्रधान पुरुषों में से एक था, और खवाफ चला आया, जो उस राज्य का एक छोटा स्थान हैं और जहाँ के निवासी प्राचीन समय से विद्या बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। ख्वाजा अलाउद्दीन मुहम्मद ने, जो खवाफ का एक मुखिया था, इसके पूर्वजों के पुराने परिचय के नाते इस पर बड़ी दया कर प्रसन्नता से इसे अपने घर में रख लिया। इसके चरित्र क्षी कपाल पर बड़िपन तथा उन्नता का प्रकाश था, इसलिए उसने अपनी पुत्री

का ज्याह इससे कर दिया। इस पर मीर हसन ने वहीं अपना निवास-स्थान बनाया श्रौर एक परिवार का पिता वन गया। इसके वाद जव प्रसिद्ध ख्वाजा शम्सुहोन मुहम्मद् खवाफी, जो उक्त ख्वाजा का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, अकवर की सेवा में भर्ती हुआ श्रीर ऊँचा पद तथा सम्मान पाया तव मीर हसन का पुत्र मीरक कमाल भी अपने मामा के पास अपने पुत्र मीरक हुसेन के साथ भारत चला आया और अपना दिन आराम तथा वैभव में व्यतीत करने लगा। यहाँ इसने भी अपने देश के एक सैयद की लड़की से शादी की, जिससे मीरक अतावहा पैदा हुआ। वलख की चढ़ाई पर यह शाहजादा श्रीरंगजेव का वख्शी होकर गया श्रीर सम्मान तथा पुरस्कार पाया । किसी कारणवश यह श्रीरंगजेव से अलग होकर वादशाही सेवक हो गया और सात सदी मंसव पाया । यह पिहले काबुल के अहिदयों का चल्शी हुआ और चाद को पटना का दीवान नियत हुआ। यहीं शाहजहाँ के राज्य के श्रंत समय इसकी मृत्यु हुई। मीरक हुसेन (पिहले विवाह का पुत्र ) जहाँगीर के समय ही अपने कौशल तथा ज्ञान के लिए ख्याति पा चुका था भौर ऊँचे पद पर था। ८ वें वर्ष सुलतान ख़ुर्रम के साथ राणा की चढ़ाई पर गया और उदयपुर छिए जाने पर जब राणा के राज्य में थाने विठाए गए तब मीरक हुसेन कुंभलमेर का घटशी श्रौर वाकेश्रानवीस वनाया गया। इसके वाद वह दिचण का वख्शी नियत हुआ और शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर यह दिच्या का दीवान हुआ। उस दिन से अब तक अर्थात् एक शताब्दी से अधिक यह पद इस वंश में वरावर रहा। ८ वें वर्ष इसे दस सहस्र रुपये,

खिलव्यत श्रौर घोड़ा मिला तथा यह वलख के शासक नि मुहम्मद् खाँ के यहाँ उक्त खाँ के दूत पार्यदाने के साथ सना लाख का भेंट छेकर भेजा गया। शाही पत्र में इसका उल्लेख जोरदार भाषा में इस प्रकार किया गया था कि यह सचे वंश का सैयद है तथा इसकी योग्यता ज्ञात हो चुकी है। तूरान से लौटने पर कुछ कारण से इसकी भत्सीना की गई थी। जब यह मरा तब इसके उत्तराधिकारी शाही रुपए के लिए उत्तरदायी थे। खानदौराँ नसरत जंग ने प्राचीन भित्रता का विचार कर उनको छुट्टी दिलाई। मृत का योग्य पुत्र मीरक मुईनुद्दीन श्रहमद पूर्ण युवा था। चलती विद्या का अर्जन कर यह शाही सेना में भर्त्ती हो गया श्रौर सन् १०५० हि० ( सन् १६४० ई० ) में यह अजमेर का बख्शी और घटना लेखक नियत हुआ। इसके वाद स्यात यह सेवा कार्य से दित्तण गया। इसी पर शेख मारूफ भक्करी अपने जखीरतुल्खवानीन में, जो सन् १०६० हि॰ ( सन् १६५० ई॰ ) में तैयार हुआ था, लिखता है कि भीरक हुसेन खवाफी का पुत्र मीरक मुईनुद्दीन, जिसके पिता श्रीर पितामह बड़प्पन तथा वंश में सूर्य से बढ़कर थे, वंश के विचार से, बुद्धि, विद्या, योग्यता तथा छिपि छेखन में वढ़कर है श्रौर दिच्या में प्रतिष्ठा के साथ कार्य्य कर रहा है।' शाहजहाँ के २८ वें वर्ष में यह कंघार की चढ़ाई में शाहजादा दारा शिकोह के साथ गया था श्रौर वहाँ से लौटने पर उसी वर्ष सन् १०६४ हि० ( १६५४ ई० ) में यह मुलतान प्रांत का दीवान, वख्शी श्रौर घटना लेखक नियत किया गया। एस श्रोर यह बहुत दिनों तक रहा । बड़े-छोटे, ऊँचे-नीचे सभी ने इसकी सत्यिपयता,

ईमानदारी, दृढ्ता और सम्मित देने में इसकी क़ुशलता देखी तथा इसके भक्त होकर शिष्य के समान इससे वर्ताव किया। आज तक मीरकजी का नाम वहाँ सबके मुख पर है। नगर से दो कोस पर इसने वाग और गृह वनवाया, जो मीरक जी का कोठिला के नाम से प्रसिद्ध है। आलमगीर के समय यह कावुळ का सूवेदार नियत हुआ और अमानत खाँ की पदवी पाई।

यद्यपि शाही सेवा का पदवी-वितरण पात्र की योग्यता पर निर्भर है, और पात्र को उस पदवी के अनुकूल रहना चाहिए पर इसके वारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका नाम व्यक्तित्व के अनुकूल ही था। या यों किहए कि व्यक्ति नाम से सहस्र गुणा उच्च तथा मृल्यवान है। इस सृष्टि में गुण सत्यता तथा ईमानदारी से बढ़कर नहीं है। ये मृल्यवान तथा कष्ट प्राप्य हैं। जहाँ ये खिलते हैं वहाँ सदा वसंत है। ये उच्च पदिवयों के स्रोत और सौमाग्य तथा सुख की सुधा हैं। संसार के हाट में सत्यता की दलाली से माल विकता है और जीवन के बाग में सफलता का फल विश्वास के वृत्त से मिलता है।

आलमगीर के १४ वें वर्ष में इसका एक हजारी २०० सवार का मंसव हो गया और इनायत खाँ के स्थान पर इसे खालसा की दीवानी मिली तथा स्फटिक की दावात पाई। १६ वें वर्ष में जब ध्यसद खाँ, जो जाफर की मृत्यु पर बजीर का कार्य प्रति-निधि रूप में कर रहा था, उससे हटा तब ध्यमानत खाँ और दीवानेतन दोनों आज्ञानुसार ध्यपने ध्यफिस के कागजों पर ध्यपने इस्ताज्ञर तथा मुहर करते थे।

प्रतिष्ठित पुरुषों का विचार, जिनमें घोखाधड़ी या स्वार्थ नहीं होता, ईरवर की छोर तथा स्वामी की भलाई में रहता है छौर वे श्रालोचकों के छिद्रान्वेषण की परवाह नहीं करते। इसी समय महल की बेगमों तथा विश्वासी खोजों ने, जो बादशाह के पार्श्ववर्त्ती होने से घमंडी हो रहे थे, नीच छोभ के कारण अनुचित कार्य करते थे श्रौर बराबर श्रनुचित शस्ताव भी करते थे। श्रव **उन लोगों को ऐसा करने का स्थान नहीं था श्रौर** जो कुछ सम्राज्य या खुदा की प्रजा के लाभ का था वही विना किसी की राय के होता था, इस लिए उनके शान की तलवार नहीं चलती थी। श्रतः वे इसे दिक करने को तैयार हुए और जब उनका षड्यंत्र नहीं चला तब अब्दुळ हकीम को इसका सहकारी नियत कराया। अमानत लाँ बराबर की सिफारिश से घबड़ा उठा था और त्याग-पत्र देने के लिए वहाना खोज रहा था इस लिए इसने इस बात का उपयोग कर १८ वें वर्ष में हसन ख्रव्हाल में त्यागपत्र है दिया। यद्यपि बादशाह ने कहा भी कि सहकारी की नियुक्ति तो त्याग का कारण नहीं है पर अमानत ने नहीं स्वीकार किया। इसकी सचाई श्रौर योग्यता की बादशाह के हृद्य पर छाप थीं इस लिए इसे तुरंत लाहौर नगर श्रौर दुर्ग की श्रध्यत्तता पर नियत कर दिया। यह उस शांत का दीवान भी नियत हुआ। यद्यपि इसने कोष का कार्य अपने उत्पर नहीं लिया पर बादशाह ने वह इसके बड़े पुत्र ऋब्दुल्कादिर को सोंपा। चौक के पास ख्वाफी पुरा की इमारतों के पास इसने बड़ा गृह तथा हम्माम बनवाया, जो संसार-प्रसिद्ध है। २२ वें वर्ष में जब बोदशाह श्रजमेर में थे, श्रमानत खाँ ने दिच्चण के प्रांतों का दीवान नियुक्त हो।

कर खिलञ्चत पाया। उस समय से अव तक यह पद श्रिधिकतर इसी वंश में रहा।

जब २५ वें वर्ष में औरंगावाद में वादशाह आए तव निजाम शाह के सब्ज बँगला में, जो श्रव स्वेदार का निवासस्थान है, ठहरे। यह शाहजादा मुहम्मद आजम का था। श्रमानत खाँ हरसल की गढ़ो, जो नगर से दो कोस पर है, खरीद कर मुलतान की चाल पर अपना वासस्थान बनाना चाहता था। वादशाह ने मिलक श्रंवर का स्थान पसंद किया, जो शाहगंज के पास है पर श्रमानत खाँ उसे किराये पर लेकर संतुष्ट नहीं था इस लिए उसे सरकार से खरीद लिया। यह भी श्रमानत के कोटिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

२७ वें वर्ष के आरंभ में जब वादशाह अहमदनगर गए, क्योंकि वीजापुर और हैदरावाद विजय करने का एसका विचार था, तब अमानत खाँ ने मुसलमानों के विकद्ध युद्ध न करना छित समस कर त्यागपत्र दे दिया, जो वह बरावर तैयार रखता था। तीत्र बुद्धि वादशाह ने इसके विचार समस कर इसे साथ नहीं लिया और औरंगावाद का अध्यक्ष बनाकर छोड़ गया। इसके कुछ महीने वीतने पर सन् १०९५ हि० (सन् १६८४ ई०) में यह मर गया। शाह न्र हमामी के मकवरे के पास नगर के दिल्या में गाड़ा गया। 'तैयद विहिश्ती शुद्र' (तैयद स्वर्गीय हुआ, १०९५ हि०) से वारीख निकलती है। वास्तव में मृत्यु शब्द ऐसे सदा जामृत आत्माओं के लिए, जो घाछ गुणों को इकट्टा करते, आध्यात्मिक पुरस्कार संचित करते और सदा जीवित रहते हैं, केवल व्यावहारिक मात्र हैं।

आत्मायुक्त मनुष्य न मरे श्रीर न मरेंगे। मृत्यु ऐसे लोगों के लिए केवछ एक नाम है॥

सत्य ज्ञानी मियाँ शाहनूर हमामी द्वेंश, जो पूर्णता का -मालिक था, बहुधा कहता 'जो मनुष्य हमसे चाहते हैं वह इस -युवा पीर में हैं' श्रौर यह कहकर इस हृदय-ज्ञानी श्रमानत की श्रोर ईंगित करता।

छुन्वेछुवाब इतिहास का लेखक खफीखाँ, जो सत्यवका श्रीर ज्यायान्वेषक था, लिखता है कि वास्तव में ईमानदार मनुष्य, जो अपनी उन्नति न चाहे और प्रजा की भलाई को सरकारी लाभ से विशेष महत्त्व दे तथा जिसके शासन में किसो एक भी मनुष्य के जान और जायदाद को हानि न पहुँचा हो, अमानत लाँ को छोड़ कर विरले ही देखने और सुनने में आते हैं। गवन किए हुए करोड़ी तथा दरिद्र जमींदारों का प्रायः कैद में जान देने का मिसाल मिलता रहता है, जिससे खत्याचार बढ़ता है और जो राज्य शासन को बदनाम करता है। यह उनसे जितना माँगा जाता था उससे कम लेता और हर एक के लिए किस्त कर छोड़ देता था। इसी तरह लाहौर में एक बार वाकियानवीसों ने 'रिपोर्ट की कि इस कारण दो लाख रुपयों की हानि हुई। वादशाह पहिले कुद्ध हुए पर जब ठीक विवरण से ज्ञात हुए तब श्रमानत की प्रशंसा को । दिल्ला में लगभग दस बारह लाख रुपये पुराने हिसाम के श्वज्ञात रैयत के नाम पड़े हुए थे। प्रति वर्ष श्वहदी ख्रौर मंसवदार नियत होते थे पर एक दाम भी न जगाहते थे, केवल बहुत सा बकाया हिसाब दिखला देते थे। इसने हसी तरह हेखनी के एक परिचालन से एक बड़ी रकम, जो इच्छुक

जमींदारों से भेंट के रूप में मिलने को थी, वहे खाते लिख दिया।

एक दिन वादशाह संयोग से इसकी सत्यता की प्रशंसा कर रहे थे कि अमानत ने कहा कि 'हमारे ऐसा वेईमान कोई नहीं है क्योंति प्रति वर्ष हम कुछ न कुछ अपने मालिक के धन को छोड़ देते हैं।' वादशाह ने कहा कि 'हाँ हम जानते हैं कि तुमः अनंत कोष में हमारे लिए धन जमा कर रहे हो।'

संचेप में इस महान पुरुष की राज्य सेवा, जो इसने छोटे पद पर रह कर किया था क्योंकि यह केवल दो हजारी था, विचित्र थी। बहुत से ऐसे कार्य, जो मनुष्यत्व से दूर थे पर सब शाही श्राज्ञाएँ थीं, इसने अपने हृदय की पवित्रता तथा कोमलता से नहीं किया। स्वामी की इच्छा के विरुद्ध काम करने से इसने कई वार त्यागपत्र दिए पर सहृदय वादशाह ने इसकी निस्तार्थता तथा सत्यता को समभ कर इन पर ध्यान नहीं दिया।

कहते हैं कि मुखलिस खाँ बख्शी वयान करता था कि अमानत खाँ के संबंध में वादशाह के दिमाग में विचित्र भाव था। जब बादशाह औरंगाबाद में थे तब शाहजादा मुइञ्जुद्दीन ने प्रार्थना की कि 'स्थान की कमी के कारण हमारा कारखाना नगर के बाहर पड़ा है और इस वर्षा में सब सड़ रहा है। मृत संजर बेग के महल, जिसका हम्माम नगर में प्रसिद्ध है और जो अमी जब्त हुआ है, पर जिसे उसके उत्तराधिकारों ने खाळी नहीं किया है, उसे दिया जाय।' वादशाह ने मृत के संबंधियों को आद्यापत्र भेज दिया पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाहजाद का प्रार्थनापत्र फिर वादशाह के सामने रखा गया तब मुहम्मद खळी खानसामाँ को, जो अपने प्रभाव तथा मुँह लगा होने में सबस्टे

'बढ़कर था, श्राह्मा मिलो कि वह किसी को अमानत खाँ पर सजावल नियत कर दे, जो उक्त इमारत को शाहजादे के मनुष्यों को दिलवा 'दे। श्रमानत न्याय के पुजारी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। श्रंत में एक दिन जल्क्स में जब दोनों उपस्थित थे तब मुहम्मद श्रली खाँ ने कहा कि यद्यपि मकान दिलवा देने के लिए एक सजावल नियुक्त हुआ था पर कुछ हुआ नहीं। बादशाह ने अमानत खाँ की श्रोर दृष्टि फेरी तब उसने स्पष्ट ही कहा कि 'इस वर्षा तथा 'बिजली के दिनों में संजर बेग के आदमी कहाँ शरण और छाया 'पावेंगे जब शाहजादे को नहीं मिल रहा है। मैं तो अपने ही लिए डर रहा हूँ क्योंकि हमें भी पुत्र कलत्र हैं, कल यही हालत उन सबकी होगी।' उसी समय इसने अपना त्यागपत्र दिया कि 'ऐसा कार्य किसी दूसरे को सौंपा जाय। बादशाह ने सिर नीचा कर लिया और जुप हो रहे।

ख्यनी जीवन चर्या में यह धनाढ्यों की किसी बात से समानता नहीं रखता था और सांसारिक कार्यों में लिप्त भी नहीं रहता था। वह विद्या प्रेमी था तथा प्रचलित गुणों का ज्ञाता था। इस्लाम धर्म पर एक पुस्तक लिखी थो, जिसमें सब नियम संगृहीत थे। शिकस्त तथा नस्तालीक लिपियों के लेखन में दश्च था। इसे सात पुत्र ख्रौर खाठ पुत्रियाँ थीं तथा उन सबको भी बहुत परिवार था। द्वितीय पुत्र वजारत खाँ, जिसका उपनाम गिरामी था, योग्यता में सबसे बढ़कर था। वह किव था और उसने एक दीवान छिखा है। उसका यह शैर प्रसिद्ध है।

( गुलाम श्रली की भूमिका भाग १ ए० २२ पर शैर का अर्थ दिया है )

इसका एक पुत्र मीरक मुईन खाँ था, जो पिता के सामने ही निस्संतान मर गया। दूसरे पुत्रों का वृत्तांत जैसे मीर श्रब्हुल् कादिर दियानत खाँ, मीर हुसेन श्रमानत खाँ द्वितीय और काजिम खाँ का, जो इन पत्रों के लेखक का सगा पितामह था, श्रलग दिया गया है। इस बड़े श्रादमी के श्रच्छे गुणों के कारण इस परिवर्त्तनशील संसार में, जहाँ एक ज्ञण में वड़े २ वंश निर्वल श्रीर डपेज्ञणीय हो जाते हैं, इसके वंशधर चार पीढ़ी तक लिखते समय सन् ११५९ हि० (सन् १७४६ ई०) तक द्ज्ञिण के दीवान रहे तथा श्रन्य पद योग्यता तथा प्रतिष्ठा के साथ शोभित करते रहे। अन्य परिवारों में दुर्भाग्यों का ऐसा श्रमाव कम देखा जाता है।

# ५२. अमानुह्वाह खाँ

यह श्रातीवर्दी खाँ श्रातमगीरी का पौत्र था। इसका पिता स्यात श्रातवर्दी का पुत्र श्रमानुहाह खाँ था, जो पिता की मृत्यु पर श्रागरा का फौजदार हुश्रा तथा खाँ की पदवी पाई। २२ वें वर्ष वह ग्वालियर का फौजदार हुश्रा श्रौर बीजापुर की खाइयों की लड़ाई में वीरता से छड़ कर मारा गया। इस जीवनी के नायक ने श्रपने पिता की पदवी पाई श्रौर एक हजारी ५०० सवार का मंसव पाकर खानजादों में प्रसिद्ध हुश्रा। श्रौरंगजेव के राज्य के श्रंत में यह साहस तथा स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया श्रौर श्रमीर बन गया। ४८ वें वर्ष के श्रारंभ में बादशाह गाजी ने डाँकुश्रों के दुर्ग छेने का प्रयत्न भारंभ किया श्रौर राज गढ़ दुर्ग लेने के बाद तोरण दुर्ग को भोर गया, जो वहाँ से चार कोस पर है।

यह प्रसिद्ध है कि छौरंगजेब के राज्य के छंत में बहुत से हुर्ग, जो शिवाजी के थे, उसके अध्यत्तों से लिए गए थे। शाही अफसरों द्वारा हुर्गाध्यत्तों को रुपये भेज कर ही वे लिए गए थे, जिससे वे इस कार्य से मुक्त हो जायँ। अध्यत्तों ने इस कारण उन्हें दे दिया था। वादशाह यह जानते थे और ऐसा बार बार हुआ कि जो धन हुर्ग दे देने के लिए दिया गया था उतना ही उसे ले जेने के बाद विजेता को पुरस्कार में दे दिया गया। पर इस हुर्ग पर शाही नौकरों का अधिकार उनके साहस तथा तलवार के जोर से हुआ था। इसका संनिप्त वृत्तांत यों है कि तरिवयत लाँ ने फाटक की आर से मोर्चा खोदवाया और

मुहम्मद अमीन वॉ बहादुर ने दुर्गवालों के आने जाने का दूसरी श्रोर का मार्ग रोका । सुलतान हुसेन, प्रसिद्ध नाम मीर मलंग, ने एक श्रोर भीर श्रमानुहाह ने दूसरी श्रोर प्रयत्न की तैयारी की । श्रंत में १५ जुलकदा सन् १११५ हि० ( ११ मार्च सन् १७०४ ई० ) को रात्रि के समय श्रमानुहाह ने कुछ मावली पैदलों को दुर्ग पर चढ़ने के लिए बाध्य किया, जिनमें से जो पहिले ऊपर गया वह मानों अपनी जान से गया पर उसने ऊपर दुगें पर पहुँच कर रस्सा एक पत्थर से बाँघ दिया। इसके बाद पचीस श्रादमी पहाड़ी पर रस्से से चढ़ गए श्रौर हुर्ग में पहुँच कर उन्होंने विजय का शोर मचाया। खाँ श्रौर उसका भाई अताडल्लाह खाँ तथा अन्य लोग उनके पीछे पीछे पहुँचे। हमीदृद्दीन खाँ, जो अवसर देख रहा था, यह समाचार सुन कर रस्सा अपने कमर में बाँध कर उन्हीं लोगों के समान ऊपर चढ़ गया । जिन काफिरों ने सामना किया वे मारे गए । दूसरे ऊपरी किले में चले गए और अमान भाँगने लगे। दुर्ग को फतूहुल्गैव नाम दिया श्रीर श्रमानुल्लाह खाँका मंसव पाँच सदी बढ़ा, जिसके २०० घोड़े दो श्रस्पा थे।

इसके अनंतर इस पर शाही कृपा हुई और इसने वहुत से अच्छे कार्य किए । इसको वरावर तरको सिली और वाकिनकेरा के विजय के बाद इसको कार्य्य के पुरस्कार में डंका मिला । औरंग-जेव की मृत्यु के वाद यह दिलाण से उत्तरी भारत मुहम्मद आजम शाह के साथ चला आया और वहादुर शाह के साथ युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ कर ऐसा घायल हुआ कि मर गया ।

# ५३. अमानुल्लाह खानजमाँ बहादुर

महावत खाँ जमाना वेग का यह पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसकी माता मेवात की खानजादा वंश की थी। अपने पिता के विरुद्ध यह प्रशंसनीय गुणों से युक्त था श्रौर अपने समकालीन व्यक्तियों से गुणों में बढ़कर था। लोग आख्रर्य करते थे कि ऐसे पिता को ऐसा पुत्र हुआ। जब जहाँगीर के १७ वें वर्ष में शाह-जहाँ के भाग्य को उलटने का पासा महावत खाँ के नाम पड़ा तब वह काबुल से बुला लिया गया श्रीर वहाँ का प्रवंध मिर्जा अमा-नुह्लाह को अपने पिता के प्रतिनिधि रूप में मिला। इसे तीन हजारी मंसव श्रोर खानजाद खाँ की पदवी मिली। जती नाम का उजवेग, जो श्रलमान खेळ का था और बलख के शासक नज़ मुहम्मद खाँ का एक सेवक था, साधारणतया यलंगतोश क़हलाया क्योंकि युद्ध में वह अपनी छाती नंगी रखता था। तुर्की में यलंग का अर्थ नम और तोश का अर्थ छाती है। वह खुरा-सान की सीमा तथा कंघार श्रीर गजनी के वीच प्रभावशाली हो रहा था तथा डाकू प्रसिद्ध हो गया था। उसने कई वार खरासान पर श्राक्रमण किया, जिससे फारस के शाह डर गए थे। उसने हजारा जात में एक दुर्ग बनवाया, जिससे हजारा जाति को रोक सके, जिनका निवास गजनी की सीमा पर था श्रीर जो कावुल के शासक को पहिले से कर देते श्राते थे। उसने उन्हें धमकाने को अपने भांजे के अधीन सेना भेजा। इस

पर हजारा जाति के मुखिया ने खानजाद खाँ से सहायता की प्रार्थना की । यह सुसज्जित सेना के साथ रजवेगों पर चढ दौड़ा श्रीर युद्ध में उनका सर्दार बहुत से सैनिकों के साथ मारा गया। खानजाद खाँ ने दुर्ग तुड़वा दिया। यलंगतोश ने हठ करके नज मुहम्मद खाँ से छुट्टी ले ली, जो शाही भूमि पर आक्रमण नहीं करना चाहता था। १९ वें वर्ष में यलंगतोश ने गजनी से दो कोस पर युद्ध की तैयारी की, जिसके साथ बहुत से उजवेग तथा श्रलमानची थे। खानजाद खाँ ने प्रांत की सहायक सेना के साथ इस युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की तथा बहुत से शत्रुत्रों को मार कर और कैंद कर राजभक्ति दिखलाई। कहते हैं कि इस युद्ध में हाथियों ने बहुत कार्य किया। जब-जब उजवेग सर्दार घावे करते थे हाथी उन पर रेल दिये जाते थे, जिससे घोड़े डर जाते थे। संज्ञेप में उजवेग बढ़ न सके श्रीर यलंगतोश भागा। कहते हैं कि इस युद्ध में एक सवार पकड़ा गया, जिसे लोग मारना चाहते थे कि उसी ने कहा कि वह भौरत है। उसने कहा कि लगभग एक सहस्र स्त्रियाँ उसी के समान सेना में थीं तथा मदौँ के समान त्तलवार चलाती थीं । खानजाद खाँ ने छ कोस पीछा किया श्रीर त्तब विजयी होकर लौटा।

जब बंगाल का शासन महावत खाँ को मिला तव एसके कहने पर खानजाद खाँ कायुल से बुला लिया गया। २० वें वर्ष में जब महाबत खाँ की भट्येंना को गई श्रोर दरवार युलाया गया तब बंगाल का प्रबंध खानजाद को दिया गया। जब बाद को महाबत खाँ श्रपने कार्य के बदले में मोलम के किनारे से भागा तब खानजाद खाँ बंगाल के शासन से हटाया गया श्रोर

द्रबार श्राया। श्रपने सुव्यवहार से इसने श्रपना समातः स्थापित रखा श्रौर श्रासफ खाँ की श्रधीनता मानने में तनिक भी कमी नहीं की। जहाँगीर की मृत्यु पर जो कार्य हुआ था उसमें यह वरावर आसफ खाँ के साथ था। शाहजहाँ के राज्यारंभ में इसने लाहौर से आकर सेवा की और इसको पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव, खानजमाँ की पदवी तथा मुजफ्फर खाँ मामूरी के स्थान पर मालवा की प्रांताध्यच्तता मिली। उसी वर्ष जब इसका पिता दिच्या का सूबेदार नियत हुआ तब यह अपने पिता का प्रतिनिधि होकर वहाँ गया। इसके बाद जब २ रे वर्ष दक्षिण का शासन इरादत खाँ को दिया गया, जिसका नाम आजम खाँ था, तब खानजमाँ ने चौखट चूमी और अपनी जागीर संभल गया। जब खानजहाँ लोदी को दमन करने के छिए शाहजहाँ द्चिए चला तब खानजमाँ ने उसका श्रनुगमन किया श्रीर आसफ खाँ यमीनुदौला से जा मिला, जो बीजापुर के सुलतान मुहम्मद आदिलशाह को दंड देने पर नियत हुआ था। ५ वें वर्प जब बादशाह बुरहानपुर से उत्तरी भारत को लौटे तब दिचण तथा खानदेश का शासन आजम खाँ से हे लिया गया और महावत खाँ को दिया गया, जो उस समय दिल्ली का अध्यच था। यमीनुद्दीला को आज्ञा मिली कि खानजमाँ ख्रौर उसकी अधीनस्थ सेना को बुरहानपुर में छोड़कर वह श्राजम खाँ तथा श्रन्य श्रफसरों के साथ दरवार लौट आवे। इसी समय खानजमाँ का गालना दुर्ग पर श्रिवकार हो गया। उस दुर्ग का श्रध्यच महमूद खाँ मलिक अंबर के पुत्र फतह खाँ से विरुद्ध हो गया क्योंकि उसने निजाम शाह को मार डाला या और वह दुर्ग को

साहू भोंसलां को दे देना चाहता था। जब ६ ठे वर्ष खानजमाँ का पिता दौलताबाद के डच्छ दुर्ग को लेने का प्रयत्न करने लगा तब खानजमाँ ने पाँच सहस्र सवारों के साथ युद्ध की तैयारी की श्रीर जिस मोर्चे को सहायता की जरूरत होती वहाँ पहुँचता। चस समय बीस हजार पशु, श्रनाज तथा कुछ सहायक सेना जफर नगर में थी पर डाँकुओं के कारण सिम्मिलित नहीं हो सकी थी। **खानजमाँ वहाँ गया श्रौर सा**हू जी भोंसला तथा वहलोल खाँ ने उसे खिरको से तीन कोस पर चकळथाना में घेर लिया। खानजमाँ अपनी जगह पर डट गया श्रौर आतिश-बाजी, गजनाल तथा चंदूक छोड़ने लगा। जिस किसी घोर से शत्रु आगे बढ़ते, वे हटा दिए जाते थे। रात्रि होने पर दोनों सेनाएँ युद्ध से हट गईं । खानजमाँ ऋपने स्थान ही पर रहा श्रौर वुद्धिमानी से सुबह तक सतर्क रहा। शत्रु, यह देखकर कि वे सफल न होंगे, निराश हो छौट गए। यह सामान ऋपने पिता के पास ले गया श्रीर बरावर मोर्चाबंदी तथा सामान लाने में वहा-दुरी दिखलाता रहा । दूसरी बार यह अन्न, धन और वारूद लाने गया, जो रोहनखेरा आ पहुँचा था पर आगे नहीं वढ़ सका था। रनदौला, साहू श्रौर याकूत हन्शो ने इसका पीछा किया कि स्यात् साथ का सामान ऌटने का श्रवसर मिल जाय । खानखानाँ ने यह सुनकर नासिरी खाँ खानदौराँ को सहायता के लिए भेजा। खानजमाँ श्रपने उत्साह तथा साहस के कारण सव सामान छेकर लौट रहा था श्रौर जब हरावल तथा चंदावल मध्य से एक एक कोस आगे और पीछे थे तथा खिरकी में पहुँचे थे कि शञ्ज ने एकाएक त्राकमण किया । खूब युद्ध हुत्रा और शञ्ज परास्त

हो कर्द्भागे। दुर्गविजय के उपरांत यह शुजात्र के कहने पर परेंदा के दृढ़ दुर्ग के घरे में भी नियुक्त हुत्रा। खानजमाँ श्रागे गया श्रोर खान खुदवाने तथा तोपखाने लगवाने में कम प्रयत्न नहीं किया पर श्रक्तसरों की दुरंगी चाल तथा वर्षा के कारण दुर्गविजय रक गया। शाहजादा, महावत खाँ श्रादि कार्य न पूरा कर सकने पर लौट गए।

यद्यपि महाबत खाँ का खन्य पुत्रों से इस पर ख्रधिक प्रेम था श्रोर जव कभी वह सुनता कि श्रमानुल्लाह ने ऐसा किया है, तो लाखों रुपये का मामला होने पर भी वह कुछ नहीं बोलता था पर उजडूता तथा कठोरता के कारण आम दीवान में उसे गाली देता था। यद्यि खानजमाँ ने खुळे शन्दों में श्रीर इशारे से चसके पास संदेश भेजा कि **उसे उसकी उम्र का अब ध्यान र**खना चाहिए तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए पर महावतः इस पर इसकी और भी अप्रतिष्ठा करता। खानजमाँ ने कई वार कहा कि मृत्यु हमारी शक्ति के बाहर है और चले जाने में क्या कठिनता है पर तव हम दोनों प्रकार धार्मिक तथा नैतिक दृष्टि छे गिर जॉॅंयगे। जब इसकी श्रात्मा को विशेष कष्ट पहुँचा तक यह बिना श्राज्ञा लिए दरबार जाने की इच्छा से रोहिनस्त्रेरा घाट से चल दिया। पहिले दिन यह वुहीनपुर पहुँच गया घोर रात्रि वीतने पर हांडिया उतार से नदी उतरा। महावत खाँ तब दुखी होकर कहने छगा कि यदि हमारे विरोधी दरवारीगण वादशाह से हमारी बुराई करते तो वह शत्रुता तथा द्वेष सममा जाता पर जब ऐसा पुत्र, जो संसार में भलप्पन के लिए प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार चला जाय तव अवश्य ही हम पर छांछन लगेगा। इसके

मेरी बुढ़ापे में अप्रतिष्ठा की। तब वह ठंटी साँस लेकर और हायूँ घुटनेपर रखकर कहता कि 'आह अमानुल्लाह तुम जेबान ही मरोगे।' कहते हैं कि खानजमाँ के पहुँचने पर वाद्शाह ने यह शैर पढ़ा था—

जब प्रिय के साथ ऐसा व्यवहार है तब दूसरों के लिए शोक ही है।

दैवात् जिस दिन खानजमाँ सेवा में उपिथत होने को था, उसी दिन महाबत खाँ की मृत्यु का समाचार आया। शाहजहाँ ने यमीनुदौला तथा अन्य अफसरों को शोक मनाने के लिए भेजा और खानजमाँ को बुलाकर उस पर कई प्रकार से कृपा की। अब तक खानदेश तथा बरार का एक प्रांताध्यत्त रहता था पर उसके बाद उसी के दो विभाग कर दिए गए। वालाघाट के अंतर्गत दौलताबाद, अहमदनगर, संगमनेर, जुनेर, पत्तन, जालनापुर, बीड, धारवार और बरार का कुछ भाग तथा पूरा तेलिंगाना जिसकी तहसील इक्षीस करोड़ दाम थी इस पर खानजमाँ नियत किया जाकर वहाँ भेजा गया। जुकारसिंह बुंदेला को दंड देने में मालवा का शासन खानदौराँ को सौंपा गया था इसलिए खानदेश पर अलीवर्दी नियत हुआ और वरार को वालाघाट में मिलाकर वह प्रांत खानजमाँ को सौंपा गया।

९ वें वर्ष जब बादशाह दौळताबाद हुर्ग देखने दिल्लण चले तब राव शत्रुसाल तथा श्रम्य राजपूतों को हरावल श्रौर वहादुरं खाँ रुहेला तथा अफगानों को चंदावल नियत कर उनके साथ खानजमां को चमारगोंहा प्रांत, जो साहू का निवासस्थान है, श्रौर कोंकण, जो उसके अधिकार में है, विजय करने तथा बीजा-पुर राज्य छूटने के लिए, जो उस ओर था, भेजा। इसने साहू को कई बार हराया और चमारगोंडा तथा श्रहमद्नगर के श्रन्य स्थानों में थाने बैठाए। जब आदिल शाह ने अधीनता स्वीकार कर ली तव यह लौटा और बहादुर की पदवी पाई। इसके वाद यह जूनेर लेने भेजा गया, जो निजामशाही के बड़े दुर्गों में से एक है। खानजमाँ ने साहू को दंड देना और पीछा करना श्रधिक महत्व का कार्य समम कर कोंकण तक पीछा किया। जहाँ वह जाता यह उसका पीछा करना नहीं छोड़ता था। साहू ने श्रपना घर श्रौर सामान छुट जाने दिया तथा माहुली दुर्ग में शरण ली । त्र्यादिल शाह की भोर से रनदौला खाँ को श्राज्ञा मिली थी कि खानजमाँ बहादुर का सहयोग करे और जिन दुर्गों पर साहू अधिकृत है, उसे निजय कर शाही साम्राच्य में मिलाए, इसलिए उसने माहुली को एक श्रोर से श्रीर खानजमाँ ने दूसरी श्रोर से घेर छिया। साहू ने अबकर १० वें वर्ष सन् १०४६ हि० (सन् १६३६-३७ ई०) में जुनेर, त्रिंगलवाड़ी, ज्यंबक, हरीस, जोधन श्रौर हरसल दुर्ग तथा निजाम शाह के संबंधी को, जो उसके साथ था, खान-जमाँ को सौंप दिया। जब दिच्छा के चारों प्रांतों की सूबेदारी शाहजादा औरंगजेन को मिली तन खानजमाँ दौलताबाद छौट भाया श्रौर शाहजादे की सेवा में उपस्थित हुआ। यह बहुत दिनों से कई रोगों से पीड़ित था, कभी अच्छा हो जाता था और कभी रोग दृहरा जाता था । र्यंत में वर्ष बीतते-बीतते यह मर गया। वारीख निकली कि 'हस्तमें जमाँ मुद्' (अपने समय का रुस्तम मर गया, १०४७ हि० )। कहते हैं कि मृत्यु के समय जब इसे चेतना हुई तब उसने यह प्रसिद्ध शैर पढ़ा-

#### शैर

श्रमानी, जीवन ओंठ पर, सुबह के दीपक के समान, श्रा लगा है। मैं वह इशारा चाहता हूँ कि जिससे सब समाप्त हो जाय।।

साहस तथा युद्धीय योग्यता में यह अपने समय में अद्वितीय था। यह कोधी तथा ईर्व्याल था पर इसपर भी नम्न तथा शीलवान था, जिससे इसके पिता के घोर शत्रुओं ने भी इससे भेम पूर्वक व्यवहार किया। यद्यपि महाबत खाँ कहता था कि 'उनका भेम मुक्ते शत्रुता मात्र है और यदि हमारे मरने पर भी यही मेल तथा मित्रता रहे तब तुम लोग हमें गाली दे सकते हो'। यह बुद्धि तथा अनुभव में भी एक ही था। संसार के सभी राजाओं का इसने एक इतिहास लिखा था। 'गंजेबादावर्द' संग्रह भी इसी का बनाया है। 'अमानी' उपनाम से इसने एक दीवान तैयार किया था। ये शैर उसके हैं—

प्याछे के किनारे पर हमारा नाम लिखो। जिसमें दौर के समय वह भी साथ रहे।। जैसा हम चाहते हैं यदि गोला न फिरे तो कहो 'न फिरे'। यदि हमारे इच्छानुसार प्याला फिरे तो काफी है।।

ं इसे एक लड़का था। उसका नाम शुक्रुहा था। वह योग्य तथा बादशाह का परिचित था। जब उसका पिता जुनेर की सहायता को गया तब वह उसका प्रतिनिधि होकर बुहीनपुर की रक्षा को गया।

## ५४. अमीन खाँ द्विखनी

खानजमाँ शेख नीजाम का यह पुत्र था। मुहम्मद श्राजमगाह के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें यह श्रीर इसका सौतेला भाई फरीद खग्गल में और इसके संगे भाई खानत्रालम और मुनौत्रर हरावल में थे। इसने उसमें बड़ी वीरता दिखलाई, जो इसके नाम तथा जाति के उपयुक्त थी । इसका श्रभी जीवन कुछ वाकी था, इसलिए यह घावरहित वच गया। कहते हैं कि जब खान-श्रालम श्रोर मुनौअर खाँ ने श्रजीमुश्शान पर श्राक्रमण किया तब वे उक्त शाहजादे के वाएँ भाग पर जा दूटे, अपने सामने की सेना को भगा दिया श्रौर चंदावल तक जा पहुँचे। जब उक्त लोगों ने अपने वाप देखा तब शाहजादे का हौदा दिखलाई पड़ा। वे धूमकर केवल तीस सवारों के साथ फतिंगों के समान उस श्रीर जा ट्टे। वहादुरशाह ने विजयोपरांत अमीन खाँ पर छपा की और यद्यपि यह शत्रु पक्ष में था पर एक वीर वंश का बचा हुत्रा बहादुर समभकर इस पर दया दिखलाई। इसके बाद इसे सरा का फौजदार वनाया, जो बीजापुरी कर्णाटक का पर्याय था। यह विस्तृत तथा उपजाऊ प्रांत था। इसके श्रासपास बहुत से जमींदारों की जमीन थी, जो खपने खिधकार के अनुसार कर दिया करते थे। इन्हों में सेरिंगापत्तन का जमींदार मैसूरिया था, जो चार करोड़ रुपये कर देता था। दक्षिण में इसके समान कोई दूसरा जमींदार ऐश्वर्य, राज्य-विस्तार और कोष में नहीं था या

यों कहिए कि कोई उसके शतांश को नहीं पहुँचता था। इसका कर निश्चित था। सरा का फौजदार अपनी शक्ति के अनुसार कम या श्रधिक कर डगाहता था और श्रविक माँगने में युद्ध छिड़ जाता। इसी प्रकार श्रमीन खाँ के समय दलवा अर्थातः प्रधान सेनापति के अधीन बड़ी सेना नियत हुई, जिससे खूब युद्ध करने के वाद शत्रु की सैन्य-शक्ति के अधिक होने से खाँ की सेना भागी। यह स्वयं ३०० सैनिकों के साथ डटा रहा श्रीर मरने ही को था कि इसके हाथ की गोली से दूसरे पत्त का सदीर सारा गया तथा पराजय विजय में परिणत हो गई। इसका शासन प्रवल हो गया। हर श्रोर के आदमी श्रातंक में श्रा गए श्रोर दुर तक के लोगों ने इसकी शक्ति तथा प्रभाव को मान लिया। इसके बाद कर्नों उकी फौजदारी इसे मिली और फर्रेखसियर के समय दक्षिण के मुख्य दीवान हैदर कुली खाँ ने इसकी. बरार की सुवेदारी दिला दी। इसके नायव ने ऋधिकार ले लिया था और वह बालकंदा ही में था, जो उसकी पुरानी जागीर थी, कि अमीरुल् उमरा हुसेन अली खाँ के आने का समाचार मिला। श्रद्रद्शिता तथा घमंड के कारण खाँ ने जाकर उसका स्वागत करने में देर की। दाऊद खाँ पर विजय प्राप्त करने के वाद अमीरुल् उमरा ने अपने एक साथी असद अली खाँ जौलाक को, जिसका दादा घलीमदीन के तुर्की में से था, वरार पर अधिकार करने भेजा पर जब अमीन खाँने अधीनताः मान ली तव उसी को फेर दिया। जव एवज खाँ वहादुर दरवार से वहाँ के शासन पर भेजा गया तव खाँ नानदेर का प्रवं-धक हो वहाँ गया। लालच तथा अन्याय के कारण श्रीर

नानदेर के अंतर्गत बोधन परगना के जमीदारों के वहकाने पर मांधाता नाम के जागीरदार से, जिसका पिता कान्हो जी सरिकया पाँच हजारी मराठा था और श्रौरंगजेव के समय बहुत कार्य कर चुका था, घन्यायपूर्ण युद्ध छिड़ गया। अमीन खाँ ने उसकी प्रतिज्ञा तथा प्रण करके अपने अधिकार में लाया और उसे नष्ट कर डाला । इसके बाद पराने भगड़े के कारण उसने जगपत यलमा को भी नष्ट करना चाहा, जिसने निर्मेछ पर अधिकार कर लिया था । इसने राजा साहू के दत्तक पुत्र फतह सिंह से सहायता माँगी, जो उस जिले का मकासदार था। दैवात एक अन्य घटना ने चस दुष्ट के श्रोद्धत्य को श्रोर भी बढ़ाया। इसका विवरण यों है कि इस समय मराठों से संधि हो चुकी थी, जिससे अमीरुल् इमरा के नाम पर ऐसा धव्वा पड़ा जो प्रलय तक न मिटेगा। शर्त यह थी कि जिन जिन राज्यों में उनकी स्थिति के प्राबल्य तथा जमीदारों के युद्ध को सन्नद्ध रहने से चौथ नहीं मिलती वहाँ अमीरुल् उमरा मराठों की सहायता करेगा। उक्त खाँ के शासन के अंतर्गत ताल्लुकों में मराठों के उन्नततम काल में कहीं कहीं एक दम भी चौथ नहीं वसूल हुआ था और अमीरुल् उमरा के पत्रों के मिलने पर भी खाँ ने ऐसी अप्रतिष्ठा में मदद करना **चित न समभा और चौथ एकत्र नहीं की ।** वह प्रांत इससे ले लिया गया श्रोर मिर्जा श्रली यूसुफ खाँ को दिया गया, जो अपने समय का एक वीर पुरुष था। यह खाँ, जिसका प्रभाव इस सूचना से कि वह उतार दिया गया घट गया था, अपनी पुत्री की शादी पर बालकंदा चला गया। एकाएक फतह सिंह और जगपत ने इस पर धावा किया। इसने श्रपने वंश तथा कीर्ति का

विचार कर और शत्र की संख्या का ध्यान न कर थोड़े आदिमयों के साथ उनसे युद्ध करने गया। इस परिवर्तनशील संसार में विजय-पराजय होता रहा है श्रीर सीमाग्य तथा दुर्भाग्य साथी हैं। खाँ इन अयोग्य मनुष्यों के विरुद्ध लड़ कर अपनी अमीरी तथा वर्षों की श्रर्जित कीर्ति खोते हुए प्राण बचा कर वालकंदा भाग गया। इसके बाद जब सैयद आलम श्रली खाँ वहादुर दिच्छ का शासक था तब उसने इसे नानदेर प्रांत में फिर नियत किया तथा उस युद्ध में, जो नवाव फतहजंग त्रासफजाह से हुन्ना था, बाएँ भाग का अध्यत्त बनाया । इस अयोग्य पुरुष ने कादर सा कार्य किया और युद्ध में योग न देकर दर्शक की तरह खड़ा रह कर अपने पूर्वजों के कार्यों पर हरताल फेर दी। विजयोपरांत फतह-जंग ने इसकी ताल्लुकों पर भेज दिया पर इसका प्रभाव तथा प्रसिद्धि नष्ट हो चुकी थो। इसी समय एवज खाँ वहादुर ने लोभ से इसका बरार लौटना ठीक न समभकर इसके स्थान पर महन्वर खाँ खेशगी को नियुक्त करा दिया। यह सनते ही नवाव फतह जंग के पास, जो श्रदोनी की श्रोर गया था, गया पर उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। यह लौट कर परवनी प्राम में जा वसा, जो उसकी जागीर में था और पाथरी से वारह कोस पर था। नानदेर के मिले हुए महालों में इसने करोड़ी का सामना किया। यद्यपि उक्त-खाँ ने इसे उचित मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया पर इसने श्रपनी मूर्खेता नहीं छोड़ी। श्रंत में यह पकड़ा गया श्रीर वहुत दिन तक कारागार में रहा। जब इसके पुत्र मुकरेव खाँने, जिसकी जीवनी में इस सबका उल्लेख है, सेवा में तरकी पाई, यह उसकी प्रार्थना पर मुक्त हुआ। वालकंदा में पचास सहस्र

वार्षिक की जागीर इसके व्यय के लिए दी गई और यह बहुत दिनों तक पुत्र की रत्ता में रहा। उसके अधिकार से दुःखित होकर यह मुहम्मदृशाह के ६ ठे वर्ष में औरंगावाद चला आया और एवजखाँ बहादुर की सहायता से अपनी जागीर आदि लौटाने की आशा में रहा। इसी समय श्रासफजाह उत्तरी भारत से श्राया श्रीर मुवारिज खाँ से युद्ध हुआ। समय की श्रावश्यकता के कारण इसे नया श्रोत्साहन मिला श्रौर प्रयत्न करने के लिए कमर बाँघ कर औरंगावाद ही में कुछ दिन ठहरकर तैयारी कर -यह बाहर निकला। कुछ पराजयों तथा दोषों से जब इसकी ञ्जुद्धि फिर गई श्रोर नीचता पर उतारू हो गया तब यह नए सिरे से काम करने के लिए मुवारिज खाँ से रात्रि में जा 'मिला, जिससे गुप्तरूप से प्रतिज्ञा की जा चुकी थी। युद्ध के दिन बिना कुछ किए ही यह शत्रु की तलवार से मारा गया। ऐसा सन् ११३७ हि॰ (१७२४ ई०) में हुआ।

## ५५. अमीन खाँ मीर मुहम्मद अमीन

यह मुखडजम खाँ मीर जुमला ऋदिंस्तानी का पुत्र था। तैलंग के शासक कुतुवशाह का इसके पिता पर श्रत्याचार जब शाहजादा श्रौरंगजेब के श्रयास से रुक गया तब यह कारागार से छूट कर सुलतान मुहम्मद के यहाँ उपस्थित हुआ, जो उस प्रांत पर श्रागे भेजा गया था। यह सुलतान सहम्मद से हैदरावाद से चारह कोस पर मिला श्रोर इसका भय छूट गया। शाहजहाँ के ३० वें वर्ष में यह अपने पिता के साथ शाही सेवा में भर्ती हो गया। जब यह बुर्होनपुर आया तब वर्षा श्रौर बीमारी से यह पीछे रह गया। इसके धानंतर यह दरबार घाया और खिलधत तथा खाँ की पद्वी पाई। इसी वर्ष मुत्रज्ञम खाँ मीर जुमला को शाहजादा श्रीरंगजेव के पास जाकर आदिलशाही राज्य नष्ट करने की छाज्ञा मिली श्रीर मुहम्मद श्रमीन को एक ·हजार जात **जन्नति मिली तथा इसका पद तीन हजा**री १००० सवार का हो गया। इसे इसके पिता के लौटने तक नाएव वजीर का कार्य करने की आज्ञा मिली। ३१ वें वर्ष में कुछ ऐसे कार्यों से, जो पसंद नहीं किए गए, मुअज्ञम खाँ दीवानी से उतार दिया गया तो मुहम्मद अमीन खाँ भी अपने पद से हटाया गया । पर इसकी सत्यता तथा योग्यता शाहजहाँ समम गया था इस लिए ५०० सवार की तरको और जड़ाऊ कलम-दान देकर उसे दानिशमंद खाँ के स्थान पर, जिसने त्यागपत्र दे दिया था, मीरवरूशी नियत कर दिया।

जब शाहजादा श्रोरंगजेव ने मुश्रज्जम खाँको कैंद कर लिया, जो **घ्याज्ञानुसार घ्यपनी सेना के साथ द्**रवार जारहा था भौर किसी तरह वहीं रुक रहा था, श्रौर द्विण में श्रपनी नजर केंद् में रोक रखा तब दाराशिकोह ने यह सुन कर निश्चयतः समम लिया कि यह कार्य खाँ तथा औरंगजेब की राय से हुआ है श्रौर यही शाहजहाँ को समभा दिया। मुहम्मद अमीन पर श्रकारण शंका की गई और दारा ने कैंद करने की श्राज्ञा वादशाह से लेकर उसे घर से वुला कैंद कर दिया। तीन चार दिन वाद उसकी निर्दोषवा साधित होने पर बादशाह ने दारा की कैद से उसको छुट्टी दिला दी। दारा के पराजय के बाद विजय का झंडा फहराने के दूसरे दिन मुहम्मद श्रमीन अभिवादन करने पहुँचा, जब औरंगजेब की उपस्थिति से सामृगढ़ का शिकारगाह चमक उठा था। इसका अच्छा स्वागत हुआ श्रीर इसे चार हजारी ३००० सवार का मंसव मिला। उसी महीने में यह मीरवख्शी नियत हुन्ना। शुजान्न के साथ के युद्ध में जब राजा जसवंत सिंह ने कपटाचरण किया श्रीर श्रीरंगजेव की सेना से हट कर दारा से मिलने के लिए जल्दी से स्वदेश चला गया तब युद्ध के अनंतर वहाँ से लौटने पर मुहम्मद अमीन उसे दंड देने के लिए सुसज्जित सेना के साथ भेजा गया। पर दारा, जो **ब्रहमदाबाद से ब्रजमेर ब्रा रहा था, पास आ पहुँचा तब मुहम्मद** अमीन पुष्कर से लौट कर वादशाही सेना से आ मिला। २ रे वर्ष इसका मंसव पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया श्रीर ५ वें वर्ष १००० सवार श्रौर बढ़े।

जब ६ ठे वर्ष के आरंभ में मीर जुमला वंगाल में मर गया

तव शाहजादा मुहम्मद मुत्रज्जम शोक मनाने तथा सांत्रना देने मुहम्मद श्रमीन के घर गया श्रौर इसे बादशाह के पास लिवा लाया। इसे खिल अत दी गई। १० वें वर्ष में यूसुफ जई खेल की सेना श्रोहिंद में जमा हुई, जो उस पार्वत्य देश का मुख है, श्रीर गड़बड़ मचाई तव मुहम्मद अमीन योग्य सेना के साथ उन्हें दंड देने भेजा गया । खाँ के पहुँचने के पहिले यद्यपि शमशेर खाँ तरीं उस जाति को परास्त कर दंड दे चुका था पर तव भी खाँ उस प्रांत में गया और उसे छट पाट कर वादशाही आज्ञानसार लौट त्राया । इस पर यह इत्राहीम खाँ के स्थान पर छाहौर का सूबेदार नियत हुआ। १३ वें वर्ष में यह महावत खाँ द्वितीय के स्थान पर नियुक्त हुआ। इसी वर्ष प्रधान मंत्री जाफर खाँ मरा और श्रसद खाँ उसका नाएव होकर काम करता रहा। वाद-शाह ने यह समम्म कर कि केवल प्रथम कोटि का अफसर ही यह काम कर सकता है, मुहम्मद श्रमीन को द्रवार बुलाया। १४ वें वर्ष यह भाया श्रौर इसका शाहजादों के समान स्वागत हुआ। यद्यपि यह अपनी कार्य-त्तमता तथा अनुभव के लिए प्रसिद्ध था पर इसमें कुछ दोष भी थे और इसने मंत्रित्व कुछ शर्तों पर स्वीकार किया जो वादशाह के स्वभाव के विरुद्ध थीं तथा इसके विरोध श्रौर कथन से उसको कष्ट पहुँचता था।

भाग्य के लेखानुसार कि इस पर बुरे दिन आवें इसने कावुल जाने तथा वहाँ शांति स्थापित करने की छुट्टी ले ली। इसे शाही उपहार मिले, जिसमें चाँदी के साज सिहत आलम गुमान नामक हाथी भी था। घमंड का गंग कुछ न कर केवल मुख को पीला कर देता है, आहंता के मोछ की हवा भाग्य पर पराजय की धूट डालती है छोरं भहम्मन्यता से शत्रु प्रसन्न होता है तथा उसका फल पराजय होता है एवं छोद्धत्य घृणोत्पादक होकर छंत तुरा कर देता है। खाँ ने हठ पूर्वक ऐश्वर्य तथा वैभव का कुल सामान लेकर पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुछ जाने छौर उपद्रवी छफगानों को दमन करने का निश्चय किया।

१५ वें वर्ष ३ सहर्रम सन् १०८३ हि० (२१ इप्रशैल १६७२ ई० ) को खैबर पार करने के पहिले समाचार मिला कि अफगानों ने इसका विचार जान कर रास्ते बंद कर दिए हैं श्रीर चींटी तथा टिड्डी से संख्या में बढ़ गए हैं। खाँ ने अपने वमंड में उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया श्रीर श्रागे वड़ा। कुच में सतर्कता की कमी तथा कपट के कारण वही घटना घटी, जो अकवर के समय जैन खाँ कोका, हकीम अवुल् फतह और राजा बीरवल पर घटी थी । श्रफगानों ने चारों श्रोर से श्राक्रमण किया श्रौर तीर तथा पत्थर की बौछार करने लगे। सेनाएँ गड़बड़ा गईं श्रोर मनुष्य, घोड़े तथा हाथी एक दूसरे पर दौड़ पड़े। कई सहस्र ऊँचे से गढ़ों में गिर कर मर गए। मुहम्मद श्रमीन अहंकार से मरना चाहता था पर इसके सेवक इसकी लगाम पकड़कर उसे छौटा लाए । अपने सम्मान का कुछ विचार न कर यह इसी बुरी हालत में पेशावर फुर्ती से चला गया। इसका योग्य पुत्र अन्दुल्ला खाँ उसी गड़बड़ में मारा गया। इसका सामान छुट गया श्रौर बहुत से आदमियों की स्त्रियाँ कैंद हो गई । मुहम्मद श्रमीन की युवा लड़की श्रौर इसकी कई स्त्रियाँ भारी रकम देने पर छुटीं।

कहते हैं कि इस घटना के वाद खाँ ने बादशाह को लिखा

कि जो भाग्य में लिखा था वह हुआ पर यदि वह कार्य इसें फिर सौंपा जाय तो यह उस कार्य को ठीक कर लेगा। बादशाह ने राय की तब अमीर खाँ ने कहा कि 'चौटैल सूत्रर की तरह मुहम्मद अमीन रात्रु पर जा दूटेगा, चाहे अवसर उपयुक्त हो या न हो।' इस पर इसका मंसव, जो छः हजारी ५००० स्रवार का था, एक हजार जात से घटाया गया श्रीर यह गुज-रात का शासक नियत हुआ। इसे आज्ञा हुई कि वह दरवार में न उपस्थित होकर सीधा वहाँ चला जाय । वहाँ यह बहुत दिनों तक रहा और २३ वें वर्ष में जब औरंगजेव अजमेर में था तब यह बुलाया गया और सेवा की। यह राणा के साथ उदयपुर गया और शाही छुपाएँ पाकर चित्तौड़ से छुट्टी पाई। यह २५ वें वर्ष ८ जमादिउल् आखिर सन् १०९३ हि० (४ जून १६८२ ई०) को श्रहमदाबाद में मर गया। सत्तर लाख रुपये, एक लाख पैंतीस हजार अशर्फी श्रौर इनाहीमी तथा ७६ हाथी और दूसरे सामान जन्त हुए। इसके आगे कोई लड़का नहीं था। सैयद मुहम्मद इसका भाँजा था और इसका दामाद सैयद स्रुलतान कर्वेढाई उस पित्रत्र स्थान का एक प्रमुख सैयद् था। वह पहिले हैदराबाद आया। वहाँ के शासक अन्दुल्ला कुतुव शाह ने उसे अपना दामाद चुना। जिस दिन निकाह होने को था उस दिन वड़ा दामाद मीर घहमद घरव, जिसके हाथ में कुछ प्रवंध था और जो इस कार्य का मध्यस्य था, सैयद से कहा सुनी करने लगा श्रौर यह बात यहाँ तक वड़ी कि इस वेचारं सैयद ने कुत्त सामान में श्राग लगा दो और चला श्राया। यद्यपि मुह्म्मद् श्रमीन घमंडी श्रौर श्रात्मरलाघापूर्ण था

पर सचाई और ईमानदारी में अपने समय का एक ही था। इसने बराबर न्याय करने का प्रयास किया। इसकी समरण-शिक्त वीत्र थी। जीवन के श्रंतिम श्रंश में, जब यह गुजरात का शासक था, यह बहुत ही थोड़े समय में पितृत श्रंथ का हाफिज हो गया। यह कहुर इमामिया था। यह हिंदुश्रों को श्रपने श्रंत:पुर में नहीं आने देता था। यदि कोई बड़ा राजा इसे देखने श्राता, जिसे भीतर श्राने से नहीं रोक सकता था, तो यह घर धुलवाता, शतरंजी हटवा देता श्रोर श्रपने कपड़े बदलता।

# ५६. अमीनुद्दीला अमीनुद्दीन खाँ वहादुर संभली

यह संभल का एक शेखजादा था, जो राजधानी के उत्तरपूर्व है। इसका वंश तमीम श्रनसारी तक पहुँचता था। इसने
जहाँदार शाह की सेवा आरंभ की और फर्रखिसयर के समय
यह एक यसावल नियत हुआ। महम्मद शाह के समय में यह
मीर-तुजुक के पद तक पहुँच गया। क्रमशः यह चार हजारी और
वाद को छः हजारी ६००० सवार के मंसव तक पहुँच गया तथा
इसको अभी नुदौला की पदवी और संभल की जागीर मिली, जिसकी
आय तीन लाख थी। उसी राज्य काल में नादिर शाह के
भारत से चले जाने पर यह मर गया। इसने कई मकान, वाग
और सराय अपने देश में वनवाए। इसके पुत्रों में अमी नुदीन खाँ
और अर्शद खाँ प्रसिद्ध हुए।

#### ५७. अमीर खाँ खवाफी

इसका नाम सैयद मीर था और यह शेख मीर का छोटा भाई था। जब छौरंगजेव दारा के प्रथम युद्ध के बाद छागरे से दिल्ली जा रहा था और मार्ग में मुरादबख्श को कैंद कर, जिसने घमंड दिखलाया था, दिल्ली दुर्ग में भेज दिया, तब उसने श्रमीर खाँ को दुर्गाध्यन्त नियत कर खिलश्रत, घोड़ा, श्रमीर खाँ की पदवी, सात सहस्र रुपये और दो हजारी ५०० सवार का मंसब दिया। १ म वर्ष में यह मुरादबख्श को ग्वालियर दुर्ग में पहुँचा कर शाही सेना में लौट आया। श्रजमेर के पास के युद्ध में जब शेख मीर शाही सेवा में मारा गया तब श्रमीर खाँ को चार हजारी ३००० सवार का मंसव मिला। ३ रे वर्ष यह योग्य सेना के साथ बीकानेर के भूम्याधिकारी राव कर्ण को. दंड देने पर नियत हुआ, जो शाहजहाँ के समय दक्षिण की सेना में नियत था पर श्रोरंगजेब तथा दारा शिकोह के युद्ध में वहाँ से बिना आज्ञा के अपने देश चला गया था। यह बीकानेर की सीमा पर पहुँचा तब राव कर्ण को, जो सम्मानपूर्वक त्राकर उपस्थित हो गया था, द्रवार लिवा लाया। ४ थे वर्ष यह महाबत खाँ के स्थान पर काबुछ का शासक नियत हुआ और इसे खिळश्रत, खास तलवार और मोती जड़ी कटार, एक फारसी घोड़ा, खास हाथी श्रौर पाँच हजारी ५००० सवार का संसव, जिसमें एक सहस्र दो अस्पः सेह्

श्रस्पः थे, मिला। ६ ठे वर्ष में वादशाही छवाजिमे के काश्मीर से छाहोर श्राने पर यह दरवार बुछाया गया और कुछ दिन वाद इसे उक्त प्रांत पर जाने की छुट्टी मिछी। ८ वें वर्ष यह दूसरी वार दरवार श्राज्ञानुसार श्राया, इस पर कृपा हुई और काबुछ लौट गया। ११ वें वर्ष यह वहाँ से हटाया गया तथा दरवार श्राया। इसने त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए राजधानी में रहने लगा। १३ वें वर्ष सन् १०८० हि० (१६६९-७० ई०) में यह मर गया। इसे कोई लड़का न था इसलिए शोक के खिछअत इसके भाई शेख मीर खवाफी के लड़कों को दी गई।

# ५८. अमीर खाँ मीर इसहाक, उमदतुल् मुल्क

यह श्रमीर खाँ मीरमीरान का ळड़का था। आरंभ में इसकी पदवी ध्वजीजुला खाँ थी। महम्मद फर्रुखसियर के साथ जहाँदार शाह के युद्ध में श्रन्छी सेवा की, जिससे विजय के बाद शस्त्राध्यक्ष और शिकारी चिड़िया घर का दारोगा नियत हुन्ना। महम्मद् शाह के दूसरे वर्ष जव हुसेन त्रली खाँ बादशाह के साथ दक्षिण को रवाना हुआ तव यह कुतुवुल्मुल्क के साथ दिल्ली चला त्राया। इसके त्रानंतर जब कुतुवुल्मुल्क सुलतान इत्राहीम को साथ लेकर बादशाह का सामना करने पहुँचा तव उक्त खाँ हरावल में नियत था। कुतुबुल्मुल्क के पकड़े जाने पर यह एक बाग में जा छिपा। इसी समय यह सुन कर कि सुलतान इत्राहीम वड़ी दुर्दशा में उसी घाटी में घूम रहा है तव इसने उसको बाग में लाकर बादशाह को प्रार्थना पत्र लिखा और चक्त सुलतान को श्रपने साथ ले जाकर कृपापात्र बन गया। जिक राज्य में बहुत दिनों तक तीसरा बख्शो रहा। बादशाह विषय वासना में मस्त था इसलिए इसकी रंगीन बातें बादशाह को बहुत पसंद श्राई श्रोर इस कारण बादशाही मजलिस का एक सभ्य हो गया । क्रमशः इसको श्रच्छा मंसव श्रौर उमदतुल् मुल्क की पदवी मिल गई। बादशाह स्वयं कुछ काम नहीं देखते थे इसलिए दूसरे सरदारों ने इससे ईब्बी करके बादशाह से बहुत सी चुगती खाई, जिससे यह सन् ११५२ हि० में इलाहावाद का शासक

नियत हो गया। सन् ११५६ हि० (१७४३ ई०) में बुलाए जाने पर वहाँ से लौटा और इस पर शाही कृपा श्रिधक हुई। इसकी प्रार्थना पर अवध का सूचेदार सफदर जंग, जिन दोनों में वड़ी भित्रता थी, दरवार बुलाया जाकर तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। ये दोनों एक मत होकर मुहम्मद शाह को अली मुहम्मद खाँ रहेला पर चढ़ा छैं गए, जिसका वृत्तांत अलग दिया गया है, परंतु एतमादुदौला कमरुद्दीन खाँ के वैमनस्य के कारण कुछ न कर सके। इस<sup>.</sup> समय सबके मुख पर यही था कि यह वजीर हो। २३ जीहिजा सन् ११५९ हि० को यह बुलाए जाने पर दरवार गया। जब दीवान खास के दरवाजे पर पहुँचा तब इसके एकं नए नौकर ने इसको जमधर से मार डाला । यह हाजिर जवाबी श्रीर विनोद में एक था। वादशाह की मुसाहिवत किसी को भी कामं नहीं घाती। बहुत से गुणों में यह कुशल था। शैर भी कहता था श्रीर अपना उपनाम 'श्रंजाम' रखा था। उसका एक शैर यों है-सुखी लोगों के समूह के विषय में मैं खाक जानता हूँ। कि आराम से सोने के लिए ईंट के सिवा दूसरा तिकया नहीं है।।

### ५६. अमीर खाँ मीर मीरान

यह खलीलुहा खाँ यज्दी का लड़का था। इसकी माता हमीदा बानू वेगम सैफ खाँ की पुत्री और यमीनुदौला आसफ खाँ की दौहित्री थी। शाहजहाँ के १९ वें वर्ष में पाँच सदी १०० सवार की तरक्री होकर इसका मंसव डेढ़ हजारी ५०० सवार काहोगया श्रौर यह मीर-तुजुक नियत हुआ। ३१ वें वर्ष में खलीलुझ खाँ जब दिल्ली का अध्यत्त नियत हुआ तब इसे मीर खाँकी पदकी श्रौर पिता के साथ जाने की श्राज्ञा मिली। श्रौरंगजेब के राव्यकाल में यह अपने पिता की मृत्यु पर मंसव में तरकी पाकर जम्मू के पार्वत्य शांत का फौजदार नियत हुआ। १० वें वर्ष में यह मुहम्मद स्रमीन खाँ मीर बख्शी के साथ नियत हुस्रा, जो यूसुफ जई की चढ़ाई पर जा रहा था। सेनापित ने इसे एक दुकड़ी के साथ हंगर कोट के पास शहबाज गढ़ के प्रांत में भेजा और इसने यूसुफजइश्रों के गाँवों को छट छिया श्रोर तब कड़ामार पहाड़ के मैदान में आकर अन्य कई प्रामों (में आग लगा दी। यह बहुत से पशुर्घों के साथ पड़ाव पर लौटा । १२ वें वर्ष में यह हसन घळी खाँ के स्थान पर मंसबदारों का दारोगा नियत हुआ। इसी वर्ष त्रालीवर्दी खाँ त्रालमगीरी की मृत्यु पर यह इलाहाबाद का श्रध्यत्त नियत हुत्रा श्रौर इसको चार हजारी ३००० सवार का मंसन मिला, जिसमें सनार दो अस्पा थे। १४ वें वर्ष में यह ऋपने पद से हटाया जाने पर दरबार आया खौर उसी कारण-

वश यह कुछ दिन के लिए मंसव से भी हटाया गया। उसी वर्ष यह फिर बहाल हुआ और इस पर फिर कुपा हुई। १० वें वर्ष में इसे एरिज के फीजदारी की नियुक्ति मिली पर इसने अस्वीकार कर दिया, जिससे इसका मंसव छिन गया और यह एकांतवास करने छगा। १८ वें वर्ष में यह फिर कुपा में लिया गया, अमीर खाँ की पदवी पाई और मंसव बढ़ा। इसे विहार का शासन मिला। वहाँ इसने शाहजहाँपुर और कांतगोठा के आलम, इस्माइल और अन्य अफगानों को दंड देने में प्रयत्न किया और जब वे एक दुर्ग में छिपे हुए थे तब उनको पकड़ लिया। १९ वें वर्ष यह दरवार आया और शाह आलम वहादुर की काबुल पर चढ़ाई में साथ गया।

बहुत दिनों से यह शांत अफगानों के वस जाने के कारण स्पद्रवों का स्थल बन गया था। अकवर के समय यह ऐसा विशेष रूप से हो गया था। प्रत्येक अवसर पर यहाँ विद्रोह हो जाता। इन विद्रोहात्मक जीवों को नष्ट करने के लिए कई वार शाही सेनाओं ने अपने घोड़ों के खुरों से इसे कुचला। जब बदला और रक्तपात से यह भर घठता तब यद्यि इनमें से बहुत से दूर चले जाते पर चिनगारी नहीं बुमती थी और पुरानी वातें फिर घठ जाती थीं। सईद खाँ वहादुर जफर जंग ने बहुतसे कांटे जड़ से निकाल दिये और बाद को शाहजहाँ की सेना राजधानी कावुल आई तथा बलख बदख्शों को विजय करने को बराबर सेनाएँ यहीं से होकर जाती आती रहीं। यहीं से कंधार की चढ़ाई पर की सेनाएँ गई। इन अवसरों पर बहुत से अफगानों ने चपद्रव करना छोड़ कर अधीनता के अंचल के नीचे सम्मान का पैर रखा। बहुत से

चपद्रवियों ने, जो अपनी भूमि में रहते थे श्रीर जिन्होंने कभी कर देना स्वीकार नहीं किया था, अधीनता स्वीकार कर ली। संचेप में यह हुआ कि उस शांत का कार्य शांत रूप से चलने लगा और प्रकट रूप में वहाँ शांति रहने छगी। इसके वाद श्रौरंगजेव के समय में जब शांताध्यत्तगण श्रालसी तथा श्राराम-पसंद होने लगे तब अफगानों ने फिर सिर डठाया और वर्रे के खोते वन वैठे। वे चींटियों तथा टिड्डियों से संख्या में बढ़ कर थे श्रौर कौवों तथा चीलों के समान उस प्रांत पर टूट पड़े क्योंकि शाही सेनात्रों ने इन बलवाइयों से छुट जाना स्वीकार कर लिया और इच अफसरगण इनसे सामना होने पर अपने को छुट जाने या मरने देते थे पर सामना नहीं करते थे। श्रंत में शाही सेना का झंडा हसन अन्दाल पहुँचा और बहुत से उपाय सोचे गए पर वैमनस्य का सूत्र नहीं निकल सका। लाहौर लौटने पर शाहजादा मुहम्मद मुखज्जम शाह खालम बहादुर इस कार्य के लिए चुने गए । शाहजादे ने अपनी दूरदर्शिता से या गुप्त ज्ञान से, जैसा कि भाग्यवानों को बहुधा होता है, यह निश्चय कर कि उस प्रांत की शांति-स्थापन श्रमीर खाँ की नियुक्ति से संबद्ध है, इस बात को दरबार को लिखा। २० वें वर्ष में ४ मुहर्रम सन् १०८८ हि॰ (२१ फरवरी सन् १६७७ ई०) को आजम खाँ कोका के स्थान पर उक्त खाँ प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। अगर खाँ हरावल में था और पेशावर के पास ही से अफगानों को दंड देना आरंभ किया गया । इसके बाद सेना लमगानात पहुँची । श्रमर खाँ ने उस स्थान के आसपास अफगानों को मारने के बड़ी चमता दिखलाई श्रीर एमल खाँ से द्वंद्व युद्ध किया, जिसने शाह की पदवी

धारण कर पहाड़ों में अपने नाम का सिकाढाला था। इसने अप साहस हढ़ता से डँटे रहने में दिखलाया, जब कि उसके सा भाग गए थे। करीब था कि वह मारा जाता पर उसके इ हितैषियों ने उसका हित साधन कर उसकी वाग पकड़ छी अ

उस भयानक स्थान से उसे निकाल ले गए । अमीर लाँ ने अप सेना की शक्ति दिखला कर क्रमशः उन सभ्यता के राध्य श्रजनवियों के प्रति ऐसी शांति पूर्ण तथा सदय कार्यवाही की । इन जातियों के मुखियों ने अपना बहशीपन तथा जंगलीपन छो दिया और बिना भय के इससे आकर मिलने लगे। उन सब हिसाव ठीक कर लिया और अपने वाईस वर्ष के शासन में व कभी किसी घटना में नहीं पड़ा श्रीर न कभी नीचा देखा। ४२ वर्ष के १७ शब्वाल सन् ११०९ हि० ( २७ श्रप्रैल सन् १६९ ई०) को यह मर गया। यह इमामिया धर्म का या श्रौर ईरा के विद्वानों तथा साधुयों के लिए वहुत धन भेजता था। य राजधानी में अपने पिता के मकवरे में गाड़ा गया। यह दु तथा दरदर्शिता से पूर्ण श्रफसर था। श्रच्छा होता यदि इस समय के मंशी श्रौर विचारवान लोग इसके हृदय के हाशिए ख्पायों के चित्र, पूरे या श्रधूरे ले सकते। इसकी विचार-शा राज्य के हृदय से उपद्रव का श्रोछापन हटा देती श्रौर इसव अनुक्रम-रॅंगली समय की नाड़ी पहचान लेती तथा नस को पक लेती, जिससे विद्रोह सो जाता । उसके योग्य हाथों ने श्रत्य चारियों के हाथों को अधीनता स्वीकार करायी और उसके क रूपी पैरों ने डांकेजनी के पैरों को दवा दिया। उसने शक्तिकी नी गिरा दी । उसने अत्याचार के डैनों को काट डाला । ऊँचा भाग भी सुप्राप्ति हैं। अपने विचारों के बाग में उसने जो कलम लगाए सभी फल देने वाले पेड़ हो गए। उसकी कार्य-पट्टी पर ऐसा इंछ न लिखा, जो सफल न हुआ हो। उसकी आशाओं के पृष्ठ पर ऐसा कुछ नहीं दिखलाया, जो पूरा न हुआ हो। इसने कुपा की डोरी से अफगान मुखियों को, जो अपने गईन तथा शिर आकाश से भी ऊँचा रखते थे, ऐसा खींचा कि वे आज्ञाकारी हो गए और सचाई तथा मित्रता से उन जंगिलयों को ऐसा वश किया कि वे उसके शासन के शिकारवंद के स्वतः अनुगामी हो गए। अपने सत्य विचार के जादू से उस जाति के मुखियों में आपसकी लड़ाई की शतरंज विछ गई और वे एक दूसरे पर दूर पड़े। आअर्थ तो यह था कि ये सभी अपना कार्य ठीक करने में अमीर खाँ से राय लेते थे।

कहते हैं कि एक बार कुछ अफगान जाति एमल खाँ के झंडे के नीचे नहीं आई। उस पार्वत्य प्रांत के हर एक आदमी कई दिन का खाना छेकर उपस्थित हो गए। बड़ा शोरगुल मचा और बहुत लोग जमा हो गए। काचुछ के सृबेदार की खेना को इसका सामना करना असंभव था। अमीर खाँ कष्ट में पड़ गया और अब्दुल्छा खाँ खेशगी से, जो मंसबदारों तथा सहायकों का एक मुखिया था और चालाकी तथा धूर्तता में प्रसिद्ध था, प्रत्येक जाति के मुखियों को मूठे पत्र इस आशय के लिखवाए कि 'हमछोग बहुत दिनों से किसी गुप्त भलाई के लिए प्रतीचा कर रहे थे कि साम्राज्य अफगानों को मिल जाय। ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए कि वह आशा पूरी हो रही है। परंतु जिस मनुख्य को गदी पर वैठाना चाहते हो उसके स्वभाव

से हम लोग परिचित नहीं है। यदि वह साम्राज्य के योग्य हो तो हमें लिखिए, हम भी उसके पास चर्ले क्योंकि सुगलों की सेवा लाभ-रहित है। ' उत्तर में उन सब ने एमल खाँ की प्रशंसा लिख कर इसे आने को बहुत तरह से लिखा। अब्दुल्ला खाँ ने प्रत्युत्तर में फिर लिखा कि 'ये गुण उत्तम हैं पर राज्य-कार्य में सर्वोत्तम गुरा हर जाति की प्रजा के लिए समान न्याय तथा विचार है। इसकी जाँच के लिए कुपा कर पृछिए कि यह प्रांत विजय करने पर वह उसे किस प्रकार सब जातियों में वितरित करेगा। यदि ऐसा करने में वह हिचके या पत्तपात करे तो वह वात प्रत्यक्ष हो जायगी।' जातियों के सुवियों ने इस राय पर कार्य करना श्रारंभ किया श्रीर एमल खाँ को समाचार भेजा। वह एक छोटे से प्रांत को इतने श्राद्मियों में किस प्रकार वॉटे, इसी विचार में पड़ गया, जिससे उससे मागड़ा हो गया। बहुत सी मुर्खे तथा साधारण प्रजा चल दी। श्रंत में उसे वाध्य होकर बॅटवारा ञ्रारंभ करना पड़ा । इसमें भी प्रकृत्या श्रपने दलवालों का उसने पक्ष लिया तथा संबंधियों पर क्रपा की, जिससे मगड़ा वढ़ गया। हर एक मुखिया अपने देश को चला गया श्रीर घान्दुल्ला खाँ को न मिलने के लिए लिखता गया।

श्रमीर खाँ की स्त्री का नाम साहिव जी था, जो श्रलीमदीन खाँ श्रमीठल उमरा की पुत्री थी। वह श्रपती वृद्धिमत्ता तथा कार्यज्ञान के लिए अजीव स्त्री थी। राजनीति तथा कीप-कार्य में भाग लेती श्रीर काम करने में श्रच्छी योग्यता दिखलाती। कहते हैं कि जिस रात्रि को श्रमीर खाँ की मृत्यु का समाचार श्रीरंगलेव को मिला, उसने तत्काल श्रशंद खाँ को चुलाया, जो बहुत दिन काबुल में दीवान रह चुका था और अब खालसा का दीवान था, और कहा कि बड़ी दु:खप्रद घटना अर्थात अमीर खाँ की मृत्यु हो गई है। वह प्रांत जो किसी भी सीमा तक विद्रोह तथा उपद्रव के लिए तैयार रहता है, अरचित पड़ा है और यह भय है कि दूसरे शासक के पहुँचने तक वहाँ बळवा हो जाय। अर्राद खाँ ने हठ किया कि अमीर खाँ जीवित है, तब वादशाह ने शाही रिपोर्ट उसके हाथ में दे दिया तब उसने कहा कि 'में यह स्वीकार करता हूँ पर उस प्रांत का शासन साहिब जी ही का है। जब तक यह जीवित है तब तक उपद्रव की आरांका नहीं।' औरंगजेब ने तुरंत उस योग्य प्रबंधकर्ता को लिखा कि शाहजादा शाह आलम के पहुँचने तक वह प्रबंधकार्य देखे।

कहते हैं कि उस अशांत प्रांत में शासकों का आना जाना खतरे से खाली नहीं था, तब एक मृत प्रांताध्यत्त के पड़ाव का सुरिचत निकल जाना असंभव था। इस कारण साहिब जी ने अमीर खाँ की मृत्यु इस प्रकार छिपा ली कि उसकी कुछ भी खबर न उड़ी। उसने अमीर खाँ से मिलते जुलते एक आदमी को ऐनादार पालकी में बैठा दिया और मंजिल मंजिल कून आरंभ कर दिया। प्रतिदिन सैनिकगण उसे सलाम करते और छुट्टी लेते। जब पार्वत्य प्रांत से बाहर आ गए तब शोक कार्य पूरा किया गया।

कहते हैं कि बहादुर शाह के पहुँचने तक, श्रौर इसमें बहुत समय छग भी गया था, साहिब जी ने उस प्रांत के शासन का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। अमीर खाँ का शोक मनाने के लिए बहुत से सुखिये श्राए थे। उसने उन सबको बड़े सम्मान से अपने पास ठहरा रखा था और अफगानों के पास समाचार भेजा कि 'वे अपनी प्रथा के अनुसार कार्य करें और उपद्रव तथा डॉक्यून से दूर रहें और अपने स्थान से न बढ़े। नहीं तो गेंद तथा मैदान प्रस्तुत है। यदि मैं जीती तो मेरा नाम प्रलय तक वना रहेगा।' उन सबने इसका औ चित्य समक लिया और अपनी प्रतिज्ञा तथा शपथ दुहराया और अधीनता से अलग नहीं हुए।

विश्वासपात्र श्रादिमयों की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि यह पवित्र स्त्री ऋपने यौवन में एक तंग गली में पालकी पर जा रही थी कि एक शाही हाथी, जो सवमें मुखिया था, अपने पूर्ण वमंड में उसके सामने था पहुँचा। शांति रक्षकों ने उसे छौटाना चाहा पर महावत ने नहीं रोका, क्योंकि उसकी जाति घंमड से खाली नहीं श्रीर उसपर हाथी के वादशाही होने से उसका घंमड और भी चढ़ गया था । उसने हाथी को आगे वढ़ाया और यद्यपि इधर के मनुष्यों ने अपने हाथ तूणीरों पर रक्खे पर हाथी ने अपनी सूंड़ पालकी पर रख दिया और उसे मरोड़ कर कुचळ डालना चाहा। वाहकगण पालकी भूमि पर रख कर भाग गए। वह वहादुर श्री पास के एक सरीफ की दूकान पर चढ़ गई श्रीर उसे वंद कर लिया। श्रमीर खाँ कई दिनों तक भारतीय लजा के कारण कुद्ध रहा और उससे अलग होना चाहा पर शाहजहाँ ने उसकी भत्सीना की और कहा कि 'उसने मदीना काम किया न्त्रीर त्रपनी तथा तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाई । यदि हाथी उसको श्रपते सुंड़ में लपेट कर तमाम संसार को दिखाता तो कैसे उसकी प्रतिष्टा वच रहती।

श्रमीर खाँ को साहिब जी से कोइ संतान नहीं थी और

चसकी इसपर पूरी हुकूमत थी इसलिए यह बहुत छिपा कर रखेली रखे था, जिनसे बहुत संतान थी। अंत में साहिवजी को यह माल्स हुआ और उसने उनपर दया कर उनका पालन किया । ष्यमीर खाँ की मृत्यु के दो वर्ष बाद काबुल का कार्य संपादित कर वह वहानपुर श्राई । उसे मका जाने की श्राज्ञा मिल चुकी थी इस लिए वह अमीर खाँ के पुत्रों को दरबार भेज कर सूरत बंदर की श्रोर चल दी। इसके बाद जब श्रमीर खाँ की संपत्ति जाँची गई तब साहिब जी को दरबार आने की आज्ञा भेजी गई पर श्राज्ञा पहुँचने के पहिले उसका जहाज छूट चुका था । उसने मका में बहुत धन बाँटा था इसलिए वहाँ के शासक तथा अन्य लोग इसकी बड़ी प्रतिष्ठा करते। श्रमीर खाँ के बड़े पुत्र की मीर खाँ की पदवी और एक हजारी ६०० सवार का मंसब मिला तथा उसका विवाह वहरमंद खाँ मीर बख्शी की पुत्री के साथ हुआ। वहादुर शाह के समय में यह त्रासफ़ुदौला का नायब होकर लाहीर का शासक नियत हुआ। उसका एक दूसरा पुत्र मिरजा जाफर अकीदत खाँ था, जो बहादुर शाह के समय में पटना का शासक और बाद को शाहजादा अजीमुरशान का बख्शी नियत हुन्त्रा था। मिरजा इत्राहीम, मरहमत खाँ श्रीर मिरजा इसहाक श्रमीर खाँ की जीवनी, जो अपने अन्य भाइयों से विशेष प्रसिद्ध हुए और ये दोनों तथा रुहुझा खाँ द्वितीय की स्त्री खदीजा बेगम एक माता से थे, अलग दी गई है। अन्य पुत्रों ने इतनी भी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की। जैसे हादी खाँ मरहमत खाँ की नायबी में पटने गया, सैफ खाँ पुर्निया का फौजदार हुआ और असदुहा खाँ निजामुल्मुल्क श्रासफजाह की प्रार्थना पर दक्षिण का बख्शी बनाया गया ।

#### ६०. अमीर खाँ सिंधी

इसका नाम श्रन्दुल् करीम था श्रौर यह अमीर श्रवुल्कासिम नमकीन के पुत्र अमीर खाँ का लड़का था। जन इसका पितामह भक्तर में शासन करते समय वहीं रह गया तब श्रपना समाधि स्थल वहीं बनवाया। इसका पिता भी ठट्टा प्रांत में मरा श्रौर श्रपने पिता के पास गाड़ा गया। इस कारण इस वंश के वहुत से श्रादमियों का वह प्रांत जनमस्थान तथा शिक्षालय रहा। इसी छिए इसने नाम में सिंधी श्रद्ध लगाया । ये वास्तव में हिरात के सैयद थे, जैसा कि इसके पूर्वजों के वृत्तांत में लिखा जा चुका है। अमीर खाँकी जीवनी में भी यह लिखा जा चुका है कि उसे भी अपने पिता के समान बहुत सी संतान थी। सी वर्ष की अवस्था में भी वह लड़के पैदा करने में न चूका। मीर श्रव्हुल् करीम भाइयों में सबसे छोटा था। केवल अमीरों के छड़के या खान:जाद ही बादशाहों की खास सेवा में रह सकते थे और इसी लिए खनास कहलाते थे। अमीर खाँ पहिले एक खवास हुआ और वाद को खवासों का दारोगा हुआ। इसकी जन्म पत्री में उन्नति तथा सम्मान लिखा था, इससे यह २६ वें वर्ष में जब बादशाह के श्राने से औरंगाबाद खुजिस्ता-दुनियाद कहलाया, तब यह निमाज के स्थान का दारोगा नियत हुआ। इसके बाद इस कार्य के साथ सात चौकी का रक्तक नियत हुआ। वादशाह ने इसको और तरक्की देने के विचार से इसे नक्काश-

खाने का दारोगा नियुक्त कर दिया। २८ वें वर्ष के श्रंत में इसका दोष पाया गया भौर यह निमाज स्थान की दारोगा-गिरो से हटाया गया। २९ वें वर्ष में जब शाहजादा शाहञालम वहादुर श्रीर खानजहाँ ने तैलंग के सुलतान श्रवुल्हसन की सेना को परास्त कर हैदराबाद नगर पर छाधिकार कर छिया तब छामीर खाँ शाहजादे तथा सदीरों के लिए खिळत्रत श्रौर रत आदि लेकर भेजा गया। कुछ श्रौर खास लोग भी मार्ग में साथ हो गए। जब वे हैदरावाद से चार कोस पर पहुँचे तब शेख निजाम हैदरावादी उन पर ससैन्य टूट पड़ा । नजाबत खाँ श्रीर असालत खाँ, जिन्हें जफ़राबाद के अध्यच कुछीज खाँ ने मार्ग प्रदर्शक के रूप में दिया था, शत्रु से पहिचान रहने के कारण उनसे जा मिले। रस्न, खिलअत घोर दूसरी वस्तु तथा व्यापार का सामान घोर साथ के आद्मियों का कुल श्रसवाब कारवाँ के सामान सिंहत छुट गया। मीर श्रव्दुल्करीम घायल होकर मैदान में गिरा श्रौर कैद होकर श्रवुल्ह्सन के सामने लाया गया। चार दिन बाद इसे गोलकुंडा से शाहजादे के पड़ाव तक, जो हैदराबाद के पास था, पहुँचा कर लानेवाले लौट गए। मुहम्मद मुराद खाँ हाजिब यह सुन कर इसे अपने घर लाया श्रौर उससे अच्छा वर्ताव किया। जब इसके घाव घ्यच्छे हुए तब यह शाहजादे के पास उपस्थित हुआ और जो जवानी समाचार इससे कहे गए थे उसे कहा। यहाँ से छुट्टी छेने पर यह खानजहाँ बहादुर के साथ गया, जो द्रवार बुलाया गया था श्रौर साम्राज्य की चौखट पर सिर रगड़ा। गोलर्जुडा के घेरे में कंप-कोष का करोड़ी शरीफ खाँ द्त्तिगा के चारो प्रांतों का कर उगाहने पर नियत हुआ तव

अमीर खाँ उसका नायन नियुक्त हुआ। उसी समय यह दंड का श्राध्यक्ष भी नियत हुआ। ३३ वें वर्ष में दरवार श्राने पर कोष करोड़ी के कार्य के प्रस्कार में, जिसमें इसने कमी तथा महागी के स्थान पर श्राधिक्य श्रौर सस्ती दिखलाई थी, इसे मुलतफत खाँ की पदवी मिली । इसके बाद ख्वाजा हयात खाँ के स्थान पर यह धावदार-खाना का अध्यक्ष हुआ। ३६ वें वर्ष में यह वजीर खाँ शाहजहानी के प्रत्र अनवर खाँ के स्थान पर खवासों का दारोगा नियत हुआ श्रौर एक हजारी मंसव पाया । यह श्रौरंगजेव के मुँह लगापन तथा उसकी प्रकृति समभाने के कारण अपने समय के लोगों की ईब्यों का पात्र हो गया। ४५ वें वर्ष में इसे खानजाद खाँ की पदवी मिली और वाद को उसमें मीर भी जोड़ा गया। इसके अनंतर मीर खाँ की पदवी हुई। ४८ वें वर्ष में तोरण हुर्ग विजय पर इसे अपने विता की पदवी अभीर खाँ मिली। उस समय वादशाह ने कहा कि 'तुम्हारे पिता मीर खाँ ने अमीर खाँ होने पर एक अत्तर "अतिफ" जोड्ने के कारण एक लाख रुपया शाहजहाँ को नजर दिया था, तुम क्या देते हो ?' उसने **चत्तर दिया कि 'पवित्र व्यक्तित्व के लिए हजारों हजारों जीवन** वित्तान हों। मेरा जीवन तथा संपत्ति वादशाह के लिए ही है। दसरे दिन उसने याकृत लिपि में लिखा कुरान उपहार दिया, जिस पर वादशाह ने कहा कि 'तुमने ऐसी वातु भेंट दी है कि यह पृथ्वी और इसमें का कुल सामान मिल कर उसकी वरावरी नहीं कर सकता।' वाकिनकेरा छेने पर इसका मंसव पाँच सौ वढ़ कर तीन हजारी हो गया। श्रीरंगजेव के राज्य के श्रंत काल में यह उसका साधी या श्रौर मुसाहियी तथा विश्वास में, जो इस पर था, इससे कोई वढ़ कर नहीं था। दिन रात यह साथ रहता। मछासिरे-छालमगीरी में लिखा है कि वाकिनकेरा से तीन कोस पर देवापुर में वादशाह बीमार हुआ और रोग इतना तील्र था कि कभी-कभी वह प्रछाप करने छगता। उसकी अवस्था नव्ये तक पहुँच गई थी, इस छिए सब निराश होने छगे और देश भर इस विचार से कि क्या होगा घवड़ा उठा।

अमीर खाँ कहता है कि 'किस प्रकार उसने एक दिन वादशाह को, जब वह बहुत निवल था, यह शैर बहुत धीरे धीरे कहते सुना—

जब तुम श्रास्ती या नन्त्रे वर्ष को पहुँच गए। तब इस समय में तुम बहुत कष्ट पा चुके।। जब तुम सौ वर्ष की श्रावस्था को पहुँचो। तब जीवन के रूप में यह मृत्यु है।।

जन यह मेरे कान में पड़ा तब मैंने भाट कहा कि नादशाह जीनित रहें, शेख गंजनी निजामी ने ये शैर कहे थे पर ने इस शैर की भूमिका थे—

तब यह बेहतर है कि तुम प्रसन्नता रखो। श्रीर उस प्रसन्नता में ईश्वर का ध्यान करो॥

बादशाह ने कहा कि 'शेर को दुहराश्रो।' मैंने ऐसा कई बार किया तब उन्होंने लिख कर देने का इशारा किया। मैंने लिख कर दिया और उन्होंने देर तक पढ़ा। शक्तिदाता ने उन्हें शिक दी और सुबह वह श्रदालत में श्राए। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे शेर ने हमें पूर्ण स्वस्थता दी और निर्वलता के वदले ताकत दी।' खाँ तीत्र मेधाशकि तथा अच्छी विचार शिक का पुरुष

था। बीजापुर के घेरे के छिए एक दिन वादशाह तख्ते रवाँ पर एक दमदमा देखने जा रहे थे, जो दीवाल के बरावर ऊँचा किया गया था श्रोर किछे से गोले उस नालकी पर से निकल जा रहे थे। उस समय श्रमीर खाँ ने, जो केवल जाय निमाज खाने का दारोगा मात्र था घोर प्रसिद्ध नहीं हुआ था, यह तारील तुरंत वताया और कागज के एक दुकड़े पर पेन्सिल से तिख कर भेंट किया। 'फत्हे बीजापुर जूदे मीशवद' श्रर्थात् बीजापुर शीव विजय होगा। ( सन् १०९९ हि॰ सन् १६८८ ई॰ )। वादशाह ने इसको ग्रुभ सगुन माना श्रीर कहा। 'ख़ुदा करे ऐसा हो' उसी सप्ताह में हुर्ग वालों ने व्यधिकार दे दिया। गोलकुंडा दुर्ग लेने पर भमीर खाँ ने यह तारीख कहा, 'फत्हे किला गोलकुंडा सुवारक वाद' अर्थात् गोलकुएडा दुर्ग की विजय मुबारक हो (सन् १०९९ हि०)। इसकी भी वादशाह ने प्रशंधा की। इसमें घमंड तथा ऐंठ के दुर्राण थे इसलिए इसने श्रहंकार की टोपी की चोटी ध्रपने छविनय के शिर पर टेढ़ी रखा। यद्यपि यह छोटे मंसव का था पर मुख्य अफसरों से भी अपने को ऊँचा सममता था। उसका ऐसा प्रभाव वढ़ गया था कि डवतम श्रफसर भी इसकी प्रार्थना करता था। जब यह आज्ञा दी गई कि उनके सिवा, जिन्हें शाही सरकार से पालकी दी गई थी, कोई शाहजादा या श्रफसर, जिन्हें पाछकी में सवार होने का स्वत्व शाप्त है, गुलालवार में भीतर न ष्यावे, तव इसको जिसे उस समय मुल्तफत खाँ की पर्वी मिली थी और जुम्लतुल मुल्क असद खाँ दोनों को योड़े ही दिनों चाद पालको पर भीतर आने की आज्ञा मिल गई। इसके चाद वहरमंद खाँ, मुखलिस खाँ और रुद्रहा खाँ की

भी श्राज्ञा मिल गई। इससे ज्ञात हो जाता है कि इसका कितना प्रभाव था और वादशाह के हृदय में इसका कैसा स्थान था। इसका विश्वास भी बहुत था। इसकी श्राज्ञा पर न्यापारी लोगः हर एक प्रांत का माल आधे और तिहाई दाम पर भेज देते थे। यह इसे समभ जाता श्रीर गुप्त रूप से जाँच कर ठीक दाम माऌ्म कर लेता था। श्रीरंगजेब की मृत्यु पर इसने मुहम्मद श्राजमशाह का साथ दिया पर इसके पास सेना तो थी ही नहीं इसलिए यह सामान के साथ ग्वालियर में रह गया। जवः बहादुर शाह वादशाह हुआ और पहिले के अफसरों को चाहे वे श्रवुगामी या विरोधी थे, तरक्की मिली तब श्रमीर खाँ को भी तीन हजारी ५०० सवार का मंसब मिला पर इसका वह प्रभाव तथा ऐश्वर्य नहीं रह गया। यह निराश्रय सा हो गया और भागरा दुर्ग की अध्यक्षता स्वीकार कर एकांतवासी हो गया और न देखने योग्य को नहीं देखा। मुनइम खाँ खानखानाँ ने, जो गुण तथा सदयता में अपने समय का श्रद्धितीय था, इसके पुराने समय का विचार कर इसे आगरा की भध्यत्तता दी। बाद को चस पद से हटाया जाकर यह केवल दुर्ग का श्रध्यच रह गया।

मुहम्मद फर्रखिसियर के राज्य के मध्य में बारहा के सैयदों के कारण जब राज्य प्रबंध में ढिलाई पड़ने लगी और औरंग- जेब के अफसरों से स्थय लेने की आवश्यकता पड़ी तब इनाय- तुझ खाँ, हमीदुद्दीन खाँ वहादुर और मुहम्मद नियाज खाँ सभी पर फिर ऋषा हुई तथा अमीर खाँ भी आगरे से जुलाया गया और खवासों का दारोगा नियुक्त हुआ। बादशाह के गहो से उतारे जाने पर जब बारहा के सैयदों के हाथ में राज्य की बागडोर

चली गई तब अमीर खाँ अफजल खाँ के स्थान पर सदकस्सुदूर नियत हुआ। कहते हैं कि कुतुबुल् मुल्क इसके पहिले प्रभाव का विचार कर इसकी प्रतिष्ठा करता रहा और अपने मसनद के कोने पर बैठाता था। इसी समय इसकी मृत्यु हुई। इसके एक भी पुत्र ने ख्याति नहीं पाई । वे अपने पिता की कमाई ही से संतुष्ट थे। केवल श्रवुल् खैर खाँ ने खानदौराँ ख्वाजा श्रासिम के संवंध के कारण मृत बादशाह के समय खाँ की पदवी पाई श्रौर श्रपना ऐश्वर्य वनाए रखा। यह उक्त खानदौराँ के साथ ही रहता था। श्रमीर खाँ के बड़े भाई जियारदीन खाँ का पौत्र मीर श्रवुंल्वफा इसके लड़कों से श्रधिक प्रसिद्ध हुआ। श्रौरंगजेव के राज्य के अंत में यह जायनिमाज खाना का दारोगा नियत होकर सम्मानित हुआ। वादशाह इसकी योग्यता तथा युद्धि की तीव्रता को सममता था। इसीसे एक दिन शाहजादा वहादुर शाह का प्रार्थना पत्र, जो संकेताक्षरों में लिखा था, वादशाह के पास आया, पर वह संकेत ज्ञात नहीं था, इससे वादशाह ने अपनी खास डायरी मीर को देकर कहा कि 'इसमें दो तीन संकेतों का विवरण इमने लिखा है, जिनमे मिलान कर इसका अर्थ लिख लाखो, मीर ने भपनी बुद्धि तथा शोघ्रता से संकेताक्षर का पता लगा चसे लिख डाला और वादशाह को दे दिया, जिसने उसकी प्रशसा की।

### ६१. ऋख खाँ

इसका नाम नूरमहम्मद था। शाहजहाँ के राज्य काल में इसे मंसब मिला श्रौर तीसरे वर्ष में जब बुर्हानपुर में बादशाह थे श्रौर तीन सेनाएँ तीन सेनापितयों के श्रधीन खानजहाँ लोदी को दंड देने के छिए श्रौर निजामुल्मुल्क दिचिगो के राज्य को ख्दने के लिए भेजी गई, जिसने खानजहाँ को शरण दी थी, तब यह आजम खाँके साथ भेजा गया था। इसके बाद यह दिचाग की सेना में नियुक्त हुआ और ७ वें वर्ष में जब शाहनादा शुजाक्ष परेंदा छेने के लिए दुचिण श्राया श्रीर खानजमाँ श्रागे भेजा गया तब यह जफर नगर में ५०० सवारों के साथ मार्ग की रक्षा के लिए नियत हुआ। उस वर्ष के अंत में इसे अरव खाँ की पदवी और डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसव मिला। ९ वें वर्ष जब फिर वादशाह दिल्ला गए श्रीर साहू भोंसला को दंड देने और आदिलशाह का राज्य लूटने को सेना भेजी गई तव यह खानदौराँ के साथ गया और आदिल खाँ के मनुष्यों को दंड देने में अच्छा कार्य किया। १० वें वर्ष दो हजारी १५०० सवार दो श्रस्पा सेह श्रस्पा का मंसव हो गया श्रौर फतहाबाद धारवर का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। इसके बाद् ५०० सवार की सरकी हुई। २४ वें वर्ष में डंका मिला। इसके अनंतर जन धारवर दुर्ग की रचा करते हुए इसको सत्रह वर्ष हो गए तव यह २७ वें वर्ष सन् १०६३ हि० (१६५३ ई०) में मर गया। इसका पुत्र किलेदार खाँ था, जिसका वृत्तांत श्रलग दिया हुआ है।

### ६२. अरब वहादुर

श्रकवर के समय में यह पूर्वीय जिलों में एक अफसर था श्रीर अपनी वहादुरी तथा लाभदायक सेवा के लिए इसने नाम कमाया । विहार में पर्गना सहस्रावँ इसे जागीर में मिला था। उस छोर के छफसरों ने जब बलवा किया तब इसने भी राज-द्रोह की घूल छपने माथे पर डाली और विद्रोह कर दिया। २५ वें वर्ष में जब बंगाल के प्रांताध्यच मुजफ्कर खाँ ने खात-जहाँ हुसेन कुली का सामान दरवार भेजा और वहुत से सैनिक तथा न्यापारी साथ थे, तब मुहिन्ब ऋलीखाँ ने कारवाँ के विहार पहुँचने पर हव्श खाँको कुछ सैनिकों के साथ उसकी रज्ञा को भेजा। अरब ने कारवाँ का पीछा किया श्रोर चौसाघाट से उसके पार होने पर उन हाथियों को जो पीछे पड़ गए थे, इसने लूट लिया । इसके बाद इसने एक प्रांत के दीवान राय पुरुपोत्तम पर इस समय आक्रमण किया, जो वक्सर में सिपाही भर्ती कर रहा था और जब वह गंगा के किनारे पूजा कर रहा था। उसने श्रपनी रक्षा की, पर घायल होकर मैदान में गिर पड़ा श्रीर दूसरे दिन मर गया। मुहिन्नश्रली ने जब यह सुना तव वह ष्ट्राकर अरव से लड़ा श्रीर उसे भगा दिया। इसके श्रनंतर द्रवार से शहबाज खाँ वहाँ भेजा गया श्रीर उसने दलपत उज्जैनिया के राज्य में पहुँच इसे परास्त कर सआदत श्रली खाँ को कंतित के दुर्ग में नियत किया, जो रोहतास के श्रंतर्गत है। श्ररव ने दलपत से मिलकर दुर्ग पर आक्रमण किया। घोर चुद्ध हुआ, जिसमें सथादत अली खाँ अपना कार्य करते हुए

मारा गया । अरव बहादुर ने नीचता से उसका कुछ खून पिया श्रौर कुछ अपने सिर में लगाया। इसके बाद यह मासूम खाँ फरेंख़ुंदी से जा मिला श्रौर शहबाज खाँ के साथ के दो युद्धों में योग दिया। उसके परास्त होने पर श्रलग हो संभल में उपद्रव मचाने लगा। वहाँ के जागीरदारों ने मिलकर इससे युद्ध किया, जिससे यह परास्त हो गया। तब यह बिहार गया श्रीर खानश्राजम कोका की भेजी हुई सेना से हार कर भागा। इसके बाद यह जौनपुर गया। जब राजा टोडरमल का पुत्र गोवर्डन् श्रकवर की आज्ञा से इसे दंड देने गया तव यह पहाड़ों में चला गया। इसके श्रनंतर वहराइच के पार्वत्य भाग में दुर्ग बनाकर यह रहने लगा। छ्टमार कर छौटने पर यहीं माल जमा करता। एक दिन यह धावे में गया हुआ था। भूम्याधिकारी खड्गराय ने छपने पुत्र दूछहराय को हुर्ग पर भेजा। अरब बहादुर के दरवानों ने इसे अरब ही समभा और नहीं रोका। जमींदार के सैनिकों ने सब माल ऌट लिया। वे लौट रहे थे कि ऋरब, जो घात में बैठा हुआ था, उनके पहुँचते ही उन्हें छितिर बितिर कर दिया। दूलहराय, जो पीछे रह गया था, श्रा पहुँचा श्रौर इसे परास्तः कर दिया। ऋरब और दो आदमी एक स्थान पर गिरे तथा जमीं-दार ने वहाँ पहुँच कर अरब को समाप्त कर दिया। यह घटना ३१ वें वर्ष सन् ९९४ हि० (१५८६ ई०) में हुई थी। शेख श्रवुल् फजल श्रकवरनामे में लिखता है कि इसके तीन दिन पहिले श्चरव नामक मीर शिकार भेलम में गिर गया था, तब बादशाह दोआव में चिनहट में थे और वहीं कहा कि 'मैं समभता हूँ कि **अरब के दिन समाप्त हुए।** 

# ६३. अर्शद खाँ मीर अवुल् अला

यह अमानत लॉ खवाफी का भाँजा और संबंधी था और खहुत दिनों तक काबुल प्रांत में नियत था। औरंगजेव के ४२ वें वर्ष में दरवार आकर किफायत लाँ के स्थान पर खालखा का दीवान हुआ। अपनी सचाई, दियानतदारों और कार्य-कुशलता से वादशाह का विश्वासपात्र हो गया, जिससे और लोग इससे ईच्ची करने लगे। द्वेषी आकाश किसी की सफलता को प्रसन्न ऑलों से नहीं देख सकता और सदा मनुष्य की इच्छाल्पी शीश के घर पर पत्थर फेंकता रहता है। इसने कुछ दिन भी आराम से व्यतीत नहीं किये थे कि ४५ वें वर्ष सन् १११२ हिजरी (सन् १७०१ ई०) में मर गया। इसके वड़े पुत्र मीर गुलाम हुसेन को किफायत लॉ को पदवी मिली थी। इसके दो लड़के थे, जिनमें से एक मीर हैदर था, जिसको अंत में पिता की पदवी मिली और दूसरे मीर सैयद मुहम्मद को उसके दादा की पदवी मिली।

### ६४. अर्सलाँ खाँ

यह श्रतावर्दी खाँ प्रथमका पुत्र था श्रोर इसका नाम अर्धलाँ कुली था। औरंगजेब के ५ वें वर्ष में यह ख्वाजा सादिक वख्शी के स्थान पर बनारस का फौजदार हुआ। ७ वें वर्ष उट्टा प्रांत में यह सिविस्तान के फौजदार जियाउद्दीन खाँ के स्थान पर नियत हुआ और एक हजारी ९०० सवार का मंसक बढ़ा कर मिला, जिसमें ७०० दो अस्पा सेह अस्पा थे, तथा श्रसंलाँ खाँ की पदवी मिली। १० वें वर्ष में यह सुलतान पुर बिलहरी का फौजदार हुआ और दो हजारी ८०० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसवदार हुआ। ४० वें वर्ष में ५०० सवार वहें। इससे श्रिक वृत्तांत नहीं मिला।

## ६५. मुल्ला अलाउल्मुल्क तूनी उर्फ फ़ाजिल खाँ

यह प्रकृति संबंधी तथा मिस्तिक के विषयों में अपने समय के अद्वितीय पुरुषों में से था। भूगोल तथा क्योतिष के ज्ञान में सबसे वढ़ा-चढ़ा था। अपने गुणों के आधिक्य और अपने सुक्यवहार के कारण यह विद्वानों में मान्य समभा जाता था। शाहजहाँ के ७ वें वर्ष में फारस से हिन्दुस्तान आकर नवाव आसफजाह के पास पहुँचा, जो स्वयं अनेक गुणों का कोप था और उसकी मुसाहिवी में रहने लगा। उस सर्दार की मृत्यु पर १५ वें वर्ष वादशाही सेवा में भर्ती हो पाँच सदी ५० सवार का मंसवदार हुआ।

लाहीर की साढ़े श्रड़तालीस कोस लंबी नहर श्रलीमरदान खाँ के एक अनुयायी द्वारा, जो इस काम को श्रच्छी तरह जानता था, रावी नदी के उद्गम के पास से उक्त खाँ की तत्त्वावधानता में एक लाख रुपये न्यय करके छाई गई थी पर उस शहर के श्रास पास तक पानी नहीं पहुँचता था इसलिए एक लाख रुपया श्रीर इस काम के लिए दिया गया। इसमें से भी काम के न जानने के कारण पवास सहस्र रुपये मरम्मत में खर्च हो गए श्रीर लाभ कुछ भी न हुआ। मुल्ला अलाउल्मुहक ने, जो श्रन्य विद्याशों के साथ इस काम को भी जानवा था, पुरान नहर के पांच कोस को उसी प्रकार रहने देकर तीस कोस नया खुदवाया श्रीर तय लाहीर में विना रुकावट के काफी पानी आने

लगा। १६ वें वर्ष यह दीवान तन नियत हुआ। १९ वें वर्ष दारोगा अर्ज नियत हुआ। इसके अनंतर खानसामाँ नियत हुआ और वरावर तरकी होती रही। वलख और वर्ख्शा पर अधिकार होने के पिहले उस प्रांत के विजय होने का नजूम से पता लगाकर शाहजहाँ से कह चुका था। उक्त प्रांत के विजय होने पर इसका मंसब बद्कर दो हजारी ४०० सवार का हो गया। २३ वें वर्ष फाजिल खाँ पदवी मिली। २८ वें वर्ष तीन हजारी मंसव-दार हो गया।

७ रमजान सन् १०६८ हि० (१६५८ ई०) को ३२ वें वर्ष में जब दाराशिकोह आलमगीर से युद्ध कर लौटा और विजयी शाहजादा युद्ध-स्थल से दो कूच पर नूरमंजिल बाग में, जो आगरे के पास है, आकर ठहरा तब शाहजहाँ ने फाजिल खाँ को अत्यंत विश्वासपात्र श्रौर उस समय इसे अपना खास आदमी समभकर लिखित फरमान के साथ जवानी संदेश देकर औरंगजेव के पास भेजा। इसका विवरण संज्ञेप में यह है कि 'जो कुछ भाग्य में । लिखा था वही हुन्ना । उन सब निश्चय रूप से होने वाले कार्यों को ध्यान में न रखना अपने को पहचानना और ख़ुदा को जानना है। कठिन रोग से मुक्ति मिली है श्रौर वास्तव में दूसरा जीवन मिला है, इसलिए मिलने की वड़ी इच्छा है, जल्दी भेंट करने आस्रो।' फाजिल खाँ ने अच्छे विचार और दोनों पत्त की भलाई की इच्छा से बादशाही फरमान और संदेश देकर इस -श्रकार मीठी बार्तें की कि शाहजादा पिता की सेवा में जाने के ं लिए तैयार हो गया और प्रणाम करने तथा सेवा में पहुँचने के -बारे में प्रार्थना-पत्र लिख भेजा। फाजिल खाँ के जाने के बाद

कुछ सदीरों ने उसके विचार बदलवा दिए। जब दूसरी वार उक्त खाँ श्रानंददायक संदेश शाहजहाँ की श्रोर से लाया तव यहाँ का दूसरा रंग देखा श्रीर उसके वहुत कुछ सममाने पर भी कोई भाशा नहीं पाई गई। श्रंत में जो होनेवाला था वही हुआ। श्रौरंगनेव को फाजिल खाँ की बुद्धिमानी श्रौर राजमिक पर पूरा विश्वास था इसिछए शाहजहाँ के जीवन ही में स्वभाव पहचानने छौर भाषा ज्ञान के कारण वादशाह की पेशकारी छौर वयुतात का काम उसे सौंपा। द्वितीय जुल्द्स के दूसरे वर्ष इसका मंसव चार हजारी २००० सवार का हो गया श्रीर दीवान-कुल तथा प्रधान मंत्री के संबंध के वड़े बड़े कागज तथा फरमान इसके प्रबंध में रहने लगे। इसके अनंतर कुछ संदेशों के साथ शाहजहाँ के पास भेजा गया। चौथे वर्ष शाहजहाँ के भेजे हुए रत्नों और जड़ाऊ वर्तनों को औरंगजेब के पास ले गया। पाँचवें वर्ष पाँच हजारी मंसवदार हो गया। ६ ठे वर्ष जव बादशाह काश्मीर में थे तब दीवानी कार्यों के मुतसदी रघुनाथ के समय में मर गया।

उक्त खाँ श्रपने गुणों, बुद्धिमत्ता तथा गांभीर्य के कारण मंत्री के चच पद के योग्य था। १५ जीकदः सन् १०७३ हि० को उस उच्च पद पर नियत हुआ। यह ईर्ष्योल आकाश, जो पुराना शत्रु और संसार को कष्टकर है तथा सदा योग्य पुरुपों से वैमनस्य रखता है, उक्त खाँ को चैन नहीं छेने दिया, जिसे मंत्रित्व का खिल अत अच्छी तरह शोभा देता था। इस सेवा के स्वीकार कर लेने के बाद इसके पेट में शूल उठा और योड़े समय में बहुत तीन हो गया। इसकी अवस्था बहुत हो चुको थी और इसमें बीमारी के सहन करने के लिए शक्ति नहीं रह गई थी, इसिछए कोई दवा छाभदायक न हुई। उसी महीने की २७ को केवल सत्रह दिन मंत्री रहकर यह मर गया। इसकी वसीयत के छानुसार शव लाहौर भेजकर इसके बनवाए हुए मकवरे में बाग के बीच गाड़ा गया। कहते हैं कि मंत्री होने के कुछ दिन पहिले इसने कहा था कि मैं वजीर हूँगा परंतु अवस्था साथ न देगी। दीवान होने के बाद प्रायः यह शैर कहता—

#### शैर

वॉंधकर उम्मीद निकला पर नहीं कुछ फायदा।
है नहीं उम्मीद फिर लौटेगी वीती उम्र अव।।

कहते हैं कि फाजिल खाँ ने नजूम से शाहजहाँ और औरंगजेब के विषय में जो कुछ लिखा था वह प्रायः ठीक उतरा।
कहते हैं कि उस घटना की भी, जो ४० वें वर्ष के अंत में
खवासपुर में आलमगीर को पहुँची थी, सूचना दे दी थी और
उसको दमन करने में किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। यह हर
एक को अपनी शक्ति और योग्यता से कुछ न समस्तता था।
कहते हैं कि एक दिन शाहजहाँ 'बेहिबिहिश्त' नामक नहर की
सैर को निकला, जो नई खुदकर दिछी पहुँची थी। सादुछा खाँ
भी साथ था। बातचीत में जैसा साधारणतः कहा जाता है
उसने नहर कहा। फाजिल खाँ ने कहा कि नह कहना चाहिए।
सादुल्ला खाँ ने जवाब में कलमा 'अनल्लाहो मुबतलैकुमिबिलहर'
पढ़ा। फाजिल खाँ ने अन्याय-पूर्वक हठकर कहा कि अरबी का
एक शेर इसका गवाह है। बादशाह ने कहा कि क्या कुरान की

मान्यता शैर से कम है। फाजिल खाँ चुप हो रहा। इसे संतान नहीं थी इसलिये इसकी मृत्यु पर इसके भतीजे वुरहानुद्दीन को, जो इसी वीच ईरान से अपने चचा के पास आया था, योग्य मंसव मिला। उसका वृत्तांत अलग छिखा जायगा।

### ६६. अलिफ खाँ अमान बेग

यह वंश परंपरा से चगत्ताई बर्लीस था। इसके पूर्वजों ने तैमूरी वंश की सेवा की थी। तैमूर का एक विश्वासी अफसर खली शेर खाँ इस का पूर्वज था। इसका पिता मिर्जा जान बेग. जिसका स्वभाव ऐसा विगड़ा कि उसका चरित्र खराव हो गया, खानखानाँ मिर्ना भन्दुर्रहीम की सेवा में था श्रौर अच्छा पद पा चुका था। जब वह मरा तब अमान वेग ने अपने पूर्वजों की प्रथा को पुनर्जीवित किया श्रौर शाहजहाँ का सेवक हो गया। इसे डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसव मिला श्रौर यह कंधार का दुर्गोध्यत्त नियत हुआ। यह इस पद पर बहुत दिन रहा श्रौर २६ वें वर्ष में इसे श्रालिफ खाँ की पदवी मिली। उसी वर्ष सन् १०६३ हि० (१६५३ ई०) के छंत में यह मर गया। इसे युवा योग्य छड्के थे। इनमें एक कलंद्र वेग था, जिसे पहिले शाहजहाँ के समय छः सदी मंसन मिला था। दाराशिकोह के साथ के पहिले युद्ध के बाद, जो श्रागरा जिले में इमादपुर के पास सामूगढ़ में हुआ था, इसे औरंगजेब से खाँ की पद्वी मिली और वीदर प्रांत के कल्याण दुर्ग का अध्यच नियत हो कर यह दिच्या चला गया। यह मानों वैसा था कि यह वंश दर-बार में दुर्गाध्यता के लिए नियत किया गया था। खाँ तथा उसके लड़के द्विण के दुर्गों की रचा में जीवन व्यतीत करते रहे। कल्याण में बहुत दिनों तक रह कर यह श्रहमदनगर में नियत हुआ श्रीर १५ वें वर्ष में मुखतार खाँ के स्थान पर यह जफराबाङ बोद्र दुर्ग का फौजदार तथा अध्यक्त नियत हुआ।

जब नल दुर्ग शाही सेवकों के हाथ में श्राया तव यह उसका श्रध्यत्त नियत हुआ। इसके वाद अंत में यह गुलवर्गा हुर्ग का अध्यत्त हुआ और सैयद मुहम्मद गेसू दराज के मकवर के रत्तक से जरा सी बात पर बिगड़ गया, जिसमें मार काट तक नीवत पहुँच गई। चीजापुर विजय के एक वर्ष पहिले यह मर गया। इसके लड़कों में, जो सब अपने काम में लगे थे, मिर्जा पर्वेज वेग. मुलखेड़ ( मुजफ्फरनगर ) हुर्ग का श्रध्यच था, जो गुलवर्गा से श्राठ कोस पर है। दूसरा नूहल्श्रयाँ था, जिसे जानवाज खाँ की पदवी मिली थी और जो वाद को पहिले दादा की श्रीर फिर पिता की पदवी से प्रसिद्ध हुआ। यह आरंभ में मुर्तजावाद मिरिच दुर्ग का अध्यक्त हुआ और इसके बाद वंकापुर के छांतर्गत नसीरावाद धारवर की अध्यक्तता के समय इसकी मृत्यु हुई। परंतु पर्वेज वेग सबसे श्रधिक प्रसिद्ध हुआ। पहिले इसे भी जानवाज खाँ की पदवी मिली पर वाद को वेगलर खाँ कहलाया। यह कई दुर्गों का श्रध्यच रहा। जब श्रोंकर कोरोज गढ़ विजय हुआ तव यह उसका घध्यच नियत हुआ पर एक वर्ष भी न हुआ कि मर गया। इसके लड़कों में वेग सहम्मद खाँ श्रदौनी का और मिर्जा मञ्जाली गुलपर्गा का अध्यत्त नियत हुआ। यहाँ से यह कैधार गया और मर गया। इसका पुत्र बुही बुहीन कलंदर बहुत दिनों तक मुलखेड़ का दुर्गा-<यक्ष रहा। यह किसी वस्तु को मूल्यवान नहीं समकता था और सीधा सादा कलंदर था। यह नश्वर पीले पत्यर की छितित्व चार दीवालों ही से संतुष्ट था, जिसे ईश्वर ने बनाया था।

# ६७. अली अकबर मूसवी

यह मीर मुइन्जुल्मुल्क मशहदी का छोटा भाई था। श्रकवर के राज्यकाल में यह भी तीन हजारी मंसव पाकर श्रपने बड़े भाई के साथ बादशाही कार्य करता रहा। २२ वें वर्ष में इसने श्रकः वर के सामने उसके जन्म की कहानी अर्थात् मौलूद नामा पेश किया, जिसे काजी गियासुद्दीन जामी ने लिखा था और जो श्रभिन्यक्ति तथा अन्यगुणों से विभूषित था श्रौर हुमायूँ के समय में सदर था। उसमें लिखा था कि बादशाह के जन्म की रात्रि में हुमायूँ ने स्वप्न देखा था कि खुदा ने उसे एक पुत्र प्रदान किया है और जलालुद्दीन मुहम्मद श्रकवर नाम रखने को आज्ञा दी है। अकबर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और मीर को छपाओं से पुरस्कृत किया तथा निद्या पर्गना उसे दिया। उसके भाई की जागीर बिहार ( श्रारा ) में थी, उसमें इसे भी साभी कर दिया। २४ वें वर्ष जब बिहार के बहुत से सरदार विद्रोही हो गए तब इन दोनों भाइयों ने पहिले उनका साथ दिया पर दूरदर्शिता से शीघ उनका साथ छोड़कर मुइज्जुल् मुल्क जौनपुर त्राया श्रौर मीर श्रली श्रकबर गाजीपुर से छः कोस पर जमानिया में ठहर गया। इस पर भी संदेशों श्रौर षड्यंत्रों से विद्रोह की ज्वाला भड़काती रही। जव इसके भाई की नाव २४ वें वर्ष में जमुना में डूब गई तव खानत्राजम को, जो बंगाल और बिहार का ऋष्यक्ष था, आज्ञा गई कि मीर अली

अकवर को कैंद कर हथकड़ी वेड़ी सहित भेज दे। इसने कोक-लताश को चापळ्सी तथा चालाकी से धोखा देना चाहा पर उस अनुभवी मनुष्य ने उसकी कहानियों का विश्वास न कर रक्तकों के अधीन दरवार भेज दिया। वादशाह ने दया कर प्राणदंड न दे उसे कैद्खाने भेज दिया।

### ६८ अली कुली खाँ अंद्राबी

हुमायूँ का एक क्रपापात्र था। जिस वर्ष में हुमायूँ ने वैराम खाँ के विषय में भूठी वार्ते सुनी थों और कानुल से कंधार आया था, तभी अली कुली को कानुल का अध्यत्त नियत किया था। इसके वाद यह हुमायूँ के साथ भारत आया और अकबर के राज्यारंभ में अली कुली खानेजमाँ के साथ हेमू बक्काल की लड़ाई में उपस्थित था। इसके वाद ख्वाजा खिल्र खाँ के साथ सिकंदर सूर की लड़ाई पर नियत हुआ और ६९ वें वर्ष में यह शम्शुद्दीन मुहम्मद खाँ अतगा के साथ वैराम खाँ का सामना करने गया। इसके सिवा और कुछ ज्ञात नहीं हुआ।

#### ६९. अली कुली खानजमाँ

इसका पिता हैदर सुलतान उजवेक शैवानी था। जाम के युद्ध में इसने फारस वालों का साथ दिया या, जिससे वह एक श्रमीर बन गया। हुमायूँ के फारस से लौटने पर यह श्रपने दो पुत्रों त्राली कुली तथा बहादुर के साथ नौकर हो गया और कंघार लेने में अच्छा कार्य किया। जन नादशाह कायुल की ओर चले तब मार्ग में जल-वायु के वैपरीत्य से पड़ाव में महामारी फैली श्रीर बहुत से श्रादमी मर गए। इन्हीं में हैदर सुलतान भी था। श्रली कुली बरावर युद्धों में श्रच्छा कार्य करता रहा था श्रीर विशेषतः भारत विजय में खूव वीरता दिखलाई, जिससे श्रमीर पद पाया । जब कंबर दीवाना दोश्राव श्रौर संभल में कुछ आदमी एकत्र कर खूट मार करने लगा तब अली कुली उसे दमन करने को वहाँ नियत हुआ। इसने शीघ उसे पकड़ लिया और उसका सिर दरबार भेज दिया। अकबर के गद्दी पर बैठने के बाद श्रली कुली खाँ एक भारी अफगान सर्दार शाही खाँ से लड़ रहा था पर इसने जब हेमू के दिल्छी की श्रोर प्रस्थान करने का समाचार सुना, तव उसे अधिक महत्व का समम कर दिल्लो की ओर चला गया। इसके पहुँचने के पहिले तर्दी वेग खाँ परास्त हो चुका था। यह समाचार इसे मेरठ में मिला तब यह वादशाह के पास चला गया। अकवर भी हेमू के इस घमंड-पूर्ण कार्य को सुन कर पंजाब से लौट रहा था। अड़ी क़ली

हाजिर होकर दस सहस्र सवार के साथ हरावल नियत हो सरहिंद से आगे भेजा गया। दैवात् पानीपत में, जहाँ वावर तथा सुलतान इन्नाहीम लोदी के बीच युद्ध हुआ थ्रा, घोर युद्ध हुआ और एकाएक एक तीर हेमू की श्राँख में धँस गया, जिससे चसकी सेना साहस छोड़कर भागी **और** श्रकवर तथा वैराम लाँ युद्ध-स्थल में पहुँचे थे कि उन्हें विजय का समाचार मिला। जिन श्रफसरों ने युद्ध में ख्याति पाई थीं छन्हें योग्य पद्वियाँ मिलीं श्रौर श्रली कुली को खानजमाँ पदवी तथा मंसव श्रौर जागीर में तरकी मिली। इसके बाद संभत्त के सीमाशांत में कई भारी विजय पाईँ श्रौर उस श्रोर लखनऊ तक के विद्रोही शांत हो गए। इसने बहुत संपत्ति तथा हाथी प्राप्त किये। ३ रे वर्ष एक ऊँटवान का लड़का शाहम वेग, जिसके शरीर का गठन सुंदर था श्रौर जिस कारण वह हुमायूँ के शरीर रक्षकों में नियत था तथा जिससे खानजमाँ का कुटुत्ति के कारण बहुत दिन से प्रेम था, दरवार से भागकर खानजमाँ के पास चला श्राया। खानजमाँ ने साम्राज्य के महत्त्व का ध्यान न कर और मावंरत्रहर की कुप्रथा के अनुसार उसे बादशाहम् (मेरे राजा) कहा करता तथा उसके भागे मुककर सलाम करता था। जब इन वातों का पता दरबार में लगा तब यह बुलाया गया श्रीर ऊँटवान के लड़के के विषय में इसे श्राज्ञाएँ दी गई पर उनका इस पर कुछ असर नहीं हुआ । अलो कुलो के विषय में बादशाह के हृदय में मालिन्य श्राने का यहीं से श्रारंभ होता है। उसने इसकी कई जागीरों को दूसरे आदिमयों को दे दिया पर खानजमाँ घमंड तथा अहंता से हठी बन बैठा। बैराम खाँ ने उच्चाशयता से इस पर ध्यान नहीं

दिया पर मुल्ला पीर मुहम्मद खाँ शरवानी, जो खानखानाँ का वकील श्रीर च्च श्रिषकारी था, खानजमाँ से चिढ़ता था। ४ थे वर्ष इसकी बची जागीर जन्त कर जलायर सरदारों को दे दी गई श्रीर यह जौनपुर में नियत किया, जहाँ श्रफगान पड्यंत्र रच रहे थे।

खानजमाँ ने अपने विश्वासी सेवक वुर्ज अली को क्षमा याचना करने तथा दरबार को शांत करने भेजा। प्रथम दिन पीर मुहम्मद खाँ ने, जो फिरोजाबाद दुर्ग में था, वुर्ज घली से भगड़ा करना शुरू किया और अंत में कहा कि 'इसे दुर्ग के मीनार से नीचे फेंक हैं'। इससे इसका सिर फट गया। खान-जमाँ ने सममा कि उसके शत्रु शाहम वेग के वहाने उसे नष्ट करना चाहते हैं। इसपर इसने उस निर्दोष को विदा कर दिया और जौनपुर जाकर कई युद्ध कर उस विख्तत प्रांत में शांति फैछाई। जब बैराम खाँ हटाया गया तव उस प्रांत के श्रफगानों ने यह समभ कर कि अब अवसर आ गया है, अदली के लड़के की गद्दी पर बिठा कर उसे शेरशाह की उपाधि दी। भारी सेना तथा ५०० हाथी के साथ जौनपुर पर आक्रमण किया। खानजमाँ ने चारो श्रोर से श्रफसरों को एकत्र कर युद्ध किया पर शत्रु विजयी होकर नगर की गिलयों में घुस गए। खानजमाँ ने पीछे से त्राकर जो खोया था उसे पुनः प्राप्त कर लिया। शत्रु को भगाकर बहुत हाथी तथा छट पाया। पर इसने इन देवो विजयों में प्राप्त लूट को दरवार नहीं भेजा और साथ ही इसका षमंड बहुत बढ़ गया। अकबर पूर्वीय प्रांत की श्रोर ६ ठे वर्ष के जीकदा महीने ( जुलाई सन् १५६२ ई० ) में रवाना हुआ।

खानजमाँ श्रपने साई वहादुर खाँ के साथ कड़ा में, जो गंगा पार है, बादशाह की सेवा में चपस्थित हुआ श्रौर उस प्रांत की श्रमूल्य वस्तुएँ तथा प्रसिद्ध हाथी भेंट दिया, जिस पर उसे छौट जाने की श्राज्ञा मिली।

इसी वर्ष फतह खाँ पटनी या पत्नी तथा दूसरों ने सलीम शाह के पुत्र को युद्ध की जड़ बनाकर बिहार में भारी सेना एकत्र की छौर खानजमाँ की जागीर पर अधिकार कर लिया। खानजमाँ दूसरे अफसरों के साथ वहाँ गया और युद्ध करने का अनवसर समक्त कर सोन के किनारे दुर्ग की नींव डाली और मोची बाँधा। अफगानों ने आक्रमण किया तब इसे बाध्य होकर बाहर निकल युद्ध करना पड़ा। युद्ध होते ही उन सब ने शाही सेना को परास्त कर दिया। खानजमाँ दीवाल की आड़ में था और यह मरना निश्चित कर एक बुर्ज पर गया तथा एक तोप छोड़ी। दैवात् वह गोला हसन खाँ पटनी के हाथी को लगा, जिससे सेना में बड़ा शोर मचा और सैनिक गण भागे। खानजमाँ को वह विजय प्राप्त हुई, जिसकी उसे आशा नहीं थी। संसार कैसा मदिरा के समान काम करता है। मिसरा-जो जैसा है वैसा ही होता है।

खानजमाँ ने ऐश्वर्य तथा घन के घमंड में स्वामी का स्वत्व नहीं समका और १० वें वर्ष उजवेग सदीरों के साथ मिल कर विद्रोह कर दिया और उस प्रांत के जागीरदारों से लड़ाई आरंभ कर दी। बादशाही सेना के धाने की खबर सुनकर गंगा उतर गाजीपुर में पड़ाव डाला। अकबर जीनपुर आया और खानखानाँ मुनइम खाँ को उसपर सेजा। उस ईमानदार तुर्क ने खानजमाँ की बनावटी चमा याचना स्वीकार कर ली और इसके लिए प्रार्थना की। ख्वाजाजहाँ के साथ, जो उसकी प्रार्थना पर खानजमाँ को शांत करने के लिए दरवार से भेजा गया था. यह एक नाव में वैठकर खानजमाँ से मिला पर इसने धूर्तता से स्वयं अकबर के सामने जाना स्वीकार नहीं किया और इन्नाहीम खाँ को, जो रजवेगों में सबसे बड़ा था, अपनी माता तथा प्रसिद्ध हाथियों के साथ भेजा। यह भी उसी समय निश्चय हुन्ना था कि जब तक बादशाह छोटें तब तक वह गंगा पार न करे। पर इस अहम्मन्य आद्मी ने बादशाह के लौटने की प्रतीचा नहीं किया और गंगा उतर कर अपनी जागीर पर अधिकार करने चला गया। अकवर मुनइम लॉं की भत्सेना कर स्वयं उस पर रवाना हुआ। खानजमाँ यह सुनकर अपना खेमा, सामान श्रादि छोड़कर वाहर चल दिया। इसने वहाँ से फिर खान-खानाँ से त्रमा-प्रार्थना की श्रौर एक बार पुनः वह खाँ के द्वारा चमा किया गया । भीर मुत<sup>5</sup>जा शरीफी श्रौर मौलाना अन्दुहा मखदू मुल्सुल्क खानजमाँ के पास गए और उससे दृढ़ तोवा कराया।

इसके बाद जब अकवर मुहम्मद हकीम की गड़वड़ी को दमन करने छाहौर गया तब खानजमाँ ने जिसकी नार ही विद्रोह में कटी थी, फिर विद्रोह किया और मुहम्मद हकीम के नाम खुतवा पढ़ा। उसने अवध सिकंदर खाँ और इन्नाहीम खाँ को दिया तथा अपने भाई वहादुर खाँ को कड़ा मानिकपुर में आसफ खाँ और मजनूँ खाँ को रोकने भेजा। इसने स्वयं गंगा जी के किनारे तक के शांत पर अधिकार कर लिया और कन्नौज पहुँचा। इसने वहाँ के जागीरदार मुहम्मद यूसुफ खाँ मशहदो को शेरगढ़: में घेर लिया, जो कन्नीज से चार कोस पर है। इन भयानक समाचारों को सुन कर श्रकवर पंजाब से आगरा श्राया और तब पूर्व की ओर चला। खानजमाँ ने जब यह सुना तब इस वात पर कि उसने यह नहीं सममा था कि बादशाह इतनी शीव्रता से लौटेंगे, यह शैर पढ़ा—

चसका सुनहते नाल वाला तेज घोड़ा सूर्य के समान है। कि पूर्व से पश्चिम पहुँच गया श्रोर वीच में केवल एक रात बीती।

यह निरुपाय होकर हुमें छोड़ बहादुर खाँ के पास मानिकपुर गया। यहाँ से परगना सिंगरौर की सीमा पर गंगा पर पुल बॉॅंधकर उसे पार किया । बादशाह ने वरिया करवा से रवाना हो मानिकपुर में दस बारह ब्रादिमयों के साथ हाथी पर सवार हो गंगा पार किया। वह थोड़े मनुष्यों के साथ, जो लगभग एक सौ सवार के थे, रात्रु के पड़ाव के खाध कोस पर पहुँच कर रात्रि के लिए ठहर गया। मजनूँ खाँ और आसफ खाँ अपनी सेना के साथ श्रा पहुँचे, जो हरावल था, श्रीर श्रकवर को बराबर एक के बाद दुसरा समाचार भेजते रहे। दैवयोग से इस रात्रि खानजमाँ श्रीर बहादुर खाँ एकदम श्रमतर्क थे श्रीर श्रपना समय मिद्रा पान करने में व्यतीत कर रहे थे। जो कोई बादशाह के शीघ्र कूच करने या पार पहुँचने का समाचार लाता वह कहानी कहता हुआ समभा जाता था। सुबह सोमवार १ ली हिजा सन् ९७४ हि॰ (९ जून १५६७ ई०) को मजनूँ खाँ को दाई छोर और आसफ खाँ को बाई ओर रखकर सकरावल गाँव के मैदान में, जो इलाहाबाद के आंतर्गत है और बाद को फतहपुर कहलाया, खानजमाँ पर जा पहुँचे । अकवर वालसुंदर

हाथी पर सवार था। उसने मिर्जा कोका को श्रमारी में विठा दिया और स्वयं महावत के स्थान पर जा वैठा। वाबा खाँ काकशाल ने पहिले धावे में शत्र को भगा दिया श्रौर खानजमाँ पर जा पहुँचा । इस गड्बड़ी में एक भगैल खानजमाँ से टकरा गया, जिससे उसकी पगड़ी गिर गई। वहादुर खाँ ने बाबा खाँ पर श्राक्रमण कर उसे हटा दिया। इसी बीच वादशाह वोड़े पर सवार हुए। स्वामिद्रोही श्रासफल होता है, इस कारण वहादुर पकड़ा गया श्रौर उसकी सेना भागी। खानजमाँ कुछ देर तक डटा रहा और श्रपने भाई का हाल पूछ ही रहा था कि एकाएक एक तीर उसे लगा। दूसरा तीर उसके घोड़े को लगा और वह गिर पड़ा। वह पैदल खड़ा होकर तीर निकाल रहा था कि सध्य के शाही हाथी श्रा पहुँचे। महावत सोमनाथ ने नरसिंह हाथी को उस पर रेला। खानजमाँ ने कहा कि 'हम सेना के सदीर हैं, बादशाह के पास ले चलो, तुम्हें सम्मान मिलेगा।' महावत ने कहा 'तुम्हारे से हजारों आदमी विना नाम या ख्याति के मर रहे हैं। राजद्रोही का मरना ही श्रच्छा है। तब उसने इसको हाथी के पाँव के नीचे कुचल डाला। खानजमाँ के विषय में कोई कुछ नहीं जानता था, इसलिए वादशाह ने युद्ध स्थल ही में कहा कि जो कोई सुगल का एक सिर लावेगा उसे एक अशर्फी श्रीर एक हिंदुस्तानी का सिर लावेगा उसे एक रुपया मिलेगा। एक लुटेरा खानजमाँ का सिर काटकर लिए था कि मार्ग में दुसरे ने श्रशर्फी के लोभ से उससे उसे ले लिया। कहते हैं कि अर्जानी नामक एक हिंदू, जो खानजमाँ का प्रिय सेवक था, कैदियों में खड़ा सिरों को देख रहा था। जब उसने खानजमाँ का सिर देखा तब उसे उठा लिया और अपने सिर पर उसे पटक कर वादशाह के घोड़े के पैर के पास उसे डाल कर कहा कि 'यही अली कुली का सिर हैं'। अकबर घोड़े से उतर पड़ा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। दोनों भाइयों के सिर आगरे तथा अन्य स्थानों में दिखलाने के लिए भेजे गए।

किता का खर्थः—

तुम्हारे शत्रुष्यों का सिर बख्शा जाय क्योंकि ष्याप ही उनको सिर नहीं है। तुम्हारे शत्रु के सिर पर किता किता किया (श्रथीत् किता बनाया या काटा) क्योंकि उससे श्रच्छा वधस्थल नहीं है।

'फतह श्रकवर मुबारक' से तारीख निकली (९७४ हि०)। दूसरे ने यह किता कहा है—

श्राकाश के अत्याचार से श्राली कुली श्रीर वहादुर मारे गए। ऐ प्रिय मुक्त हृदयहीन से मत पूछों कि यह कैसे हुआ। उनके मारे जाने की तारीख श्रापनी वृद्ध-बुद्धि से पूछा तो हृदय ने श्राह खींची श्रीर कहा कि 'दो खून शुद' (दो खून हुए)।

खानजमाँ का पाँच हजारी मंसव था और वह प्रसिद्ध तथा ऐश्वर्यशाली पुरुष था। साहस, कार्य शक्ति और युद्ध-कला के लिए वह विख्यात था। यद्यपि यह उजवेग था पर फारस में पालन होने तथा माता के ईरानी होने से यह शीआ था। यह इसके लिए कोई बहाना नहीं करता था। यह कविता करता था और इसका उपनाम 'सुलतान' था।

## ७०. ऋली खाँ, मीरजादा

यह मुहतरिम वेग का लड़का और अकवर का एक अफ-सर था। इसे एक हजारी मंसव मिला और ९ वें वर्ष में यह **अन्य अफसरों के साथ** अब्दुल्ला खाँ उजवेग का पीछा करने भेजा गया जो मालवा से गुजरात भाग गया था। १७ वें वर्ष में . जब बादशाह गुजरात गए श्रौर खानकलाँ श्रागे भेजा गरू तब ऋती खाँ इसके साथ था। १९ वें वर्ष में जब वादशाह पूर्वीय प्रांत की श्रोर गए तब यह उसके साथ था। इसके बाद यह सेना के साथ कासिम खाँ डफें कासू का पीछा करने भेजा गया, जो विहार में अफगानों के एक दल के सहित उपद्रव मचा रहा था। इसने अच्छा कार्य किया और इसके वाद मुजफ्फर खाँ के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की । २१ वें वर्ष यह द्रवार आया । २३ वें वर्षे जव शहवाज खाँ राणा प्रताप (कोका ) को दमन करने गया तव यह भी उसके सहायकों में था। २५ वें वर्ष में खान श्राजम के साथ पूर्वीय जिलों में नियत हुआ। यहाँ इसने अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए ३१ वें वर्प में कश्मीर के अध्यत्त कासिम खाँ के यहाँ भेजा गया। ३२ वें वर्ष में कश्मीरियों के साथ युद्ध करने में, जब सैयद अन्दुहा की पारी थी और शाही छेना परास्त हुई थी, यह सन् ९९५ हि० (१५८७ ई०) में मारा गया।

## ७१. ऋली गीलानी, हकीम

यह विज्ञानों का छौर मुख्यकर तिव तथा गणित का पूर्ण विद्वान था। यह अपने समय के योग्यतम हकीमों में से था। कहते हैं कि यह विदेश से बड़ी दरिद्रता में भारत छाया। सौभाग्य से यह श्रकवर के सेवकों में भत्ती हो गया। एक दिन श्रकवर की श्राज्ञा से बहुत से रोगियों तथा पशु गदहे का पेशाव शीशियों में इसके पास जाँच करने के लिए लाया गया । इसने सबका मिलान श्रपनी विद्वत्ता से किया श्रौर इस समय से इसकी प्रसिद्धि तथा प्रभाव वढ़ा, यहाँ तक कि यह बादशाह का श्रंतरंग मित्र हो गया। इसका प्रभुत्व बढ़ा श्रौर यह उचतम अफसरों के वरावर हो गया । इसके वाद यह बीजापुर राजदूत बनाकर भेजा गया। वहाँ का शासक श्रली श्रादिल शाह इसके स्वागत के लिए आया श्रौर इसे बड़े समारोह से नगर में ले गया। श्रपने राज्य की अलभ्य वस्तुएँ इसे भेंट दीं श्रीर बिदा करना चाहता था कि एकाएक सन् ९८८ हि॰, १५८० ई॰ ( २३ सफर, १२ घ्रप्रैल ) को उसके जीवन का प्याला भर गया । यद्यपि फरिश्ता लिखता है कि इस घटना के पहिले हकीम अली गीलानी प्राप्त हुए योग्य भेंट को लेकर विदा हो चुका था और उस समय हकीम ऐनुल-मुलक शोराजी राजदूत होकर ष्ट्राया था तथा इस ष्ट्रावश्यम्भावी घटना के कारण बिना उपहार के छौट गया था । परन्तु इस प्रंथ के लेखक की सम्मति में अत्यंत विद्वान् श्रवुल्फजल का वर्णन ही ठीक है।

अली आदिल शाह के मारे जाने की घटना वैचित्रय से रिक्त नहीं है, इसिलए उसका वर्णन यहाँ दे दिया जाता है। वह अपने वंश में अत्यंत न्याय प्रिय और उदार था पर इन उत्तम गुणों के होते वह व्यभिचारी भी था। सुंदर मुखों पर वहुत मत्त रहने के कारण बहुत प्रयत्नों के बाद बीदर के शासक से दो सुंदर खोजे माँग लिए। जब एकांत कमरे के अंधकार में उसकी विषय वासना प्राय: संतुष्ट हो चली थी तब उसने इन दोनों में से बड़े से अपनी कामवासना पूरी करने के लिए कहा। पवित्रता के उस रत्न ने अपनी प्रतिष्ठा तथा पवित्रता का विचार कर अपना शरीर उसे देना ठीक नहीं सममा और छूरे से सुलतान को मार डाला, जिसे उसने दूरदर्शिता से छिपा रखा था। यह आश्चर्यजनक है कि मौलाना महम्मद रजा मशहदी 'रजाई' ने 'शाहजहाँ शुद शहीद' (सुलतान शहीद हुआ ९६८) में तारीख निकाली।

हकीम अली ने ३५ वें वर्ष में एक अजीव वड़ा तालाव बनवाया, जिसमें से होकर एक रास्ता भीतरी कमरे में जाता था। आखर्य यह था कि तालाव का पानी कमरे में नहीं जाता था। मनुष्य नीचे जाते और उसकी परीक्षा करने में कष्ट सहते तथा कितने इतना कष्ट पाते कि आधे रास्ते से लौट आते। अकवर भी देखने गया और कमरे में पहुँचा। यह तालाव के एक कोने में पानो के नीचे दो तीन सीढ़ी उतरा था कि वह कमरे में पहुँच गया। यह सुसज्जित तथा प्रकाशित था और उसमें दस वारह पाद्मियों के लिए स्थान था। सोने के लिए गहे, कपड़े आदि रखे थे। कुछ पुस्तकें भी रखी हुई थीं। हवा, जल का एक वृंद

भी भीतर नहीं त्राने देती थी। बादशाह कुछ देर तक भीतर रहा गए, इससे बाहर वालों में विचित्र ख्याल पैदा होने लगा। ४० वें वर्ष तक हकीम को सात सदी का मंसब मिल चुका था। इसके सफल उपचार से संसार चिकत हो जाता था। जब श्रकवर पेट चली रोग से शसित था तब हकीम के उपाय निष्फल हो गए। वादशाह ने क्रुद्ध होकर उससे कहा कि 'तुम एक विदेशी पसारी मात्र थे। यहाँ तुम दरिद्रता का जूता उतार रहे हो । हमने तुमको इस पदवी तक इसीलिए पहुँचाया था कि तुम किसी दिन काम आवोगे।' इसके अनंतर अत्यधिक क्रुद्ध होने से दो बंद उस पर मारे। हकीम ने भोले में से कुछ निकाल कर पानी की एक सुराही में डाल दिया, जो तुरंत जम गया। उसने कहा 'हमारे पास ऐसी दवा है पर वह किस काम की जब वर्तमान रोग में लाभ ही नहीं पहुँचता। वीमारी के कारण घबराहट तथा वेचैनी में बादशाह ने कहा कि 'चाहे जो हो यही द्वा दे दो।' इस पर इस द्वा के कारण शरीर में किन्जयत हो गई। इससे पेट में दुई होने लगा और वेचैनी बढ़ गई। इस पर हकीमों ने फिर रेचक दिया, जिससे दस्त आने लगे और वह मर गया।

अकवर की इस बोमारों का आरंभ भी एक आश्चर्यजनक बात है। कहते हैं कि जहाँगीर के पास गिराँबार नामक एक हाथी था, जिसकी बराबरी शाही फीलखाने का कोई हाथी नहीं कर सकता था। सुलतान खुसरों के पास एक हाथी आपरूप था, जो युद्ध में प्रथम कोटि का था। इस पर अकबर ने आज्ञा दी कि दोनों भारी पहाड़ लड़ें।

#### शैर--

दो लोहे के पहाड़ अपने अपने स्थान पर से हिले। तुमने कहा कि पृथ्वी एक छोर से दूसरे छोर तक हिल गई।।

वादशाह ने अपना एक खास हाथी रग्एथंभन सहायक 'नियत किया कि उनमें से यदि एक विजयी हो और महावत उसे न रोक सके तो यह आड़ से निकल कर पराजित की सहायता करे। ऐसे सहायक हाथी को तपांचा कहते हैं और यह वादशाह के प्राविष्कारों में से हैं। श्रकवर करोखे में वैठकर तमाशा देखता था श्रौर शाहजादा सलीम तथा खुसरो घोड़ों पर सवार हो कर देख रहे थे। ऐसा हुआ कि गिराँबार ने ख़ब युद्ध के वाद प्रतिद्वंद्वी को द्वा दिया। श्रकवर चाह्ता था कि त्यांचा सहायता को छावे पर सलीम के मनुख्यों ने उसे रोका छौर रणथंभन पर पत्थर मारने लगे, जिससे महावत को जो वहादुरी से उसे आगे बढ़ा रहा था, एक पत्थर सिर पर लग गया और रक्त वहने लगा। व्रवारियों ने जल्दी मचा कर वादशाह की घवड़ा दिया, जिससे चसने सुलतान खुर्रम को, जो पास में था, उसके पिता के पास भेजा कि जाकर कहे कि 'शाहवावा कहते हैं कि वास्तव में सभी हाथी तुम्हारे हैं, तब क्यों यह असंतोष है।' शाहजादे ने उत्तर 'दिया कि 'मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता श्रीर महावत को मारना हम भी नहीं उचित सममते।' सुलतान खुरैम ने कहा कि 'तब हम जाकर हाथियों को श्रतिशवाजी से श्रहग करा देते हैं।' पर सब प्रयत्न श्रसफल रहे। श्रंत में रणबंभन भी हार गया न्त्रीर श्रापरूप के साथ जमुना में घुस गया । सुलतान खुर्म लौटा

श्रीर श्रकवर को मीठी वातों से शांत किया। इसी बीच सुलतान खुसरो शोर मचाता श्राया श्रीर श्रकवर से अपने पिता के विषय में कुवचन कहे, जिससे उसका क्रोध भड़क उठा। रात्रि भर वह व्वर से बेचैन रहा श्रीर स्वास्थ्य विगड़ गया। सुवह हकीम श्रिली गीलानी वुलाया गया श्रीर श्रकवर ने कहा 'खुसरो के कुवाच्यों से हम कुद्ध हो गए धौर इस अवस्था को पहुँच गए।' श्रंत में व्वर से पेट चली हो गया श्रीर उसकी मृत्यु का कारण हुआ।

कहते हैं कि बीमारी के अंत में हकीम श्रली ने तरवूज का पथ्य बतलाया था, इसलिए जहाँगीर ने राजगद्दी होने पर उसे बदनाम किया कि उसी के जुससे ने उसके पिता को मारा है।

श्रपने राज्य के ३ रे वर्ष (सन् १०१८ हि०, १६०९ ई०) में जहाँगीर भी हकीम श्रलों के घर गया और तालाब देखा। उसका निरोक्तण कर लौटने के बाद हकीम अली पर फिर कुण हुई श्रौर उसे दो हजारी मंसव मिला। इसके कुछ दिन बाद यह मर गया। कहते हैं कि यह प्रति वर्ष ६ सहस्र रुपये की दवा और पथ्य गरीबों में बाँटता था। इसके पुत्र हकीम श्रव्हुल् वहाब ने १५ वें वर्ष में लाहौर के कुछ सैयदों के विरुद्ध श्रस्सी हजार रुपयों का दावा किया, जिसे उसके पिता ने उन्हें ऋण दिया था। इसने एक काजी के मुहर सहित एक दस्तावेज तथा दो गवाह कानून के श्रवसार दावा साबित करने को पेश किया। सैयदों ने इनकार किया पर उस दावे से बचना संभव नहीं था। श्रासफ खाँ इसे निपटाने की नियत हुआ। धूर्त उरता है, इसके श्रवसार श्रव्हुल् वहाब ने

( २९४ )

सैयदों से संधि का प्रस्ताव किया। श्रासफ खाँ ने भी जाँच किया, जिससे श्रव्हुल् वहाव को सबी बाट कहनी पड़ी कि उसका दावा मूठा है। इसपर उसका पद श्रौर जागीर छिन गई।

## ७२. ऋलीबेग अकबर शाही, मिर्ज़ा

इसका जन्म तथा पालन वदखशाँ में हुआ था और यह श्रन्छे गुर्गों से विभूषित था। जब यह भारत श्राया तब इसकी राजभक्ति का सिका अकवर के हृदय में जम गया और यह श्रकवर शाही को पद्वी से सम्मानित हुआ। युद्ध में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की । दक्षिण की चढ़ाई में यह शाहजादा सुलतान मुराद के साथ था । जब शाहजादा संधि कर श्रहमद नगर से लौटा तब ४१ वें वर्ष में सादिक खाँ ने बुद्धिमानी से महकर में श्रपना निवासस्थान बनाया । श्रजदर खाँ श्रौर ऐन खाँ तथा श्रन्य द्त्तिणियों ने उपद्रव मचाया। सादिक खाँ ने मिर्जा के श्रधीन चुनी सेना भेजी, जो एकाएक उनके पड़ाव पर टूट पड़ी श्रौर श्रखाड़ा के हाथी, स्त्रियाँ तथा बहुत सा ख्ट पाया। इस सफलता पर खुदावंद खाँ तथा श्रन्य निजाम शाही श्रफसरों ने दस सहस्र सवारों के साथ युद्ध करना निश्चय किया। गंगा के किनारे सादिक खाँ ने मिर्जा श्रालीवेग को हरावल में नियत कर पाथरी से स्राठ कोस पर युद्ध किया। मिर्जा ने उक्त दिवस बड़ी वीरता दिखलाई श्रौर खुदावंद खाँ को परास्त कर दिया, जिसने पाँच सहस्र सेना के साथ आक्रमण किया था। ४३ वें वर्ष में दौलतावाद के अंतर्गत राहूतरा दुर्ग को एक महीने के घेरे पर ले लिया। इसी वर्ष में पत्तन करना को इसने अपने प्रयत्न से विजय किया, जो गोदावरी के तट पर एक प्राचीन नगर है।

इसी वर्ष के र्अंत में लोहगढ़ दौलताबाद दुर्ग भी निजा प्रयास से ले लिया। ये दोनों दुर्ग पानी के अभाव से गिरा कर छोड़ दिए गए और अब तक वे उसी हाल में हैं। शेख अवुल् फजल के सेनापतित्व-काल की चढ़ाइयों में मिर्जा भी लड़ा था और अच्छा कार्य किया था। ऋहमद्नगर के घेरे में शाहजादा दानियाल के सेवकों को बहुत सहायता की। ४६ वें वर्ष में इसे पुरस्कार में डंका-निशान मिळा । इसके वाद खानखानाँ के साथ साथ बहुत दिनों तक दित्तण में रहा। जहाँगीर के समय में चार हजारी मंसव के साथ काश्मीर का अध्यक्त हुआ। इसके बाद इसे अवध की जागीर मिली और जव जहाँगीर अजमेर में था तब यह दरबार श्राया श्रीर मुईनुद्दीन के दरगाह की जिया-रत की। यह शाहवाज खाँ कंयू की कन्न में चिपट गया, जो **उसके भीतर थी, और कहा कि यह हमारा पुराना मित्र था।** इसके वाद वहीं मर गया श्रीर उसी स्थान पर गाड़ा गया। यह 'घटना ११ वें वर्ष के २२ रवी उलु श्रव्वल सन् १०२५ हि० ( ३० मार्च १६१६ ई० ) को हुई थी।

यद्यपि यह कम नौकर रखता था पर वे सभी श्रच्छे होते श्रीर पूरी वेतन पाते। यह विद्वानों तथा पवित्र मनुष्यों का श्रेमी था। यह श्रिफीमची था, इससे इसका मिष्टान्न विभाग श्रास्यंत सुन्यवस्थित था। इसके जलसों में श्रानेक प्रकार की मिठाइयाँ, पेय पदार्थ तथा पकान्न दिखलाई पड़ते थे। यह कविता श्रेमी था श्रीर कविता बनाता भी था।

## ७३. ञ्रली मर्दान खाँ, ञ्रमीरुल् उमरा

इसका पिता गंज अली खाँ जिग कुर्दिस्तान-निवासी था। यह शाह घटनास प्रथम का पुराना सेवक था । जब शाह घटनास वचा था श्रौर हिरात में रहता था तब गंज श्रली मुख्य सेवक था श्रौर उसके राष्य में श्रच्छी सेवा तथा साहस से, जो उसके डजवेगों के साथ के युद्धों में दिखलाया था, डचपद पाया और श्रर्जुमंद बाबा पदवी मिली। यह तीस विषेतक किमीन का शासक रहा । इसने बराबर न्याय तथा प्रजाप्रियता दिखलाई । जहाँगीर के समय जब शाह ने कंघार घेर लिया श्रीर पैंतालोस दिन में श्रव्दुल् श्रजीज खाँ नक्शबंद से उसे ते लिया, तक चसका अधिकार इसी को मिला। एक रात्रि सन् १०३४ हि० ( १६२५ ई० ) में यह कंघार दुर्ग के बरामदे में सोया था और कोच बरामदे की रेलिंग से सटी हुई थी। रेलिंग टूटी श्रौर यह सोते तथा कुछ जागते बिना किसी के जाने हुए नीचे गिर पड़ा। कुछ देर के बाद इसके कुछ सेवक उधर आ गए और इसे मरा हुआ पाया। शाह ने उसके पुत्र अली मदीन को खाँ की पदवी सहित कंघार का अध्यक्ष बनाया श्रौर उसे बाबा द्वितीय पुकारता ।

शाह की मृत्यु पर जब उसका पौत्र शाह सफी गही पर वैठा तब निराधार शंकाओं पर अञ्जासी अफसरों को नीचे गिराया। अली मदीन भी इस कारण डर गया और उसने यह सोचकर कि शाहजहाँ से मिल जाने ही में अपनी रत्ता है कायुल के



अमीक्ळ्डमरा अली मर्दान खाँ ( पेल २६८ )

शासक सईद खाँ से पत्र व्यवहार करने छगा । इसने दुर्ग की दीवालों तथा बुर्जों को दढ़ किया और कोहलकः पर, जो कंघार दुर्ग का एक अंश है, एक दुर्ग चालीस दिन में बनवाया । जब शाह ने इसे सुना तब इसको नष्ट करने का विचार कर पहिले इसके पुत्र को बुला भेजा । अली मदीन भेजने को वाध्य हुआ पर जब शाह ने जिन जिन पर शक था सबको मार डाला तब यह प्रकट में विद्रोही हो गया । शाह ने सियावश कुललर काशी को, जो मशहद भेजा गया था, इसके विरुद्ध भेजा । अलीमदीन ने शाहजहाँ को प्रार्थना पत्र भेजा कि शाह उसका प्राण छेना चाहता है और यदि बादशाह अपने एक अफसर को भेज दें तो वह दुर्ग उसे सौंप कर दरबार आवे ।

११ वें वर्ष में सन् १०४७ हि० (१६३७-३८ ई०) में काबुल का अध्यत्त सईद खाँ, लाहौर का अध्यत्त कुलीज खाँ तथा गजनी, भक्कर और सिविस्तान के अध्यत्त आज्ञानुसार कंघार चले। कुलीज खाँ के पिहले पहुँच जाने पर सईद खाँ ने यह निश्चय किया कि जब तक सियावश कंघार के आसपास रहेगा तब तक लोग ठीक ठीक अनुगत न होंगे, इसलिए यद्यपि अलीमदीन के साथ इसकी कुल सेना आठ सहस्र सवार थी पर कंघार से एक फर्सख दूर पर इसने सियावश पर आक्रमण कर दिया, जिसके अधीन पाँच छः सहस्र सेना थी। घोर युद्ध हुआ और पारसीक ऐसे भागे कि उन सब ने तब तक बाग नहीं खींची जब तक वे अर्गन्दाय नदी के उस पार अपने पड़ाव तक नहीं पहुँच गए। सईद खाँ ने उन्हें ठहरने का समय नहीं दिया और उनपर आक्रमण कर दिया, जिससे सब सामान छोड़कर वे चले गए। पारसियों के खेमों में

-वहादुरों ने रात्रि व्यतीत की श्रीर सुवह सब सामान समेट कंधार लौट आए । कुलीज खाँ के पहुँचने पर, जो कंधार का ष्यध्यत्त नियत हुआ था, अली मदीन दरवार गया ख्रोर १२ वें वर्ष लाहौर में चौलट चूमी। आने के पहिले ही इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव, डंका तथा झंडा मिल चुका था, इसलिए उस दिन उसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव दिया गया श्रीर पतमादुदौला का महल, जो श्रव खालसा हो गया था, मिला। इसके दस मुख्य सेवकों को योग्य मंसव मिले। विशेष कृपा के कारण त्राली मदीन को, जो फारस के जलवायु में पला था श्रीर भारत की गर्मी नहीं सह सकता था, कश्मीर की अध्यत्तता मिलो । जन बादशाह काबुल की श्रोर चले, तनं भली मदीन छुट्टी लेकर अपने पद पर गया। १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि॰ (सन् १६३९-४० ई०) के धारंभ में लाहौर में जब बादशाह रहने छगे तब श्रछी मदीन को वहाँ चुलां लिया श्रौर चसका मंसव सात हजारी ७००० सवार करके काश्मीर की श्रध्यक्षता के साथ पंजाब का भी प्रांताध्यक्ष नियत किया, जिसमें ं गर्मी तथा सर्दी दोनों ऋतुओं को वह आराम से ठंढे तथा गर्म स्थानों में व्यतीत कर सके। १४ वें वर्ष (सन् १०५० हि०) श्राश्विन सं० १६९८ में यह सईद खाँ के स्थान पर काबुल का प्रांताध्यच नियत हुआ। १६ वें वर्ष जब बादशाह आगरे में था तव यह वहीं बुलाया गया और इसे अभी रुल् उमरा की पदवी दी गई तथा एक करोड़ दाम ( ढाई लाख रुपये ) और एतकाद खाँ का गृह इनाम में दिया गया। जमुना के किनारे अफसरों के बनवाए गृहों में यह सबसे अच्छा था और इसे एतकाद ने

बादशाह के कहने पर पेशकश के रूप में भेंट कर दिया था। इसके वाद इसे काबुल लौट जाने की खाज्ञा मिली।

१८ वें वर्ष तर्दी त्राली कतगान ने, जो नज महम्मद खाँ के पुत्र सुभान कुली खाँ का श्रमिभावक था श्रौर जिसे नज मुहम्मद<sup>-</sup> खाँ ने यलंग तोश के स्थान पर कहमई तथा उसके पास के प्रांत का श्रध्यत्त नियत किया था, जमींदावर के विल्वचियों पर द्रष्टता से श्राक्रमण किया श्रौर हलमंद के किनारे वसे हुए हजारा जाति को छट लिया। इसके वाद वामियान से चौदह कोस पर ठहर गया कि अवसर मिलने पर दूसरा आक्रमण करे। अली मदीन ने श्रपने विश्वासी सेवकों फरेंदू श्रौर फर्हाद को उस पर भेजा श्रीर वे फ़ुर्ती से कूच कर उजवेग पड़ाव पर जा टूटे। कतगान लड्भिड़ कर भाग गया। उसकी स्त्री, उसके संबंधी खौर उसका कुल सामान छिन गया । इसी वर्ष श्रमीरुल् उमरा दरवार श्राया श्रीर बदखशाँ जाकर उसे विजय करने की श्राज्ञा पाई, जहाँ नज़ मुहम्मद खाँ अपने ढड़के तथा सेवकों के विरुद्ध हो गया था। श्रमालत खाँ मीर वख्शी उसके साथ नियत हुआ। अलीमदीन लाँ ने १९ वें वर्ष में एक सेना कावुल से कहमई पर भेजी। इस दुर्ग में वहुत कम श्रादमी थे, इसलिए वे विना तीर-तलवार खोंचे भाग गए और उस पर अधिकार हो गया। यह सुनकर अमीरुल् **डमरा कावुल की सेना के साथ रवाना हुन्ना।** मार्ग में माछ्म हुआ कि कहमद्दें की सेना ने कादरता से डजवेग सेना के पहुँचते ही हुर्ग उसे दे दिया श्रौर रास्ते में एमाक श्रादि जातियों द्वारा लूट भी ली गई। ऐसी हालत में खाद्य पदार्थ तथा घास आदि की कभी से सेना का आगे वढ़ना कठिन ही: नहीं श्रमंभव था, इसलिए उक्त दुर्ग पर फिर से श्रिषकार करना श्रन्य अवसर के लिए छोड़ कर श्रली मर्दान ने बद्ख्राँ की ओर दृष्टि की। जब वह गुलिबहार पहुँचा तव पंजरोर के थानेदार (दौलतबेग) ने, जो मार्ग जानता था, कहा कि भारी सेना को घाटियों तथा दरों को पार करना कठिन होगा। साथ ही पंजरोर नदी को ग्यारह स्थानों पर पार करना होगा, जो बिना पुल बनाए नहीं हो सकता। तब श्रमीकल् इमरा ने श्रसालत खाँ को खंजान पर भेजा। वह गया और सोलह दिन में लौट श्राया तथा श्रलीमदीन के साथ काबुल गमा। ऐसे समय जब तूरान में गड़बड़ मची थी इस प्रकार जाना श्रीर श्राना शाहजहाँ को पसंद नहीं श्राया।

चसी वर्ष १०५६ हि० (१६४६ ई०) के आरंभ में शाहजादा मुराद, अलीमदीन, अन्य सदीरगण और पचास सहस्र सवार वलखबदख्शाँ लेने तथा उजबेगों और अलमानों को दंड देने को नियत हुए। इसी समय शाह सफी की मृत्यु पर शोक मनाने और अब्बास द्वितीय की राजगदी पर वधाई देने के लिए जान निसार खाँ फारस मेजा गया था, जिसके साथ यह भी लिखा गया था कि अमीठल उमरा के बड़े पुत्र को लौटा दिया जाय, जो शाह के पास जमानत में था। शाह ने पुरानी मित्रता नहीं तोड़ी और उसे मेज दिया। अमीठल उमरा मुराद बख्श के साथ तूल दर्रे से गया। जब वे सरआब पहुँचे तब नज मुह-म्मद खाँ का द्वितीय पुत्र सुलतान खुसरो, जो कंदज का अध्यच था, अलमान डाँकुओं के प्रभाव के कारण वहाँ ठहर न सका और शाहजादे से आ मिला। इसके बाद जब शाहजादा सुरम पहुँचा, जहाँ से बलख तीन पड़ाव पर है, तव उसने वादशाह का पत्र नज्ज महम्मद खाँ को भेजा, जिसमें संतोषपद समा-चार थे और अपने आने का कारण उसके सहायतार्थ प्रकट किया। इसके इत्तर में इसने कहा कि कुछ प्रांत साम्राज्य का है और वह भी सेवा कर मका जाना चाहता है पर संभव है कि उजवेग दृष्टता से उसे मार डालें श्रौर उसका सामान छूट छें। श्रमीक्लू उमरा फ़ुर्ती से शाहजादा के साथ कूच कर जब मजार के पास पहुँचा तव ज्ञात हुआ कि नज मुहम्मद खाँ इस प्रकार वहाने कर समय ले रहा है। उसने वलख से दो कीस पर पड़ाव डाला। संध्या को नज मुहम्मद के लड़के वहराम सुलतान और सुभान कुलो सुलतान कई सदीरों के साथ आए तथा अधीनता स्वीकार कर छुट्टी छे लौट गए। सुनह नज मुहम्मद से मिलने वलख गए और वह वाग मुराद में जलसा की तैयारी करने गया। वह कुछ रत्न तथा अशर्फी लेकर वहाँ से भागा और शिरगान में सेना एकत्र करने का प्रवंध करने लगा। वहादुर खाँ रुहेला वथा असालत खाँ ने उसका पीछा किया भौर लड़े। नज मुहम्मद् **उनकी शक्ति देख कर अंदखूद भागा और वहाँ से फारस चला** गया । २० वें वर्ष शाहजहाँ के नाम ख़ुतवा पढ़ा गया घ्रौर सि्षा ढाला गया । वारह लाख रुपये के मूल्य के सोने चाँदी के वर्तन, २५०० घोड़े तथा ३०० ऊंट मिले। लेखकों से ज्ञात हुआ कि नज मुहम्मद के पास सत्तर लाख नगद और सामान था। इसमें से कुछ नज़ मुहम्मह के बड़े लड़के अन्दुल् अजीज ने हे लिया, बहुत सा घन उजवेगों ने छ्ट लिया और कुछ नज मुहम्मद के हाथ लग गया। खुसरो के सिना, जो दरनार जा चुका था,

बहराम श्रौर श्रव्हर्रहमान दो लड़के श्रौर तीन लड़कियाँ तथा तीन स्त्रियाँ कावुल में बादशाह की कृपा में रहीं।

तारीख का मुखम्मा यों है-

नज मुहम्मद बलखबद्ख्शाँ का खाँ था। वहीं उसने अपना सोना, स्त्रियाँ तथा भूमि छोड़ी।

नवविजित देश के पूरी तौर शांत होने के पिहले ही शाहजादा मुराद वर्ष्श ने लौटने का विचार किया श्रौर वादशाह के मना करने पर भी जब नहीं माना तब उस देश का कार्य गड़बड़ हो गया । इस पर शाहजहाँ ने शाहजादे पर क्रोध प्रदर्शित कर उसकी जागीर तथा पद छोन लिया ख्रौर सादुहा खाँ को उक्त देश शांत करने को आज्ञा दी। अमीरुल् उमरा को आदेश मिला कि कंदज के विद्रोहियों को दंख दें और वद्खराँ। के प्रांताध्यत्त के पहुँचने पर काबुल लौट द्यांवे। उसी वर्ष सन् १०५७ हि० ( सन् १६४७ ई० ) में शाहजादा औरंगजेब इस प्रांत का अध्यक्ष नियत होकर वहाँ भेजा गया। अमीरुल् डमरा भी साथ गया। जव ये बलख पहुँचे तब ज्ञात हुआ कि नज मुहम्मद खाँ का बड़ा पुत्र श्रव्दुल् श्रजीज खाँ, जो बोखारा का अध्यत्त था, कर्शी से जैहून नदी तक बढ़ श्राया है और वेग ओगली के अधीन तूरान की सेना आगे भेजी है। उसने आमूयः नदी पार कर श्राकचा में डेरा डाला है । कतलक मुहम्मद् सुल्तांन, जो मुहम्मद सुलतान का दूसरा पुत्र था, उससे आ मिला है। शाहजादा बलख में न जाकर उसी ओर मुड़ा। तैमूराबाद में युद्ध हुआ और अमीरुल् उमरा शत्रु को परास्त कर कतलक मुहम्मद् सुलतान के पड़ाव पर पहुँचा, जो ओगली से बहुत दूर

था। इसने कतलक के और उसके आदिमयों के खेमे, सामान, पशु भादि छुट लिए और उन्हें छेकर बचकर लौट गया। दूसरे दिन वेग श्रोगली ने श्रपनो कुछ सेना के साथ श्रमीरुल् डमरा पर श्राक्रमण किया। यह दृढ़ रहा और शाहजादा स्वयं इसकी सहायता को श्राया। बहुत से उजवेग सर्दार मारे गए और दूसरे भाग गए। इसी समय श्रव्हुल् श्रजीज खाँ श्रीर उसका भाई सुभान कुली सलतान, जो छोटे खाँ के नाम से प्रसिद्ध था, बहुत से उजवेगों के साथ ह्या मिला और अच्छे बुरे घोड़ों को छाँट लिया। जिसके पास अच्छे घोड़े थे, वे छड़ने निकले। यादगार दुकरिया ने एकताजों के साथ अमीरुल् उमरा पर आक्रमण कर दिया और करीब करीब **इसके पास पहुँच गया । श्रमीरुल् इमरा ने यह देख कर तलवार** खींच ली और घोड़े को एड़ मारी। और लोग भी साथ हुए और युद्ध होने लगा । श्रंत में यादगार मुख पर तलवार खाकर घायल हुत्रा श्रौर उसका घोड़ा गोली से चोट खाकर गिरा, जिससे वह अमीरुल् उमरा के नौकरों द्वारा पकड़ा गया । यह उसे शाहजादे के सामने लाया, जिससे इसकी प्रशंसा हुई।

सात दिन खूव युद्ध हुआ और पाँच छः सहस्र रजवेग मारे गए। शाहजादा लड़ते लड़ते बलख आया और अपना पड़ाव उसी नगर में छोड़ कर शत्रु का पूरे वेग से पीछा करना निश्चित किया। अञ्डुल् अजीज ने वाग मोड़ी और एक दिन में जैहून नदी को पार कर लिया। उसके वहुत से अनुगामी ह्व मरे। इसके बाद जब बलख बदख्शाँ नज महम्मद को मिल गया तब अमीरुल् उमरा काबुल आया और वहाँ का कार्य देखने छगा। २३ वें वर्ष में यह दरवार आया और इसे छाहौर प्रांत का शासन मिला। कुछ दिन बाद इसे काश्मीर जाने की श्राज्ञा मिली, जहाँ का जलवायु इसके अनुकूल था। जब शाहजादा दारा शिकोह कंघार के कार्य पर नियुक्त हुआ तब कावुल प्रांत यद्यपि उसके बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह को मिला था पर उसकी रचा के लिए घ्यमीरुल् उमरा वहाँ भेजा गया। इसके बाद यह फिर काश्मीर गया। ३० वें वर्ष के खंत में यह दरबार बुलाया गया पर वहेँ। पहुँचने के बाद इसे पेटचली रोग हो गया, जिससे ३१ वें वर्ष के छारंभ में (सन् १०६७, १६५७ ई०) इसे कश्मीर लौट जाने की त्राज्ञा मिल गई। मच्छीवाडा पड़ाव पर (१६ अप्रैल सन् १६५७ ई० को) मर गया और इसका शव लाहौर में इसकी माता के मकबरे में गाड़ा गया। इसकी लगभग एक करोड़ की संपत्ति नगद् तथा सामान जन्त हुआ। यद्यपि फारस में सफवी वंश के नौकरों की चाल के विरुद्ध इसने वर्तीव किया भौर राजद्रोह तथा नमकहरामीपन के दोष किए पर भारत में अपनी राजभक्ति, साहस तथा योग्यता से बहुत सम्मान पाया श्रीर सब श्रफसरों से बढ़कर प्रतिष्ठित हुआ। शाहजहाँ से इसका ऐसा बर्ताव था कि इसे वह यार वफादार कहता था।

इसका एक कार्य, जो समय के पृष्ठ पर बरावर रहेगा, लाहौर में नहर लाना था, जो उस नगर की शोभा है। १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि० (१६६९-७० ई०) में छाली मर्दान खाँ ने बादशाह से प्रार्थना की कि उसका एक सेवक, जो नहर खुदाने के कार्य का पूर्ण ज्ञाता है, लाहौर में नहर छाने को तैयार है। एक लाख व्यय का छानान किया गया, जो स्वीकार कर लिया गया। उस छादमी ने रावी नदी के किनारे से, जो

चत्तरी पार्वत्य प्रांत में है, उस स्थान की समतल भूमि से छाहौर तक माप किया, जो पचास कोस था। उसने नहर खुदवाना ध्यारंभ किया और एक वर्ष से कुछ अधिक में उसे समाप्त कर दिया। १४ वें वर्ष उस नहर के किनारे तथा नगर के पास नीची ऊँची भूमि पर इसने एक बाग लगवाया, जो शालामार कहलाया और जिसमें तालांव, नहर तथा फुहारे थे। यह श्राठ लाख रुपये में १६ वें वर्ष में खली छुझा खाँ हसन के निरी च्रण में तैयार हुआ। चास्तव में भारत में ऐसा दूसरा वाग नहीं था—

#### शैर

यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है।

जल काफी नहीं आता था, इसिलए एक लाख रुपया और कारीगरों को व्यय करने को मिला। मुख्य कारीगर ने अनुभव-हीनता से पचास सहस्र रुपये मरम्मत में व्यर्थ व्यय कर दिये तब कुछ लोगों की सम्मति से, जो नहर आदि के कार्य जानते थे, पुरानी नहर पाँच कोस तक रहने दी गई और वत्तीस कोस नई बनाई गई। इससे जल विना रुकावट के वाग में आने लगा।

जब अली मदीन खाँ लाहीर का शासक था, तब इसने उन फकीरों को, जो निमाज और रोजा नहीं मानते थे तथा अपने को निरंकुश कह कर व्यभिचार तथा नीचता के कारण हो रहे थे, कैंद्र कर कानुल भेजा। इसका ऐश्वर्य, शक्ति तथा कर्मठता हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि वादशाह को जलसा देने में एक वार एक सौ सोने की रिकावियाँ मैं डकने के और उसी प्रकार तीन सौ चाँदी की काम आई थीं। इसके पुत्रों में इन्नाहीम खाँका, जिसने ऊँची पदबी पाई थी, श्रीर अन्दुहा बेग का, जिसे श्रीरंगजेब के समय गंज श्रली खाँ की पदवी मिली थी, श्रठग युत्तांत दिया है। इसके दो श्रन्य छड़के इसहाक वेग और इस्साइल बेग थे, जिन्हें पिता की मृत्यु के बाद प्रत्येक को डेढ़ हजारी ८०० सवार के मंसब मिले थे। ये दोनों सामूगढ़ युद्ध में बादशाही सेवा में मारे गए, जो दारा शिकोह की श्रोर थे।

#### ७४. अली मर्दान खाँ हैदराबादी

इसका नाम मीरहुसेनी था श्रौर हैद्रावाद के शासक अं अं कुल्ह्सन का एक मुख्य सेवक था। श्रौरंगजेव के २० वें वर्ष में गोलकुंडा विजय के बाद यह बादशाह का सेवक हो गया श्रौर छः हजारी मंसव के साथ अली मदीन खाँ की पदवी पाई। यह हैद्राबाद कर्णाटक में कांची (कांजीवरम) में नियत हुआ। ३५ वें वर्ष में जब संता जी घोरपदे जिजी के सहायतार्थ श्राया, जिसे शाही सेना ने घेर रखा था, तब इसने उसे परास्त करने में प्रयत्न किया। युद्ध में यह कैद हो गया श्रौर इसके हाथी श्राद्दि छंट गए। दो वर्ष बाद भारी दंड देने पर छूटा। इस श्रनुपिश्वित में इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसब मिला। इसके बाद यह छुछ दिन बरार का शासक रहा श्रौर फिर मुहम्मद वेदार बस्त का बुहीनपुर में प्रतिनिधि रहा। यह ४९ वें वर्ष में मरा। इसका पुत्र मुहम्मद रजा इसकी मृत्यु पर रामगढ़ दुर्ग का श्रध्यक्त श्रौर एक हजारी ४०० सवार का मंसवदार हुआ।

## ७५. ञ्रली मर्दान वहादुर

यह अकवर का एक सरदार था। ४० वें वर्ष में इसका मंसव साढ़े तीन सदी था। ठट्टा के कार्य में पहिले पहिल इसकी नियुक्ति खानखानाँ अन्दुर्रहीम के साथ हुई श्रीर इसने वहाँ श्रच्छा काम किया। ३८ वें वर्ष में खानखानों के साथ दरवार श्राया श्रौर सेवा में उपस्थित हुआ। इसके बाद यह दिचिए में नियत हुआ और ४१ वें वर्ष में उस युद्ध में, जो मिर्जा शाहरुख तथा खानखानाँ के साथ दक्षिणी सदीरों का हुआ था, यह अल्तमश में नियुक्त था। इसके अनंतर इसे क्र तेलिंगाना सेना की अध्यक्ता मिली। ४६ वें वर्ष में यह अपने उत्साह से पाथरी के पास शेर ख्वाजा की सहायता को आया। इसी बीच इसने सुना कि वहाद्धर खाँ गीलानी परास्त हो गया; जिसे वह कुछ सेना के साथ तेिलगाना में छोड़ श्राया था श्रीर इस लिए तुरंत उधर छौटा। शत्रु का सामना हो गया श्रीर इसके बहुत से मनुष्य भाग गए पर यह . डटा रहा और कैंद होंग गया। इसी वर्ष जब राजनैतिक कारणों से श्रवुङ्फज्ल ने दक्षिणी सर्दारों से संधि कर छी तब यह छूटा और शाही सर्दारों में श्रा मिला। ४७ वें वर्ष में मिर्जा एरिज तथा मलिक श्रंबर के बीच के युद्ध में यह बाएँ भाग का अध्यच था और इसमें शाही सेवकों ने भारी विजय प्राप्त की। जहाँगीर के ७ वें वर्ष में यह अन्दुहा खाँ फीरोज जंग के अधीन नियत हुआ। आहा दी गई थी कि वे गुजरात की सेना के साथ नासिक के मार्ग से

दिचिए जायँ और द्वितीय सेना के साथ, जो खानजहाँ छोदी के अधीन है, संपर्क बनाए रखें तथा शाही कार्य मिल कर करें। जब अन्दुल्ला खाँ हठ से शत्रु के देश में पहुँचा और दूसरी सेना का उसे चिन्ह तक न मिला तब वह गुजरात छोट चला। अली मदीन खाँ ने मरना निश्चय किया और पीछा करती शत्रु सेना से छड़ गया। यह घायल हो कर कैंद्र हो गया और श्रंबर के वर्गियों द्वारा पकड़ा गया। यद्यपि जर्राहों का उपचार हुआ पर दो दिन बाद सन् १०२१ हि० (१६११ ई०) में यह मर गया। इसकी एक कहावत प्रसिद्ध है। किसी ने एक श्रवसर पर कहा कि 'फत्ह श्रासमानी है' जिस पर इस वहादुर ने उत्तर दिया कि 'ठीक, फत्ह श्रवश्य आसमानी है पर मैदान हमारा है।' इसका पुत्र करमुल्ला शाहजहाँ के समय एक हजारी १००० सवार का मंसवदार था और वह कुछ समय के लिए दिल्ला में ऊदिगिरि का श्रव्यत्त रहा। यह २१ वें वर्ष में मरा।

## ७६. ञ्रली मुराद खानजहाँ बहादुर कोकल्ताश खाँ जफर जंग

इसका नाम अली मुराद था और यह सुलतान जहाँदार शाह का घाय भाई था। यह एक ऊँचे वंश का था। जब जहाँदार शाह शाहजादा था, तभी इसने च्सके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया था और जब वह मुलतान प्रांत का शासक था तव यह वहाँ का प्रबंध करता था। बहादुर शाह के समय कोकल्ताश खाँ की पदवी मिली। बहादुर शाह की मृत्यु पर श्रोर तीन शाहजादों के मारे जाने पर जब भारत की सल्तनत जहाँदार शाह के हाथों में छाई तब इसको नौ हजारी ९००० सवार का मंसव, खानजहाँ वहादुर जफद्र जंग पदवी श्रीर मीर बख्शी का पद मिला। इसका छोटा भाई मुहम्मद माह, जिसकी पदवी जफर खाँ थी, श्रीर साढू ख्वाजा हुसेन खाँ दोनों को भाठ हजारी मंसब मिले। पहिले को आजम खाँ की पदवी श्रीर आगरा की श्रध्यत्तता मिली। दूसरे को खानदौराँ की पदवी श्रौर द्वितीय बख्शीगिरी मिली । यही खानदौराँ जहाँदार शाह के लड़के मुहमम्द इञ्जुद्दीन का श्रिमभावक नियत हुत्रा था, जो मुहम्मद फर्रुंबिसियर का सामना करने भेजा गया था । श्रपनी कायरता के कारण मियान से बिना तलवार खींचे श्रीर सैनिक की नाक से बिना एक बूँद रक गिरे यह रात्रि के समय शाहजादे के साथ पड़ाव छोड़कर आगरे चल दिया।

कोकल्ताश खाँ स्वामिभक्ति में कम नहीं था पर इसके तथ

जुल्फिकार खाँ के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण द्वेष वढ़ गया श्रीक्सम्मितियों में वे एक दूसरे की बात काटते थे तथा कभी किस कार्य के लिए एक मत हो कर कुछ निश्चय नहीं करते थे इस पर बादशाह लालकुँ अर पर फिदा थे, विचार तथा वुद्धिमत्त को त्याग दिया था श्रीर राज्य कार्य नहीं देखते थे। सफलता की कली खिली नहीं श्रीर इच्छा के पत्तों ने पतमाड़ का रुख पकड़ा। सन् ११२३ हि० (सन् १७११–१२ ई०) में श्रागरा के पास फरेखिसयर से जो युद्ध हुआ उसमें खानजहाँ दृढ़ता से जमा रहा और स्वामि कार्य में मारा गया।

#### ७७. अली मुहम्मद खाँ रहेला

कहते हैं कि यह वास्तव में श्रफगान नहीं था। उस खेल के एक श्रादमी के साथ यह बहुत दिनों तक रहा जो श्रमीर छौर निस्संतान था तथा इस लिए उसने इसे सब का मालिक वना दिया । श्रली मुहम्मद ने संपत्ति लेकर पहिले श्रॉवला और वंकर में निवास किया, जो पर्गने कमायूँ की तराई में दिल्ली के **चत्तर हैं। इसने कुछ दिन वहाँ के जमींदारों तथा फौजदारों** की सेवा की श्रोर उसके बाद छूट मार करते वाँस बरेली श्रोर मुरादाबाद नष्टःप्राय कर दिया, जो एतमादुद्दौला कमरुद्दीन खाँ की जागीर थी। एतमादु होला ने अपने मुतसही हीरानंद को वहाँ शांति स्थापित करने भेजा, जिसका श्रली मुहम्मद् ने सामना कर पूर्णतया पराजित कर दिया और बहुत सा छूट तथा भारी तोपखाना पाया। एतमाहुद्दौला इसका कुछ उपाय न कर सका। इसके अनंतर अली मुहम्मद विद्रोही हो गया और रह से, जो श्रफगानों का घर है, बहुत से श्रादमियों को बुला लिया तथा बादशाही और कमायूँ नरेश की बहुत सी भूमि पर अधि-कार कर लिया। इसने हिंदुस्तान के बादशाह के समान बहुत बड़ा लाल खेमा तैयार कराया, जिस पर बादशाह स्वयं इसको दमन करने रवाना हुए। शाही सेना के दुष्टगण ने आगे बढ़ कर श्रॉवला में श्राग लगा दिया। श्रंत में वजीर के मध्यस्थ होने पर, जो अपने मुतसद्दी हीरानंद के छुट जाने पर भीर

चम्दतुल्मुल्क तथा सफद्र जंग से ईब्बी रखने के कारण इसका पक्ष लेता था, संधि हो गई श्रौर इसने श्राकर सेवा की। इसको यहाँ की जागीर के बदले सरहिंद सरकार मिला। जब सन् ११६१ हि० (१७४८ ई०) में श्रहमद शाह दुरीनी श्राया, तव यह भी सरहिंद से चला आया और श्रॉवला तथा वंकर पुरानी जागीर पर छविकृत हो गया। उसी वर्ष यह मर गया। इसके लड़के सादुहा खाँ, अन्दुहा खाँ, फैजुहा खाँ आदि थे। प्रथम ( सन् १७६४ ई० में ) रोग से मर गया। दूसरा हाफिज रहमतुहा के साथ (१७७४ ई० में) मारा गया श्रोर तीसरा लिखते समय रामगढ़ में था। उसके साथियों में हाफिज रहमत खाँ श्रौर दूँदी खाँ थे, जो चचेरे भाई थे, श्रौर पहिले का उस श्रफगान (दाऊद) से पास का संबंध था, जो अली मुहम्मद का स्वामी था। उसने त्रालो सुहम्मद् के राज्य पर त्राधिकार कर लिया श्रौर मुखिया होने का नाम कमाया। दूँदी (सन् १७५४ ई० के पहिले) मर गया। पहिला रहमत खाँ बहुत दिन जीवित रहा। जव सफदर जंग अबुल् मंसूर के छड़के शुजाउदौठा ने सन् ११८८ हि॰ (१७७४-७५ ई०) में उस पर चढ़ाई की तव वह युद्ध में मारा गया। इसके वाद उसकी जाति के किसी पुरुप ने प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की ।

### ७=. अली वर्दी खाँ मिर्जा बंदी

कहते हैं कि यह और हाजी श्रहमद दो भाई थे और दोनों हाजी मुहम्मद के पुत्र थे, जो शाहजादा मुहम्मद आजम शाह का वावर्ची था। श्रलीवर्दी का दरिद्रावस्था में बंगाल के नाजिम शुजारहोला से परिचय था, इस लिए मुहम्मद शाह के राज्यकाळ में वह हाजी अहमद के साथ घर छोड़ कर बंगाल चला गया। शुजाउदौला ने दोनों भाइयों पर कृपा कर उनको वृत्तियाँ दी। उसने इन्हें मित्र बना लिया और हर कार्य में इनसे सलाह लेता । उसने द्रवार को लिख कर अलीवर्दी के लिए योग्य मंसव तथा खाँकी पदवी मेंगा दी। जब पटना का प्रांत बंगाल से संयुक्त होने से उसे मिला तब अलीवर्दी को वहाँ अपना प्रतिनिधि नियत कर दिया। इसने शुजाउदौठा के समय ही पटना में घमंड का वर्ताव किया श्रीर बादशाह से महाबत खाँ की पदवी तथा श्रपने लिए पटना की स्वतंत्र सूबेदारी ले छी। शुजावहौला उस प्रांत का श्रधिकार छोड़ने को बाध्य हुआ। शुजाबदौला की मृत्यु पर चसका पुत्र त्रा**लाच्हीला सरफराज खाँ** बंगाल का शासक हुत्रा श्रौर उसने कंजूसी से, जो सर्दारी के विरुद्ध है, बहुत से सैनिकों को निकाल दिया। त्रालीवर्दी ने सन् ११५२ हि॰ (१७३९ ई०) में बंगाल विजय करने का निश्चय कर दृढ़ सेना के साथ मुर्शिदाबाद को सफराज से भेंट करने के बहाने चला। इसने अपने भाई हाजी अहमद से, जो सफराज की सेवा में था,

अपनी इच्छा कह दी, जिसने इसकी इसमें सहायता की। जव महावत जंग पास पहुँचा तव सर्फराज खाँ की निद्रा दूटी श्रौर वह थोड़ी सेना के साथ उससे मिलने गया। वह साधारण युद्ध कर सन् ११५३ हि० (१७४० ई०) में मारा गया। मुर्शिद कुली खाँ, जिसका उपनाम मखमूर था श्रौर जो शुजाउद्दौला का दामाद था, उस समय उड़ीसा का सूबेदार था। उसने एक सेना एकत्र की छौर छालीवर्दी से लड़ने छाया पर (वालासोर के पास ) परास्त हो कर दक्षिण में आसफजाह के पास चला गया। मीर हवीव श्रर्दिस्तानी, जो मुर्शिद कुली खाँ का वख्शी था, रघूभोंसला के पास गया, जो वरार का मुकासदार था और उसे वंगाल विजय करने पर वाध्य किया। रघूजी ने एक भारी सेना अपने दीवान भास्कर पंडित तथा अपने योग्यतम सेना-पति अली करावल के अधीन मीर हवीव के साथ अलीवरी पर वंगाल भेजा। एक महीने युद्ध होता रहा श्रीर तव अलीवर्दी ने संघि प्रस्ताव किया। उसने भास्कर पंडित, श्रङी करावङ तया वाईस दूसरे सदीरों को निमंत्रण दे कर अपने खेमे में वुळाया और सब को मरवा डाला। सेना भाग गई। रघू श्रीर मीर हवीव श्रसफल लौट गए पर प्रति वर्ष वंगाल में छूट मार करने को सेना जाती थी। अंत में अलीवर्दी ने रघू को चौथ देना निश्चित किया श्रौर उसके वद्छे उड़ीसा दे कर प्रांत को नष्ट होने से वचाया। इसने तेरह वर्ष शासन किया। इसकी मृत्यु पर इसका दौहित्र सिराजुदौला दस महीने गद्दो पर रहा। इस वीच इसने कलकत्ता ऌटा । इसके अनंतर यह फिरंगी टोप-वालों की सेना से परास्त हुआ और नाव में बैठ कर भागा।

जब यह राजमहल पहुँचा तव इसके एक सेवक निजाम ने इसे कैंद कर लिया और इसके बख्शी मीर जाफर के पास इसे भेज दिया, जो फिरंगियों से मिला हुआ था श्रीर जिसका अलीवर्दी खाँ की विह्न से विवाह हुआ था। इसका सिर काट लिया गया श्रौर फिरंगियों की सहायता से मीरजाफर शम्छुदौला जाफर घाली खाँ की पदवी प्राप्त कर वंगाल का शासक वन वैठा। सन् ११७२ हि० (सन् १७५८-९ ई०) में सुलतान आली गौहर की सेना जब पटना आई और उसे घेर लिया तब मीरजाफर का पुत्र सादिक त्राली खाँ प्रसिद्ध नाम मीरन उसकी उठाने के ं लिए भेजा गया। यह युद्ध में दृढ़ रहा श्रीर घायल हुआ। जब शाहजादा मुर्शिदावाद की छोर चला तब मीरन जल्दी लौट कर अपने पिता से जा मिला। इसके बाद यह पुर्निया गया जहाँ का नाएव सूबा खादिम हसन खाँ विद्रोही हो रहा था। जब वह वेतिया के पास पहुँचा, जो पुर्निया के श्रंतर्गत है, तव सन् ११७३ हि० (जुलाई १७६०) की एक रात्रि को उस पर बिजली गिरी श्रीर वह मर गया। तारीख है 'बनागह ·वर्के डफतादः व मीरन' ( एकाएक बिजली मीरन पर गिरो, ११७३ हि०)।

इस घटना के बाद जाफर अली के दामाद कासिम अला खाँ ने अपने श्वसुर को हटा कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस पर जाफर अली कलकत्ता चला गया। परंतु कासिम अशी की ईसाइयों से नहीं बनी और जाफर अली द्वितीय बार शासक हुआ। कासिम अली चला आया और बादशाह तथा शुजाड-द्वीला को विहार पर चढ़ा लाया पर कुछ सफलता नहीं हुई। वहुत दिनों तक यह अवसर की आशा में वादशाह के साथ रहा। जब सफलता नहीं मिली तब बाहरी प्रांत को चल दिया। यह नहीं पता कि उसका अंत कैसे हुआ। जाफरअली सन् ११७८ हि० (१७६५ ई०) में मरा और उसका लड़का नज्मुद्दौला गद्दी पर बैठा पर दूसरे ही वर्ष ११७९ हि० में वह भी मर गया। इसके अनंतर सैफुद्दौला कुछ वर्षों तक और मुबारकुदौला कुछ महीने तक शासक रहे। सन् ११८५ हि० (१७०१-७२ ई०) में कुल बंगाल और विहार टोपवालों के हाथ में चला गया।

#### ७९. श्रह्माह कुली खाँ उजबेग

यह प्रसिद्ध अलंगतोश का पुत्र था, जो तूरान का कजाक श्रोर मशहूर घुड़सवार था। यह श्रलश्रमान खेल का था श्रोर जत्ती नाम था । एक युद्ध में इसने खुली छाती से आक्रमण किया था, जिससे अलंगतोश कहलाया, क्योंकि तुर्की में अलंग का अर्थ नम और तोश का अर्थ छाती है। यह बलख के शासक नज मुहम्मद खाँ का सेवक था और इसे जागीर में कहमद्रे, उसका प्रांत तथा हजारा जात वगैरह मिला था। इसे वेतन कम मिलवा था, इस लिए यह छुटेरा हो गया था ख्रौर कंधार तथा गजनी तक लूट मार कर कालयापन करता था। ख़ुरासान में भी यह वरावर धावे मारता था। फारस के शाह अपने खेतिहरों की इससे रक्षा नहीं कर सकते थे। क्रमशः यह डकैती से सैनिक कार्य करने लगा श्रोर श्रपनी शक्ति दूर तक फैलाई। हजारा जाति को दमन करने के लिए, जिनका निवास गजनी की सीमा के भीतर था और जो पहिले से गजनी के शासक को कर देते आए थे, इसने एक दुर्ग बनवाया। जहाँगीर के १९ वें वर्ष में इससे तथा खानजादा खाँ खानजमाँ से युद्ध हुआ, जो अपने विता महाबत खाँ की ओर से काबुल में उसका प्रतिनिधि अध्यत्त था। बहुत से उजवेग तथा अलग्रमान मारे गए और अलंगतोश परास्त हुआ। जहाँगीर की मृत्यु पर और शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में नज़ मुहम्मद ने यह विचार कर कि काबुल विजय

करने का यह अवसर है, एक सेना चढ़ाई के लिए तैयार की। भलंगतोश ने कायुल के पास के निवासियों को छूटने में कुछ उठा नहीं रखा। अंत में जब नज मुहम्मद की शक्ति का अंत होने को था श्रौर उसका सौभाग्य पस्त हो रहा था तब उसने विना किसी दोष के अलंगतोश की जागीर छेकर अपने पुत्र सुभान कुली की दे दी। इसी प्रकार उसने अपने कई अफसरों को केंद्र दिया, जिससे अंत में वही हुआ जो होना था। नजमुहम्मद खाँ के अपने वड़े भाई इमाम कुछी खाँ को गद्दी से हटाने तथा समरकंद श्रोर बुखारा को वलख में मिलाने के पहिले अल्लाह कुली अपने पिता से अलग हो कर शाहजहाँ की सेवा करने के विचार से १३ वें वर्ष में काबुल चला आया। बादशाह ने अपनी उदारता से उसकी अटक के खजाने पर पाँच सहस्र रुपये का वेतन दिया और पाँच सहस्र रुपये कायुल के अध्यत्त सईद लाँ को भेजा, जिसने उसको अगाऊ दिया था। १४ वें वर्ष यहं जब सेवा में उपस्थित हुआ तब इसे एक हजारी मंसव मिला। शाहजहाँ ने वरावर तरक्की दे कर दो हजारी कर दिया। २२ वें वर्ष में रुस्तम खाँ तथा क़ुलीज खाँ के साथ कंघार में पारसीकों से युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त करने पर इसका पाँच सदी मंसव वढ़ाया गया। २४ वें वर्ष जव जाफर खाँ विहार का प्रांताध्यत्त हुआ तत्र यह भी उसी प्रांत में नियत हन्ना। २६ वें वर्ष में यह दरवार स्नाया स्नौर ढाई हनारी १५०० सवार का मंसवदार हुआ।

#### ८०. अज्ञह यार खाँ

इसका पिता इपतखार खाँ तुर्कमान था, जो जहाँगीर के समय वंगाल में नियत था। जब इस्माइल खाँ चिश्ती उस प्रांत का अध्यक्ष हुआ तब उसने शुजाअत खाँ शेख कबीर के अधीन एक सेना उसमान खाँ लोहानी पर भेजी, जो वहाँ विद्रोह मचाए हुए था। इपतखार खाँ वाएँ भाग का सदीर नियत हुआ। जब युद्ध होने ही को था और दोनों सेना आमने सामने थीं तब उसमान ने एक लड़ाकू हाथी शाही हरावल पर रेला और उसे परास्त कर वह इपितखार खाँ पर आया। यह उटा रहा और लड़ने लगा। अपने कई सैनिकों तथा सेवकों के मारे जाने पर यह भी मारा गया।

श्रह यार श्रपने पिता की वीरता के कारण जहाँगीर का कृपापात्र हो गया श्रीर कुछ समय में श्रमीर बन गया। उस वादशाह के राज्य के श्रंत में और शाहजहाँ के भारंभ में इसका मंसव ढाई हजारी था तथा पुरानी चाल पर बंगाल की सहायक सेना में यह नियत हुआ। बंगाल के प्रांताध्यक्ष कासिम खाँ ने अपने छड़के इनायतुष्ठा को उक्त खाँ के साथ हुगली बंदर छेने भेजा, जो बंगाल का एक प्रधान बंदर है। श्रधिकार तथा श्रध्यक्षता खाँ को मिली थी। इस विजय में इसने श्रच्छा कार्य किया और श्रपनी वीरता तथा सेनापित्व से ५ वें वर्ष में कुफ की जड़ श्रीर फिरंगियों की हुकूमत खोद डाछी, जिसने उस प्रांत में श्रपने रगोरेशा

तक फैला रखा या और नाकूस की जगह खुदा की अजाँ पुकारी जाने लगी। इसके पुरस्कार में सवार और पदवी में तरकी हुई। इसके वाद इस्लाम खाँ ( मशहदी ) के शासनकाल में उस के भाई मीर जैनुदीन अली सयादत खाँ के साथ वंगाल के उत्तर कृव हाजू एक सेना छे गया और आसामियों को नष्ट करने में श्रच्छा प्रयत्न किया, जो कूच हाजू के राजा की सहायता करना चाहते थे तथा जिसने शाही राज्य की सीमा के कुछ महालों पर अधिकार कर लिया था। यह विद्रोहियों को श्रधोन कर ऌट सहित सकुराल छीट श्राया। इसका मंसव तीन हजारी ३००० सवार का हो गया। २३ वें वर्ष सन् १०६० हि० (१६५० ई०) के आरंभ में उसी प्रांत में मरा। इसके लड़के तथा संबंधी थे। इसके पुत्रों असफेंदियार, माह्यार श्रीर ज़लिफकार को उस प्रांत में योग्य जागीर तथा नियुक्ति मिली थी। द्वितीय पुत्र छापने पिता के सामने ही २२ वें वर्ष में मर गया श्रौर तीसरा बाद को २६ वें वर्ष में भरा। श्रहह बार के भाई रहमान यार को २५ वें वर्ष में उस प्रांत के शासक शाहजादा मुहम्मद शुजान्य के कहने पर हेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव और जहाँगीर नगर ( ढाका ) की फौजदारी मिली। इसके वाद इसे रशीद लॉ की पदवी मिली और २९ वें वर्ष में यह उड़ीसा में महम्मद शुजाध का प्रतिनिधि नियत हुआ। इसने जाने में ढिलाई की श्रीर पहिले ही काम में दत्तिचित्त रहा। जब शुजाश्र श्रीरंगजेव के खागे से भागा तया वह दरिद्र हालत में चंगाल भाया और मुखब्जम खाँ खानखानाँ को रोकने का व्यर्थ प्रयास किया तथा औरंगजेव के २ रे वर्ष

में वर्षा विताने के लिए टांडा में ठहर गया, तब उसने सुना कि रशीद खाँ अलग हो रहा है और उस प्रांत के बहुत से जमींदार उससे मिल गए हैं तथा वह शाही बेड़ा लेकर मुअञ्जम खाँ से मिलना चाहता है। इस पर उसने अपने बड़े लड़के जैनुदीन को सैयद आलम बारहा के साथ भेजा कि ढाका पहुँचने पर रहमान यार को मार डाले। बहाने तथा धोखे से एक दिन उसने उसको दरवार में बुलाया और अपने आदिमयों को इशारा किया। वे अपने शस्त्र लेकर रहमान यार पर टूट पड़े और उसे मार डाला।

## द्रश. अल्लह यार खाँ मीर तुजुक

यह श्रीरंगजेव का उसकी शाहजादगी के समय से सेवक था श्रीर महाराज जसवंत सिंह के साथ के युद्ध में यह भी था। दाराशिकोह की पहिली लड़ाई में इसने ख्याति पाई। राज्य के प्रथम वर्ष में इसे खाँ की पदनी मिली श्रीर यह शाही पड़ाव से मुलतान के सेना-ज्यय के छिए कीष छे गया, जो खळीछुल्छाह खाँ के अधीन दाराशिकोह का पीछा कर रही थी। महम्मद शुजाश्र के साथ युद्ध होने पर यह साथ रहनेवाले सेवकों का दारोगा नियत हुआ श्रीर डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसव पाया। ५ वें वर्ष में होशदर खाँ के स्थान पर यह गुसलखाने का दारोगा बनाया गया तथा झंडा पाया। ६ ठे वर्ष सन् १०७३ हि० (१६६३ ई०) में मर गया।

#### =२. अश्ररफ खाँ ख्वाजा बर्खुरदार

यह महाबत खाँ का दामाद श्रीर नक्शबंदी मत का एक ख्वाजाजादा था। कहते हैं कि जब महाबत खाँ ने जहाँगीर को विना सूचना दिए अपनी पुत्री का ख्वाजा से विवाह कर दिशा तब उसने कुद्ध होकर ख्वाजा को अपने सामने बुलाकर काँटेदार कोड़े से पिउवाया था। जब महाबत खाँ शाहजहाँ से जा मिला तब ख्वाजा भी उसके साथ था श्रीर उसकी सेवा में भर्ती हो गया। शाहजहाँ के १ छे वर्ष में इसे एक हजारी ५०० सवार का मंसव मिला। ८ वें वर्ष में डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसव मिला। २३ वें वर्ष में ७०० घोड़े की बृद्धि होकर उसके जाती मंसव के बराबर हो गया। २८ वें वर्ष में यह दक्षिण के ऊसा दुर्ण का अध्यक्त नियत हुआ और इसे दो हजारी २००० सवार का मंसव मिला। श्रीरंगजेव के राज्यारंभ में इसे श्रशरफ खाँ की पदवी मिली। दूसरे वर्ष यह उक्त दुर्ग की श्रध्यक्तता से हटाए जाने पर दरवार श्राया। इसकी मृत्यु का सन् नहीं ज्ञात हुआ।

### **८३. अशरफ खाँ मीर मुंशी**

इसका नाम मुहम्मद असगर था और यह मशहद के हुसेनी सैयदों में था। तबकाते श्रकवरी का लेखक इसे श्ररव शाही सैयद लिखता है श्रौर इन दोनों वर्णन में विशेष भेद भी नहीं है। श्रवुल्फजल का यह लिखना कि यह सन्जवार का था, श्रवश्य ही भ्रम है। वह पत्र-लेखन तथा शब्द-सोंदर्य समभने में कुशल था और शुद्धता से वाल भर भी नहीं हटा। यह सात प्रकार के ख़ुशखत लिख सकता था। यह तत्र्यालीक तथा नस्व तथालीक में विशेष कुशल तथा श्रद्धितीय था। जाटू विज्ञान को काम में छाता था। यह हुमायूँ की सेवा में रहता था श्रीर मीर मुंशी कहलाता था। हिंदुस्तान के विजय पर यह भीर श्रर्ज श्रीर मीर माल नियत हुआ। तदी वेग खाँ तथा हेमू वकाछ के युद्ध में यह और दूसरे सदीर भाग गए। जिस दिन तदी वेग खाँ को प्राण्दंड मिला उसी दिन यह सुलवान श्रली श्रफजल लाँ के साथ वैरम लाँ द्वारा कैंद किया गया और बाद की मका गया। ५ वें वर्ष सन् ९६८ हि० (१५६० ई०) में यह श्रकवर के पास चपस्थित हुआ जब वह मच्छीवाड़ा से वैरम लॉ का कार्य निपटाकर सिवालिक जा रहा था। इसके चाद इससे अच्छा व्यवहार हुआ और तरकी होती रही । ६ ठे वर्ष अकवर के मालवा से लौटने पर इसे अशरफ खाँ की पदवी मिली। यह मुनइम खाँ खानखानाँ के साथ वंगाल भेजा गया । यह ९८३ हि॰

(सन् १५७५-७६ ई०) में गौड़ में मलेरिया से मर गया, जो जलवायु की खराबी से कितने ही श्रव्छे सदीरों का मृत्युस्थल हो चुका था। यह दो हजारी मंसब तक पहुँचा था। कविता को ओर इसकी रुचि थी और यह कभी-कभी कविता भी करता था। निम्नलिखित पद उसके हैं—

ऐ खुदा, क्रोध की आग में न मुक्ते जला।

मेरे हृदय-रूपी गृह में ईमान का दीपक प्रकाशित कर।।

यह सेवा-वस्न दोषों से फट गया है।।

क्षमा रूपी सूत्र से कृपापूर्वक सी दे।

त्रागरे में मौलाना मीर द्वारा वनवाए कूएँ पर इसने यह तारीख कही—

ईश्वर के मार्ग पर मुल्ला मीर ने दरिद्रों तथा याचकों की सहायता को कूप बनवाया। यदि कोई प्यासा कूप बनाने का साल पूछे तो कहो कि पवित्र स्थान का जल लो।

इसके पुत्र मीर मुजफ्फर ने श्रकबर के राज्य में योग्य मंसव पाया और ४८ वें वर्ष में श्रवध के शासन पर नियत हुआ। श्रशरफ खाँ के पौत्र हुसेनी श्रीर बुर्होनी शाहजहाँ के समय छोटे-छोटे पदों पर थे।

## ८४. अशरफ खाँ मीर मुहम्मद अशरफ

यह इस्लाम खाँ मशहदी का सबसे बड़ा पुत्र था। इसमें धामिक गुरा भरे थे श्रौर मानवी. गुर्णों के लिए भी यह प्रसिद्ध था। जव इसका पिता दक्षिण का नाजिम था तव उसने इसे युहीनपुर का अध्यत्त नियुक्त किया था। जब इसके पिता की मृत्यु हुई तव<sub>्</sub>पाँच सदी २०० सवार की वृद्धि हुई श्रौर इसका मंसव डेढ़ हजारी ५०० सत्तार का हो गया। २६ वें वर्ष यह दाग का दारोगा हुआ। जव २७ वें वर्ष में शाहजादा दारा शिकोह भारी सेना के साथ कंधार गया तव श्रशरफ को ५०० की वृद्धि मिली भौर यह एतमाद खाँ की पदवी के साथ उस सेना का दीवान नियत हुआ। इसके वाद शाही पुस्तकालय का अध्यत्त हुआ। ३१ वें वर्ष के अंत में जब शाहजहाँ के राज्य का प्रायः श्रंत था तव यह सुलेमान शिकोह की सेना का वर्छशी श्रीर दीवान नियत हुआ। वह मिर्जा राजा जयसिंह की श्रभिभावकता में शुजाश्र के विरुद्ध भेजा गया था। सामू गढ़ युद्ध तथा दारा शिकोह के पराजय के वाद जब श्रालमगीर का संसार-विजय के लिए झंडा फहराने लगा तव श्रशरफ सुलेमान शिकोह का साथ छोड़कर इस्लामावाद मथुरा से सेवा में उपस्थित हुआ और मंसव में वृद्धि पाई। उसी समय जव शाही सेना झारा शिकोह का पीछा करते हुए सतलज पार गई तब अशरफ लश्कर खाँ के स्थान पर काश्मीर का शांताध्यच नियत हुआ।

१० वें वर्ष में इसे खिलश्रत मिला और रिजवी खाँ बुखारी के स्थान पर यह वेगम साहिवा की रियासत का दीवान हुआ। १२ वें वर्ष में इसे तीन हजारी मंसव मिळा श्रीर यह खानसामाँ नियत हुआ। इस कार्य पर यह बहुत दिन रहा और २१ वें वर्ष में बाकेश्राख्वाँ नियुक्त हुआ। २४ वें वर्ष में जब हिम्मत खाँ मीर बख्शी मर गया तव अशरफ प्रथम बख्शी नियत किया गया श्रीर इसने श्रच्छा कार्य किया। ९ जीकृदा सन् १०९७ हि० (१७ सितम्बर सन् १६८६ ई०) को २० वें वर्ष में यह मर गया, जब बीजापुर के विजय की पाँच दिन बीत चुके थे। यह शांति, दातुःव तथा पवित्रता के गुणों से सुशोभित था। इसका सूफीमत की छोर मुकाव था इसलिए मौलाना की मसनवी से इसने एक संग्रह चुना था और उसको पढ़ने में श्रानंद पाता था। यह नस्ख, शिकस्त, तत्र्यालीक श्रीर नस्तालीक श्रन्छा लिखता था । इसके शिकस्त लेख को छोटे बड़े श्रपने लेखन का श्रांदर्श मानते थे। इसके पुत्र न थे।

# **५५. असकर खाँ नज्**मसानी

इसका नाम अन्दुल्ला वेग था। शाहजहाँ के राज्यकाल के १२ वें वर्ष में इसे योग्य मंसव तथा कालिजर दुर्ग की अध्य-चता मिली। इसके बाद यह दारा शिकोह की छोर हो गया और मीर बख्शी नियत हुआ। ३० वें वर्ष इसे असकर खाँ की पदवी मिली और जब महाराज जसवंत सिंह को पराजय कर श्रीरंगजेव श्रागरें को चला तब यह दारा शिकोह की श्रोर से खलीलुल्ला खाँ के साथ घौछपुर उतार की रत्ता पर नियत हुआ श्रीर युद्ध के दिन यह हरावल में था। दूसरे युद्ध में यह गढ़ा पथली के पास खाई में था। जब दारा शिकोह विना सूचना दिए घवड़ा कर गुजरात को चला गया तव अन्दुल्ला वेग ने यह समाचार रात्रि के श्रंत में सुना श्रीर सफशिकन खाँ से श्रमान पाकर उससे श्रा मिला। यह सेवा में ले लिया गया श्रीर इसे खिलश्रत मिला। इसके वाद यह खानखानाँ मुख्य जम खाँ के सहायकों में नियत होकर वंगाल गया। श्रौरंगजेव के ८ वें वर्ष में यह बुजुरी उमेद खाँ के साथ चटगाँव हेने गया। इसछे श्रधिक कुछ नहीं ज्ञात हुआ।

# **८६. असद खाँ आसफुदोला जुम्लतुल्मुल्क**

इसका नाम मुहम्मद इन्नाहीम था और यह जुल्फिकार खाँ करामानल्द का पुत्र था। यह सादिक खाँ मीर वल्शी का दौहित्र और यमीनुदौला आसफ खाँ का दामाद था। अपने यौवनकाल ही से सौंदर्य तथा वाह्य गुर्णों के कारण यह शाहजहाँ का छुपा पात्र था और अपने समसामिथकों में विशिष्ट स्थान रखता था। २७ वें वर्ष में इसे असद खाँ को पदवी मिलो और पहिले मीर आख्त:वेगी तथा बाद को द्वितीय बल्शी नियत हुआ।

जब आलमगीर बादशाह हुआ तब इस पर बहुत छुपा हुई और द्वितीय बख्शी का कार्य बहुत दिनों तक करने पर ५ वें वर्ष में यह चार हजारी २००० सवार का मंसवदार हुआ। १३ वें वर्ष में युअज्जम जाफर खाँ दीवान की मृत्यु पर यह नाएब दीवान नियत हुआ और जड़ाऊ छूरा तथा दो बीड़ा पान बादशाह के हाथ से पाया। आज्ञा दी गई कि यह शाहजादा मुहम्मद मुअडजम का रिसाला लिखे और दियानत खाँ नजूमी उसका मुहर किया करें। उसी वर्ष यह द्वितीय बख्शी के पद पर से हटाया गया और १४ वें वर्ष लश्कर खाँ के स्थान पर यह मीर वख्शी नियत हुआ। १६ वें वर्ष के जी हिज्जा के प्रथम दिन असद खाँ ने नाएब दीवानी से त्यागपत्र दे दिया तब आज्ञा हुई कि खालसा का दीवान अमानत खाँ और दीवान-तन किफायत खाँ दोनों मुख्य दीवान के हस्ताच्रर के नीचे हस्ताच्रर कर दीवानी का कार्य

संपन्न करें। १९ वें वर्ष के १० शावान को खाँ को जड़ाऊ दवात मिली श्रौर यह प्रधान श्रमात्य नियत हुआ। २० वें वर्ष के अंत में जब खानजहाँ बहादुर कोकल्ताश की भत्सीना हुई श्रीर दिल्प से हटाया गया तव वहाँ का कार्य दिलेर खाँ को अस्थायी रूप से तब तक के लिए सौंपा गया, जब तक नया प्रांताध्यच नियत न हो। जुम्बतुल्मुल्क भारी सेना वथा डपयुक्त सामान के साथ द्त्रिण भेजा गया श्रीर श्रीरंगावाद पहुँचा । उस समय वहाँ का बहुत सा उपद्रव का नृत्तांत बादशाह को लिखा गया तव शाह घ्यालम वहाँ का नाजिम नियत कर भेजा गया घ्रौर घ्रसद लॉं लौटते हुए २२ वें वर्ष के आरंभ में श्रजमेर प्रांत के किशन गढ़ में वादशाह के पास उपस्थित हुआ । २५ वें वर्ष जव श्रौरंगजेव शंभा जी भोसला को इंड देने के लिए दिन्ए गया, जिसने शाहजादा श्रकवर को शरण दिया था, तव जुम्ळतुल्मुल्क शाहजादा अजीसुद्दीन के साथ अजमेर में छोड़ा गया कि वहाँ के राजपूत कोई उपद्रव न मचावें। इसके वाद २७ वें वर्प में इसने श्रहमदनगर में सेवा की श्रीर वीजापुर विजय के वाद वजीर नियत हुआ। तारीख है कि 'जेवाग्रुदः मसनदे वजारत' श्रर्थात् श्रमात्य की गद्दी सुशोभित हुई (सन् १०९७ हि०, १६८६ ई०)। गोलकुंडा पर श्रिधिकार हो जाने पर एक हजार सवार वदाए गए श्रीर इसका मंसव सात हजारी ७००० सवार का हो गया।

३४ वें वर्ष में यह कृष्णा नदी के एस पार के राष्ट्रश्रों को दंह देने, दुर्ग नंदवाल श्रायात गाजी पुर लेने श्रीर है दरावाद कर्णाटक के वालाघाट शांत के शासन का शर्वंध करने को नियत हुआ। नंदवाल लेने पर जुम्ल तुल्सुल्क ने कड़प्पा में पड़ाव डाला जो कर्णाटक

को सीमा पर है। शाहजादा कामबख्श को वाकिनकेरा हुर्ग लेने की त्राज्ञा हुई। जब उस कार्य पर रुहुल्ला खाँ नियत हुत्रा, तब नह जुम्लतुल्मुल्क की सहायता को वाकिनकेरा गया। चादशाही सेना के कड़प्पा पहुँचने पर २७ वें वर्ष में श्राज्ञा मिली कि दोनों सेनाएँ जुल्फिकार खाँ की सहायता को जायँ, जो जिंजी घेरे हुए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद शाहजादा और जुम्लतुल्मुल्क में कुछ वातों पर मनो-मालिन्य हो गया। कुप्रवृत्ति वाले कुछ मनुष्यों के प्रयास से यह श्रौर भी बढ़ा। कुछ गुप्त पत्र-च्यवहार के लिखित संयुत के जोर पर, जिन्हें फर न सोचने वाले मनुष्यों के द्वारा दुर्ग के अध्यत्त रामाई के पास शाहजादे ने भेजे थे, जुम्लतुल्मुल्क ने बादशाह को लिखा और उसे अधिकार मिल गया कि वह राव दलपत बुंदेला को बराबर शाहजादे के पास रचा के लिए रखे श्रीर सवारियों, दीवान तथा अजनिवर्यों के घाने जाने को रोके। इसी समय दुर्ग में जाने वाले चरों से ज्ञात हुआ कि कामनक्श ने जुम्लतुल्मुरक के द्धेष के कारण अधेरी रात्रि में दुर्ग में चड़े जाने का निश्चय किया है। इस पर असद खाँ ने अपने पुत्र जुल्फिकार खाँ तथा अन्य अफसरों से राय कर शाहजारे के निवासस्थान में घमंड के साथ गया और उसे नजर कैंद कर लिया। यह श्राज्ञानुसार जिंजी से हट गया और शाहजादे को दरबार भेज दिया। स्वयं यह सक्खर में ठहर गया। इसके बाद दरबार बुलाए जाने पर इसे शाहजादे के कारण कई बातों का भय हुआ। उपस्थित होने के दिन जब यह सलाम करने के स्थान पर गया तब खवासों के दारोगा मुल्तफात खाँने, जो तख्त के पास खड़ा था, घीरे से

कहा कि 'चमा करने में जो प्रसन्नता है वह वदले में नहीं हैं कि बादशाह ने कहा कि 'तुमने अवसर पर ठीक कहा।' इसे वदिगों करने की आज्ञा दे दी और इसपर कुपा किया।

जव ४३ वें वर्ष सन् १११० हि० (१६९८-९९ ई०) में श्रीरंगजेव ने इस्लामपुरी प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुरी में चार वर्ष तक ठहरने के बाद अपना संसार-विजयी पैर संसार-अमणकारी घोड़े की रिकाव में धार्मिक युद्ध रूपी प्रशंसनीय विचार से रखा कि शिवा भोसला के दुर्गों पर श्रिषकार करें श्रीर उसके राज्य को खुटपाट कर नष्ट कर दे, उस समय अपनी पुत्री नवाव जीन-तुनिमा नेगम को हरम के साथ वहीं होड़ा और जुमळतुल्मुल्क को रक्षा का भार दिया। ४५ वें वर्ष में खेलना के कार्य के **लारंभ में यह दरवार** बुळा छिया गया श्रौर इसे श्रमीठळ चमरा की पदवी मिली। फतहुल्ला खाँ, हमीदुद्दीन खाँ श्रीर राजा जयसिंह खेलना दुर्ग लेने में इसके अधीन नियत हुए। इसके विजय होने पर अमीठल् उमरा की वीमारी के कारण आज्ञा निकली कि यह दीवाने श्रदालत के भीतर से, जिसे दीवाने मजालिम नाम दिया गया था, जाकर हुजरा से एक हाय हटकर कठघरे में बैठे। तीन दिन यह वहाँ बैठा था, जिसके चाद इसे छड़ी मिली।

श्रीरंगजेष की मृत्यु पर शाहजादा मुहम्पद श्राजमशाह ने भी श्रसद खाँ की प्रतिष्ठा की श्रीर इसे वजीर बनाया। जब बहादुर शाह से लड़ने के लिए यह ग्वालियर से निकला तब इसे सम्मान के साथ वहीं छोड़ा श्रीर श्रपनी सहोदरा मगिनी जीनतुत्रिसा बेगम को भी वहीं रहने दिया, जिसे बाद को बहादर शाह ने वेगम साहिबा की पदवी दी। जब ईश्वर की कृपा से विजय की हवा बहादुर शाह के झंडों को फहराने लगी तब उस नम्र बादशाह ने असद खाँ को उपकी पुरानी सेवा और विश्वसनीय पद का विचार कर दो बार बुला भेजा। कुछ दरवारियों ने कहा भी कि यह आजमशाह का मुख्य साथी था। वादशाह ने उत्तर दिया कि 'उस उपद्रव-काल में यदि मेरे लड़के दिल् में होते तो उन्हें भी अपने चना का साथ देना पड़ता। सेवा में चपस्थित होने पर इसे निजामुल्मुल्क आसफुद्दौला की पदवी मिली, वकील नियत हुआ, जो पहिले समय में नैतिक तथा कोष के कुल कार्य का स्वामी होता था, और बादशाह के सामने तक बाजा बजवाने का अधिकार पाया। सुनइम खाँ खानखानों को, जो स्थायी वजीर आजम अपने अनेक स्वत्वों को साबित कर हो चुका था, संतुष्ट रखना भी अत्यंत महत्व का कार्य था और यह उचित था कि वजीर दीवान के सिरे पर खड़े रह कर हस्ताच्चर के लिए कागजात वकील मुतलक को दे, जैसा कि अन्य विभागों के मुख्य अफसर करते थे, पर खानखानाँ को यह ठीक नहीं जैंचा। तब यह प्रबंध हुआ कि आसफुदौला वृद्ध हों गए और आराम करते हैं इसिलए वह दिल्ली जायें जहाँ शांति से दिन व्यतीत करें श्रीर जुल्फिकार खाँ वकालत का कार्य उसका प्रतिनिधि बन कर करे। खानखानाँ का मान भी श्रक्षुगण रखने के लिए वजारत की मुहर के बाद वकालत की मुहर कागजात और आज्ञाओं पर करने के सिवां और कोई वकालत का कार्य नहीं सौंपा गया। आसफ़दौला ने राजवानी में पाँच

बार सफलता का वाजा वजाया और धनी जीवन व्यतीत करने के लिए उसके पास खूव संपत्ति थी।

जव जहाँदार शाह वादशाह हुन्ना श्रीर जुल्फिकार खाँ साम्राज्य के सब कार्यों का प्रधान हो गया तब असद खाँ ने अपने पद के सब चिह्न त्याग दिए। दो तीन बार यह जब दरवार में गया तब इसकी पालकी दीवाने श्राम तक गई श्रौर वह तस्त के पास वैठा । बादशाह बातचीत में उसे चाचा कहते थे । जहाँदार शाह पराजित होने और खागरे से भागने पर खासफुदौला के घर भाया श्रीर सेना एकत्र कर दूसरा प्रयत्न करने का विचार किया । जुल्फिकार खाँँ भी श्राया श्रौर वह भी यही चाहता था पर श्रसद खाँ ने, जो धनुभवी वृद्ध, श्रच्छी प्रकृति तथा श्राराम पसंद था, इसका समर्थन नहीं किया और पुत्र से कहा कि 'मुइन्जुद्दीन वियक्षड्, व्यसनी, कुसंग-सेवी तथा अगुणप्राहक है भौर राज्य करने योग्य नहीं है। ऐसे आदमी का साय देना, सोए हुए भगड़े को जगाना श्रीर देश को हानि पहुँचाना तथा दुनिया को नष्ट करना है। ईश्वर जानता है कि श्रंत क्या होगा ? यही ७ चित है कि तैम्री वंश का जो कोई राज्य के योग्य हो उसका साथ दें। ' उसी दिन इसने जहाँदार शाह को कैद कर दुर्ग में भेज दिया। वह नहीं जानता या कि भाग्य **उसके कार्य पर हँस रहा है तथा यह विचार श्रौर** स्त्रार्थ-पर बुद्धि ही उसके पुत्र के प्राणहानि और घर के ऐरवर्ष तथा मान के नाश का कारण होगी। भाग्य और उसके रहस्य को समभाना मनुष्य की शक्ति के परे हैं, इसलिए ऐसे विचार के लिए निर्वेल मनुष्य क्यों निंदनीय या भर्त्सना योग्य हो ? समय के

चपयुक्त कार्य और अंत के लिए जो सर्वोत्तम हो वह एक ही वस्तु है। पर लोग कहते हैं कि आत्म-सम्मान और प्रसिद्ध का ध्यान, न्याय तथा मानवीयता भी नहीं चाहती थी कि जब हिंदुस्तान का बादशाह, अपने पूरे स्वत्वों के साथ, जिस पर उसने वहुत सी कृगएँ की थीं, उसके घर पर विश्वास के साथ ऐसे कष्ट के समय आवे और उससे आगे के कार्य में सम्मति ले तब वह उसे पकड़ कर शत्रु के हाथ कुन्यवहार के लिए दे दे। यदि वह स्वयं वार्ड्जन्य के कारण अशक्त था तो उसे अपने अनुगामियों के साथ चले जाने देता। उसके बाद उसका नष्ट भाग्य उसे चाहे जिस जंगल या रेगिस्तान में ले जाता। असद खाँ को उसे जिस मार्ग पर वह जा रहा था उसपर ढकेल देना नहीं चाहता था।

श्रातु, जब मुहम्मद फर्छ बिसयर ने देखा कि पराजित वादशाह तथा वजीर राजधानी चले गए, तब इसे संशय हुआ कि वे फिर न लौटें और युद्ध हो। इस लिए उसने भीर जुमला समरकंदी के हाथ पिता-पुत्र को सान्त्वना के पत्र भेजे और वापल्र्सी तथा प्रतिज्ञा से उनके घवड़ाए दिमाग को शांति पहुँचाई। कहते हैं कि बारहा सैयद इस बारे में बादशाह की सम्मति में शरीक नहीं थे और इस विषय में वे कुछ नहीं जानते थे। इसके विरुद्ध वे सममते थे कि पिता-पुत्र कुछ देर में आवेंगे, इस लिए क्यों न उन्हें अपना कुतज्ञ बनाया जाय। इन दोनों ने उनको समाचार भेजा कि वे उनकी मध्यस्थता में सेवा में आ जाँय, जिससे उनको कुछ भी हानि न पहुँचेगी। भाग्य के दूत कुछ और चाहते थे इस लिए पिता-पुत्र बादशाह की मूठी प्रतिज्ञा में

भूले रह गए और सैयदों की वात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया प्रत्युत् उनके द्वारा प्रार्थना करने में अपनी हानि समसी। मीर जुमला ने जब सैयदों के समाचार की वात सुनी तो तुरंत तकर्रव खाँ शीराजी को श्रासफुदौला के पास भेजा कि यदि वे श्रपने को वादशाह का कृपापात्र वनाना चाहते हैं तो वे कुत्रवल मुल्क श्रौर श्रमीरुल् उमरा का पक्ष ग्रहण करने से श्रलग रहें। कहते हैं कि उसने छुरान पर शपय तक खाया था। संचेपतः जव बादशाह बारः पुलः दिल्लो पहुँचे तब श्रासफुदौला श्रौर जुल्फि-कार खाँ दोनों इसके पास गए श्रीर गंभीरता के साथ सेवा में उपस्थित हुए । वादशाह ने इन दोनों को जवाहिरात और खिल-ध्यत दिए और अच्छे अच्छे शब्दों से इनकी खातिर कर छुट्टी दे दो। उसने जुल्फिकार खाँ को श्राज्ञा दी कि कुछ कार्य के लिए चह थोड़ी देर ठहर जाय। श्रासफ़्दौला ने समम लिया कि छुछ श्रनिष्ट होने वाला है श्रीर वह दुखित हृदय तथा फुली श्राँखों के साथ घर श्राया । उसी दिन जुल्फिकार खाँ मारा गया, जैसा कि उसके जीवन वृत्तांत में लिखा गया है। दूसरे दिन आसफ लॉ कैद हुआ और इसका घर जन्त हो गया। इसके पास कुछ नहीं यच गया था केवल कोष से सौ रुपये रोज इसे कालयापन को मिलते थे। राजगद्दी के दिन इसको रतन और खिलखत भेजना चाहते थे पर हुसेन अली अमीमल् उमरा ने उसे स्वयं ले जाने का विचार प्रकट किया। कइते हैं कि जब श्रमीरुल् उमरा ने पुरानी प्रधानुसार श्रमिवादन किया तत्र असद खाँ ने भी पुराने चाल के अनुसार उसके आवे और जावे अपना हाथ छाती पर रखा श्रीर अपने हाथ से पान देकर विदा किया। ५ वें वर्ष

सन् ११२९ हि० (१७१७ ई०) में ९४ वर्ष की ख्रवस्था में इस दु:खमय संसार से विदा हुआ। ऐसे श्रच्छे स्वभाव का दूसरा श्रमीर, जिससे वहुत कम हानि किसी को पहुँची हो श्रौर जो सहिष्णु, वाह्य सौंदर्य तथा शील से विभूषित हो श्रौर जो अपने छोटों से प्रेम पूर्ण तथा नम्र व्यवहार और समान से दृढ़ तथा सम्मान-पूर्ण व्यवहार करता हो, इसके समसामयिकों में नहीं मिल सकता। अपनी संसार यात्रा के आरंभ ही से यह सफल होता श्राया श्रौर श्रपने इच्छा रूपी प्यालों में बराबर छक्के डालता रहा । उस कपटपूर्ण पासेवाले आकाश ने श्रंतिम हाथ कपट का खेला और दुरंगे कन्जाक ने दो घोड़ों का त्राक-मण उसके शांतिमय गृह पर करा दिवा जब वह उस तक पहुँच चुका था। कठोर आकाश से प्रसन्नता का प्रातः काल नहीं चम-कता जब तक कि संध्या श्रंधकारमय नहीं होती। मीठा प्रास थाली में नहीं दीखता जब तक कि उसमें सैकड़ों ग्रास विष न मिले हों। उम कृतब्नी ने किस मिले हुए को दूर नहीं कर दिया। जिसके साथ वैठा उसे भट उठा दिया।

#### शैर

श्राकाश शीघ्र श्रपनी ऋपात्रों के लिए पश्चात्ताप करता है। सूर्य सुबह एक रोटी देता है श्रोर संध्या को ले लेता है।।

जुम्लतुल् मुल्क के गुणों के विषय में कहा जाता है कि जब श्रौरंगजेव ४७ वें वर्ष में कोंदाना दुर्ग, जिसका बिंशदए बब्श नाम रखा गया था, लिए जाने पर मुहिश्राबाद पूना वर्षा व्यतीत करने श्राया तब दैवात श्रमीकल् उमरा के खेमे नीची

भूमि पर थे श्रौर खाळसा तथा तन के दीवान इनायत्रहला खाँ का ऊँची भूमि पर था। कुछ दिन वीतने पर जब उक्त खाँ ने धपने जनाने भाग के चारों श्रोर कनात लिंचवाई, तव श्रमीरुल् उमरा के खोजा वसंत ने, जो श्रंतःपुर का दारोगा या, इनायतुल्डा खाँ को समाचार भेजा कि वह उस स्थान को खाली कर दे क्योंकि नवाव के खेमे वहाँ लगेंगे। लाँ ने कहा कि 'ठीक है, पर कुछ समय दो तो दूसरा स्थान हुँ ह हूँ।' खोजे ने, जो हठी तुर्क था, कहा कि नहीं श्रभी खाली कर दो। लाचार इनायतुल्ला खाँ दूसरे स्थान पर चला गया। वादशाह को जब यह माछ्म हुआ तो हमीदुदीन खाँ के द्वारा जुम्लतुल् मुल्क को यह भाजा भेजी कि इनायत खाँ को वही स्थान दे और स्वयं दूसरे स्थान पर हट जाय। असद खाँ ने कुछ देर की तव आज्ञा हुई कि वह इनायतुहा के यहाँ जाकर क्तमा माँगे। उस समय दैवयोग से इनायतुद्धा हम्भाम में था। जुम्लतुद्ध् मुल्क आकर दीवान खाने में बैठ रहा और जब इनायतुल्ला खाँ जल्दी से वाहर धाया तब अमीरुल् उमरा उसे हाथ पकड़ कर अपने खेमे में लाया श्रीर नौ थान कपड़े भेंट देकर इससे ज्ञमा मॉंगली । इसने इसपर कृपा तथा मित्रता दिखलाई श्रीर वाद को भी कभी अपसत्रता या रंज नहीं प्रगट किया प्रत्युत् अधिक कृपा दिखलाता रहा। ऐसे भी मनुष्य आकाश के नीचे रहे। कहते हैं कि इसके हरम वया गाने वजाने वालों का न्यय इतना अधिक या कि इसकी आय से पूरा नहीं पड़ता था । यह छारी रोग के कारण कभी, जहाँ तक हो सकता था, जमीन पर नहीं वैठता था। मृह पर यह सदा फोच पर पड़ा रहवा । जुल्फिकार खाँ के सिवा नवल वाई से, जो रानी

कहलाती थी, इसे एक लड़का इनायत खाँ था। यह अंच्छी लिक् लिखता था। यह रत्नागार का निरीक्षक हुआ तथा इसे उपयुक्त मंसव मिला। वादशाह की आज्ञा से इसने हैदराबाद के अवुल् हसन की लड़की से व्याह किया पर यह कुमार्ग में पड़ गया और पागल हो गया। इसे राजधानी जाने की आज्ञा मिली और वहाँ अयोग्य कार्य किया। दिल्ली से बरावर इसकी बुराई लिखकर आती। वहीं यह इसी हालत में मर गया। इसके पुत्र सालिह खाँ को जहाँदार शाह के समय एतकाद खाँ की पदवी और अच्छा मंसव मिला। इसका भाई मिर्जा काजिम नाचने गाने वालों का साथ कर नाम खो वैठा और कुकमों से जीवन के लिख अप्रतिष्ठा का द्वार खोल दिया।

#### ८७. असद खाँ मामूरी

यह श्रव्दुल् वहाव खाँ का पुत्र या, जिसका 'इनायती' उप-नाम या और जो मुजफ्फर खाँ मामरी का छोटा भाई था । यह भी श्रन्छे लेखन कला के कारण उचपदस्य हुश्रा या और इसने एक दीवान लिखा है। जहाँगीर के समय में असद खाँ पहिले कंघार का श्रध्यत्त था। इसके वाद जव खुसरो का पुत्र सुलतान दावर बख्रा खान-भाजम की श्रिभभावकता में गुजरात का शासक नियत हुआ तब यह उसका वख्शी हुआ और वहीं मर गया। श्रसद खाँ सैनिक कार्य पसंद करता था । जब यह श्रपने चाचा मुजफ्फर के साथ ठट्टा गया तव छार्गूनिया जाति के युवकों को श्रपनी सेवा में लेकर साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ। वादशाह की भी इस पर दृष्टि पड़ चुकी थी और जब महाबत खाँ की श्रभि-भावकता में सुलतान पर्वेज शाहजहाँ का पीछा करने गया तव यह भी सहायकों में था। महावत खाँ ने बुर्हानपुर छौटने पर इसे एलिनपुर का अध्यत्त बनाया। जब दक्षिणुके अन्य अफसर और मंसवदार मुहा महम्मद लारी आदिल शाही की चहायता को नियत हुए तब यह भी उनमें था। दैवात् भातुरी की लड़ाई में छादिल शाह पूर्णतया परास्त हुन्धा, जो मुद्दा मुहम्मद और मलिक अंवर के वीच हुई थी श्रोर कुछ शाही श्रफसर केंद्र हो गए। श्रसद खाँ अपनी फ़ुर्ती से मैदान से निकल आया और बुर्दानपुर पहुँचा। जब शाहजहाँ ने बंगाल से लीटकर इस दुर्ग को घेर लिया तब

राव रत्न के साथ इसने उसकी रत्ता की । शाहजादा को घेरा उठाना पड़ा और असद खाँ दिचण का बख्शी बनाया गया।

कहते हैं कि खानजहाँ लोदी, जो सुलतान पर्वेज की मृत्यु पर दिनण का प्रांताध्यत्त नियुक्त हुआ, फाजिल खाँ आका अफजल को अभ्युत्थान देता था पर असद खाँ के लिए नहीं उठता था, जिससे इसको बहुत अप्रसन्नता हुई और कहता कि 'एक सुगल को अभ्युत्थान देता है पर मुक्त सैयद को नहीं देता।' शाहजहाँ के राज्यारंभ में यह उस पद से हटाया गया और १४ हाथी पेशकश देकर दरबार पहुँचा। बुहीनपुर के घेरे के समय इसके आदमी शाहजहाँ के सैनिकों के सामने गाली वके थे, जिससे यह बहुत डरा हुआ था पर शाहजहाँ दया तथा त्या ना सागर था इसलिए इसका अच्छा स्वागत किया और सांत्वना दी। २ रे वर्ष यह लक्खी जंगल का फौजदार नियत हुआ और ढाई हजारी २५०० सवार का मंसवदार ५०० जाती तरकी मिलने से हो गया ४ थे वर्ष सन् १०४१ हि० (१६३२ ई०) में लाहीर में मरा।

# ८८. असालत खाँ मिर्जा मुहम्मद

यह मशहद के मिर्जा वदीश्र का पुत्र था, जो उस पवित्र स्थान के वड़े सैयदों में से था। इसके पूर्वेज पवित्र आठवें इमाम छाली बिन मूसा रजा के मकवरे के रत्तक थे। मिर्जी १९ वें वर्ष में हिंदुस्तान श्राया श्रौर शाहजहाँ की सेवा में भर्ती हो गया। इसे योग्य पद मिला और इसका विवाह शाहनवाज खाँ सफवी की पुत्री से हुआ। २२ वें वर्ष जव शाहजादा मुरादवस्श दक्षिए का शांताध्यक्त नियत होकर वहाँ गया तम शाहनवाज खाँ सफवी, जो इस्लाम खाँ की मृत्यु के वाद उस प्रांत की रचा को नियत हुआ था, शाहजादे का वकील तथा ध्वभिभावक नियुक्त हुआ। मिर्जा भी खपने विवाह के कारण शाहनवाज के साथ गया खौर शाहजादा की प्रार्थना पर इसे दो हजारी १००० सवार का मंसव मिळा। शाहनवाज खाँ ने इसे दिचिण का सेनापित बनाकर देवगढ़ के राजा पर भेजा। मिर्जा पहिले पारसीय शाहों के द्रवारी नियम का मानने वाला था, जिससे वादशाही सेवक, जो अपने को इसके वरावर सममते थे तथा साथी-सेवक मानते थे, इससे अप्रसन्न थे। इसके वाद इसने हिंदुस्तानी चाल पकड़ी और श्रपनी पहिली नापसंदी को ठीक करने का प्रयत्न किया। यह व्रुद्धिमान या इसलिए इसने शीव एक प्रांत को विजय कर वहाँ शांति स्थापित की । इसके वाद श्राहनवाज खाँ वहाँ पहुँचा श्रीर मिर्जा के विचारानुसार देवगढ़ का प्रयंध किया। जय यह यहाँन-पुर लौटा तव पुत्र होने के कारण वड़ी मजङिस की, जिसमें

शाहजादा मुराद वर्षश तथा सभी अफसरों को निमंत्रित किया श्रौर खूब सोना छुटाया। जब २३ वें वर्ष में माछवा की सूबेदारी शाहनवाज खाँ को मिली तव मिर्जी उस शांत में नियत हुन्ना श्रौर उसे मंदसोर की फौजदारी तथा जागीर मिली। २५ वें वर्ष यह मांहू का फौजदार हुआ। जब ३० वें वर्ष शाहजादा ऋौरंगः जेव को आदिलशाही राज्य चौपट करने की आज्ञा मिली तव मिर्जा उसी के साथ नियत हुआ। वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि समय पलटा और भारी वादशाहत में उपद्रव तथा अशांति मच गई। मिर्जा दक्षिण में रह गया। जब औरंगजेब बुर्हानपुर से श्रागरे को चला तव मिर्जा को असालत खाँकी पदवी श्रीर चार हजारी २००० सवार की पदवी, डंका तथा निशान दिया ! राज्य का छारंभ हो जाने पर ५०० सवार मंसव में बढ़े श्रीर यह दक्तिण भेजा गया। यह शाहजादे मुहम्मद अकवर को, जो दूध पीता बचा था, महलसरा के साथ राजधानी छे गया। इसी समय यह एकांतवासी हो गया पर ३ रे वर्ष फिर कुपापाक हो गया और पाँच हजारी ३००० सवार का मंसव पाकर कासिम खाँ के स्थान पर मुरादाबाद का फौजदार नियत हुआ। ७ वें वर्ष १००० सवार श्रोर बढ़े। बहुत बीमार रह कर ९ वें वर्ष सन् १०७९ हि० (१६६९ ई०) के अंत में यह मरा। इसका भाई मीर महमद १४ वें वर्ष आलमगीरी में फारस से दरवार आया और पाँच हजारी ४००० सवार का मंसव तथा श्रकादत खाँ की पदवी पाई। रुहुल्ला खाँ प्रथम की पुत्री काबुली बेगम का इससे विवाह हुआ पर यह शीव्र ही मर गया।

Control Branch & Francisco Branch

# ८६. असालत खाँ मीर अब्दुल् हादी

जहाँगीर के राज्य के २ रे वर्ष मीर मीरान यज्दी अपने विताखिल के साथ फारस से वहाँ के अत्याचार के कारण शांतिन निकेतन भारत चला आया। मीर खलील हा से शाह अव्यास सफवी अप्रसन्न हो गया और इससे ऐसा कुद्ध हुआ कि भीर का सीभाग्य दिवस अंधकारमय रात्रि में वदल गया। निराश्रय होकर वह विदेश भागा। जब वह खतरे की जगह से अर्द्ध जीवित अवस्था में निकल भागा तब वह अपने पौत्रों अव्हुल्हादी और खलील हा को उनके सुकुमार वय तथा समय के अभाव के कारण नहीं ला सका। इसलिए वे फारस ही में रह गए। जब खान आलम राजदूत होकर फारम गया तब जहाँगीर ने भीर भीरान पर अपनी कृपा तथा स्नेह के कारण पत्र में इन लड़कों के विषय में लिखा और खान आलम को उन्हें लाने के लिए कह दिया। शाह ने उन दो पीड़ितों को हिंदुस्तान भेज दिया और इनके कष्ट चौखट चूमने पर धुल गए।

शाहजहाँ के द रे वर्ष में मीर श्रव्हुल् हादी कृपापात्र हो गया खीर श्रसालत खाँ की पदनी पाई। श्रपने श्रव्हे गुणों, राजभिक्त तथा दःसाह के कारण यह विश्वासपात्र हो गया श्रीर ५ वें वर्ष में यमीनुद्दीला के साथ श्रादिल शाह को दंड देने और बीजापुर लूटने भेजा गया। जब वे भाटकी पहुँचे श्रीर देसे घर लिया तब हुर्गवाले तीप बंदूक दिन में होड़ कर रात्रि के श्रंबकार

में वह स्थान त्याग कर ऐसी जगह से चले गए जहाँ मोर्चा नहीं था। असालत खाँ, जो इस चढ़ाई में प्रधान था, दुर्ग के ऊपर चढ़ गया, जहाँ लकड़ी का मचान वना था और जिसके नीचे श्रातिशवाजी के सामान भरे थे। एकाएक श्राग लग जाने से श्रसालत खाँ मचान सिहत श्राकाश में उड़ गया और एक बड़े मकान में जा गिरा। उसके एक हाथ तथा मुख का कुछ श्रंश जल गया पर वह ईश्वर की छुवा से बच गया। ६ ठे वर्ष इसका डेढ़ हजारी ५०० सवार का मंसव हो गया श्रोर यह उस सेनाका बख्शी नियत हुश्रा, जो शाह शुजाअ के श्रधीन परेंदा दुर्ग जा रही थी। इसमें अपनी कार्य शक्ति से ऐसी ख्याति पाई कि महावत खाँ अमीरुल उमरा अपनी टेढ़ी प्रकृति के होते भी इसकी भोर त्राकृष्ट हुत्रा चौर इसे रसीद तथा त्राज्ञाओं पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया और अपना सहकारी बना लिया। जब यह उस चढ़ाई पर से दरबार आया तब ८ वें वर्ष बाकिर खाँ नज्मसानी के स्थान पर दिल्ली का अध्यत्त नियत हुआ। इसके मंसव में डेट्हजारी जात श्रीर १७०० सवार बढ़ाकर, जो उस प्रांत : के प्रबंध के लिए आवश्यक था, इसे तीन हजारी २५०० सवार का मंसबदार बनाकर झंडा, एक हाथी खौर खास खिलभत दिया। जब मऊ के भूम्याधिकारी जगता ने कृतव्त हो कर विद्रोह किया तव तीस सहस्र सवार की तीन सेनाएँ उसपर मेजी गई, जिनमें एक का सेनाध्यत्त । प्रसालत खाँ था । खाँ ने नूरपुर घेर तिया श्रीर प्रतिदिन घेरा श्रधिक कड़ा होता जाता था। मऊ के ले लिए जाने पर, जिस पर जगता का पूरा विश्वास था, नूरपुर की भी सेना श्रर्द्धरात्रि को भाग गई श्रौर उस पर सहज ही श्रधिकार हो

गया। इसके वाद श्रसालत खाँ श्रीरों के साथ तारागढ़ होने गया। यह कार्य भी पूरा हो गया। १८ वें वर्ष यह सलावत खाँ के स्थान पर मीर वख्शी के ऊँचे पद पर नियत हुआ।

जब वादशाह ने वलख विजय करना निश्चय किया तव श्रमीरुल् उमरा को, जो कायुल का प्रांताध्यच था, श्राज्ञा भेजी कि बदखराँ की सेना के पहुँचने के पहिले जितने भाग पर हो सके श्रिधकार कर ले। सन् १०५५ हि० (१६४५ ई०) में श्रसालत खाँ श्रीर कई श्रन्य मंसवदार तथा श्रह्दी कायुल भेजे गए कि चगता, कावुल तथा दरों की जातियों से काम करनेवाले आदमी सेना के लिए भर्ती करें। अभीठल उमरा उनकी जाँच करे और कुछ को संसव देकर वाकी को अहदियों में भर्ती कर ले। इन लोगों को यह भी काम मिला था कि तूरान के रात्तों को देखकर सबसे सुगम मार्ग को ठीक करें। असालत खाँ के यह सव कार्य कर छेने तथा शाही सेना के पहुँचने पर १९ वें वर्प में भमीरुल् उमरा इसके साथ गोरवंद गया श्रीर वद्दशाँ पर एक प्रयत्न करना चाहा। जब ने कुल्हार पहुँचे तब अत्यंत दुर्गम मार्ग मिला श्रौर वहाँ सामान भी नहीं मिल सकता था। श्रमीरुल् डमरा की राय से असालत खाँ दस सहस्र सवारों तथा आठ दिन के सामान के साथ खनजान श्रीर अंदराव पर श्राक्रमण करने गया। हिंदू कोह पार कर अंदराव पहुँच कर वहाँ के निवासियों के छसंख्य पशु तथा दूसरे सामान छ्ट हिया । छली दानिश मंदी तया यलाक करमकी के कुछ लोगों को और इस्माइल श्रवाई तथा मौदूदी के ख्वाजा जादों और छंदराव के हजारा के मीर कासिम वेग को साथ लेकर उतनी ही फ़ुर्ती से लौट आया।

जव इस वर्ष शाहजादा मुराद वल्श विजयी सेना के साथ जलख भेजा गया तब श्रसालत खाँ दाएँ भाग के मध्य में नियत हुआ। इसने कावुल से आगे शीवता से कून किया और मार्ग के संकुचित भागों को चौड़ा करने में उत्साह तथा शक्ति से काम लिया। शाही सेना के बलख पहुँचने पर २०वें वर्ष के आरंभ में इसने वहा-दुर खाँ रुहेला के साथ तूरान के शासक नजर मुहम्मद खाँ का पीछा 'किया श्रौर रेगिस्तान के श्रावारों को भगा दिया। इसका मंखव एक हजार बढ़कर पाँच हजारी हो गया। जब शाहजादे ने उस प्रांत में रहना ठोक नहीं सममा तब वह छौट गया और चहाँ का प्रबंध बहादुर खाँ तथा श्रसालत खाँ को सौंप गया। पहिले को विद्रोहियों को दंड देने का तथा दूसरे को सेना श्रीर कोष का कार्य तथा किसानों की रज्ञा का भार दिया गया। २० वें वर्ष के खंत में सन् १०५७ हि० (१६९७ ई०) में खूशी लवचाक पाँच सहस्र अलग्रमान सवारों के साथ बुखारा के शासक ऋदुल् अजीज खाँ की आज्ञा से दरीगज और शादमान पर आक्रमण करने के लिए अज्ञात उतार से पार उतरा, जहाँ शाही सेना के पशु चरते थे। असालत खाँ ने इनको दंड देना **अपना कार्य सम**का **और** इसलिए फुर्ती से चलकर उनपर जा पहुँचा, जब वे कुछ पशु लेकर जा रहे थे। उसने रुस्तम की -तरह श्राक्रमण किया और बहुतों को मार कर पशुत्रों को छुड़ा 'लिया। इसके बाद तलवार से बचे हुओं का पीछा किया। रात्रि हो जाने पर यह दर्रागज में ठहर गया और स्नान के लिए -अपना चिलता उतार डाला। हवा लग जाने से ज्वर धा गया स्रीर तब बलख लौटा। इससे यह निर्वल हो खाट पर पड़ गया

श्रीर दो सप्ताह में मर गया। वह जीवन्मार्ग पर चालीस मंजिल नहीं पूरी कर चुका था पर इसी वीच वहुत से अच्छे कार्य किए ये इसिलए वादशाह ने इसिकी मृत्यु पर शोक प्रकाश किया श्रीर कहा कि यदि मृत्यु उसे समय देती तो वह श्रीर वड़ा कार्य करता श्रीर कँचे पद पर पहुँचता। श्रसालत खाँ श्रपने गुणों तथा सम्वरित्रता के लिए प्रसिद्ध था और नम्नता तथा सुशीलता के लिए श्रसिद्ध था और नम्नता तथा सुशीलता के लिए श्रहितीय था। इसिन कड़ी भाषा कभी नहीं निकाली श्रीर किसी को हानि नहीं पहुँचाई। साहस श्रीर सुसन्मित साथ साथ रहती। इसके छड़के सुलतान हुसन इपतलार खाँ, मुहन्मद इन्नाहीम मुल्तफत खाँ श्रीर पहाउदीन थे। उनका यथा स्थान उन्लेख हुआ है। श्रीतम ने विशेष प्रसिद्ध नहीं पाई।

## ६०. अहमद नायता, मुल्ला

नवाएत खेल नवागंतुक था श्रौर श्ररव के श्रच्छे वंशों में से था। नवागंतुक से विगड़ कर नवाएत हो गया। कामूस का लेखक कहता है कि नवाती समुद्री मल्लाह हैं और उसका एक-बचन नोती है। पर यह स्पष्ट है कि व्याकरण के अनुसार नायत या नायतः का वहुवचन नवाएत है। नवाती से नवाएत का कोई संवंध नहीं है। इसलिए साधारण लोग जो नवाएत को मल्लाह कहते हैं और काम्स पर भरोसा करते हैं भूळ करते हैं। कहते हैं कि यूसुफ के पुत्र आत्याचारी हज्जाज ने वहाँ के वंशजात, पवित्र तथा विद्वान पुरुषों को नष्ट भ्रष्ट करने का निश्चय किया तब बहुत से मनुष्य जिन्हें जहाँ सुरक्षित स्थान मिला चले गए। कुरेश खेल के कुछ लोग सन् १५२ हि० (सन् ७६९ ई०) में मदीना छोड़कर जहाज पर चले आए और भारत समुद्र के तटस्थ दक्षिण श्रांत में कोंकण में इतरे और उसे अपना घर यनाया। समय बीतने पर वे फैले श्रौर गाँव बसा लिया। हर एक ने अपनी भिन्नता प्रकट करने को नए नए अल्ल किसी भी वस्तु से, जिससे जरा भी संबंध था, प्रहण कर लिया। विचित्र अल्ल प्रचलित हो गए।

मुहा ऋहमद विद्वत्ता तथा श्रन्य गुर्णों से विभूषित या श्रौर एक विशेषज्ञ था। भाग्य से यह बीजापुर के सुलतान श्रली श्रादिल शाह का कुपापात्र हो गया और कुछ ही समय में श्रपनी

बुद्धि तथा विवेक से राज्य का एक स्तंभ हो गया । कुछ दिन वाद् श्राली श्रादिल शाह कारण-वश इस पर कम कृपा रखने लगा या स्यात् इसीने श्रपनी श्रहम्मन्यता में वीजापुरी सेवा से उच तर श्राकांचा रखकर श्रीरंगजेब की सेवा में चले श्राने का विचार किया। यह अवसर देख रहा था कि ८ वें वर्ष में मिर्जाराजा जयसिंह शिवा जी का काम निपटा कर भारी सेना के साथ वीजापुर पर श्राक्रमण करने आए। श्रादिलशाह श्रपने दोपों को समम कर बेकारी की गहरी निद्रा से जागा श्रौर मुहा को, जो श्रन्य श्रफसरों से योग्यता में बढ़कर या, राजा के पास संधि के लिए भेजा । मुल्ला ने, जिसकी पुरानी इच्छा श्रव पूर्ण हुई, इसे सुश्रव-सर समभा और सन् १०७६ हि० ( १६६५-६६ ई० ) में पुरंघर दुर्ग के पास राजा से मिल कर अपनी गुप्त आकांक्षा प्रगट कर दी। वादशाह को इसकी सूचना मिलने पर यह आजा हुई कि वह दरवार भेज दिया जाय। इसे छ हजारी ६००० सवार का मंसव मिला। कहते हैं कि मिर्जाराजा को गुप्त रूप से कहा गया था कि मुल्ला के दरवार पहुँचने पर इसकी पदवी सादुल्ला खाँ होगी श्रीर वह योग्य पद पर नियत किया जायगा।

श्रातानुसार राजा ने इसे सरकारी कीप से दो लाख रुपये श्रीर इसके पुत्र को पचास सहस्र रुपये देकर दरधार विदा किया। भाग्य से, जिससे कोई नहीं वच सकता, गुड़ा मार्ग में घोमार होकर अहमदनगर में मर गया। ज्ञात होता है कि पुराने नमक का इसने विचार नहीं किया, इसीडिए नए एरवर्य में यह लाम नहीं हठा सका। इसका पुत्र गुहन्मद असद शाही श्रातानुसार ९ वें वर्ष के शारंभ में दरबार शाया श्रीर टेड़ हजारी १०००

सवार का मंसव और इकराम खाँ की पदवी पाई। मुल्ला श्रह-मद का छोटा भाई मुल्ला यहिया, जो श्रपने भाई से पहिले ६ ठे वर्ष में बीजापुर से दरवार श्राकर दो हजारी १००० सवार का मंसव पा चुका था, दिन्नण में नियत हुश्रा। मिर्जाराजा के साथ बीजापुर राज्य को नष्ट करने में इसने श्रच्छी सेवा की। इसके वाद इसे मुखलिस खाँ की पदवी मिली श्रीर श्रीरंगावाद में रहने लगा। इसके पुत्र जैनुद्दीन अली खाँ श्रीर दामाद श्रच्हुल्-कादिर मातवर खाँ को योग्य मंसव मिला।

जब मातबर खाँ कोंकण का फौजदार हुआ तब उस प्रांत को, जिसमें दुष्ट मराठे बसे हुए थे, इसने शांत करके दरबार में नाम पैदा कर लिया। इसका ऐसा विश्वास हो गया था कि यह जा करता वही ठीक मान लिया जाता था। बादशाह जब उस विद्रोही शांत से सुचित्त हुए तब बहुधा कहते कि मातवर खाँ सा सेवक रहना ठीक है। इसे पुत्र नहीं था पर इसने एक संबंधी के पुत्र श्रवू मुहम्मद को श्रपना पुत्र मान लिया था। इसका ताल्छका इसके साले जैनुद्दीन अली खाँ को मिला। अंतिम के पास यह ताल्छुका बहुत दिन रहा और मुहम्मद शाह के समय यही दूसरी बार इसे मिला । फर्रुंबिसियर के राज्य के आरंभ में हैदर कुळी खाँ खुरासानी दिचण का दीवान नियत होकर श्रौरंगाबाद श्राया। साधारण दीवानों से इसका प्रभुत्व हजार गुणा बढ़कर था इसलिए इसने जैनुदीन खाँसे खालसा भूमि के कर का हिसान मॉॅंगा, जो इसके पास रह गया था। हुसेन अली खाँ श्रमीरुल् उमरा के प्रबंध-काल में यह सत्रादतुहा खाँ नायता के यहाँ अकीट चला गया। उसी खेल का होने से और पुराने खानदान

के विचार से उसने इसका आना सम्मान सममा। उस भले आदमी की सहायता से इसने अपनी वची आयु शांति से व्यतीत कर दी। इसके पुत्र ने पिता की पदनी पाई और कर्णाटक में मौजूद है। मुल्ला यहिया का गृह औरंगावाद के प्रसिद्ध गृहों में से है। यह प्रांता व्यक्षों के निवासस्थान के पास था इसलिए आसफजाह ने सआदतुहा लाँ से क्रय करने का प्रस्ताव किया, जिस पर उसने अपने उत्तराधिकारी से राय कर इसके पास विद्यारानामा लिख कर भेज दिया।

### ९१. अहमद खाँ नियाजी

यह मुहम्मद खाँ नियाजी का पुत्र था छौर छापनी वीरता तथा चदारता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें वहुत से अच्छे गुण थे। जहाँगीर के राज्यकाल में निजाम शाह के एक अफसर रहीम खाँ दक्षिग्णी ने भारी सेना के साथ एलिचपुर त्राकर उस पर श्रधिकार कर लिया । यद्यपि वहाँ शाही सेना काफी नहीं थी पर श्रहमद खाँ ने, जिसका यौवन काल था, थोड़ी सेना के साथ चससे कई युद्ध कर उसे नगर से निकाल दिया और प्रसिद्धि प्राप्त की। उस समय से दिचण के युद्धों में यह बराबर ख्याति पाता रहा । दौलतावाद के घेरे में यह खानजमाँ वहादुर के साथ कोष श्रौर सामान लाने के लिए रोहनखेड़ा दर्रे गया, जहाँ वह सब बुर्होनपुर से छा पहुँचा था। खानजमाँ ने ऋहमद खाँ को, जो श्रस्वस्थ था, जफर नगर में पहाड़ सिंह बुंदेला के पास छोड़ दिया। ऐसा हुआ कि इन दोनों सदीरों ने गाँव के पास पहुँचने पर अपनी सेनाएँ खानजमाँ के साथ भेज दिया और एकाएक याकूब खाँ हुन्शो ने, जिसने श्रादिलशाह का साथ दिया या तथा जो भारी सेना के साथ खानजमाँ पर ब्याक्रमण करने जा रहा था, इन पर मैदान में मिलते ही धावा कर दिया। अहमद खाँ श्रौर पहाड़ सिंह थोड़े सैनिकों के साथ ऐसा डटकर लड़े कि दुष्ट शत्रु ष्टाश्चर्य की उँगली काटकर भाग गए । श्रंबर कोट लेने में भी श्रहमद ने प्रसिद्धि पाई और इसके बहुत से श्रच्छे

सैनिक मारे गए। महावत खाँ कहा करते थे कि इस विजय में अहमद खाँ मुख्य सामीदार था। परेंदा की चढ़ाई में जिस दिन महावत खाँ ने शत्रु पर विजय पाया, इसमें अहमद खाँ ने भी वीरता के लिए नाम पाया था। सेनापित खाँ ने इसको सम्मान तथा तरक्की दिलाने में प्रयत्न किया था इसलिए इसने खानाजाद की पदवी स्वीकार की।

९ वें वर्ष में जब शाहजहाँ दौलताबाद श्राया तब श्रहमद खाँ का मंसव पाँच सदी ५०० सवार वहकर ढाई हजारी २००० सवार का हो गया श्रीर यह शायस्ता खाँ के साथ संगमनेर श्रीर नासिक छेने भेजा गया। उत्साह के कारण सेनापति की ध्यादा। लेकर यह रामसेज दुर्ग लेने गया और साहू के आदिमयों से इसे ले लिया। इसके वाद इसे ढंका मिला घौर शाही रिकाय के साथ हुन्ना। यह गुलशनाबाद का फौजदार नियत हुन्ना। यह वहीं पला था, इसलिए प्रसन्नता-पूर्वक वहाँ चला गया। २३ वें वर्ष में इसका मंसव तीन हजारी २००० सवार का हो गया श्रीर श्रहमद्नगर का यह दुर्गाध्यत्त नियत हुआ । सन् १०६१ हि० ( १६५१ ई० ) में २५ वें वर्ष के छारंभ में यह मर गया। साहस तथा खौदार्य वंशपरंपरा में मिली और इसमें दूसरे भी गुण पूर्ण रूप से थे। इसके आफिस में कोई वेतनभोगी निकाल पाइर नहीं किया जाता या श्रीर जिसकी एक पार जीविका में जमीन मिल गई वह रसकी संपत्ति हो जाती थी। यदि रसका गृत्य टुना भी हो जाता तप भी कोई छुछ न घोलता। एंटबर्य का जाटन्दर होते हुए भी यह प्रत्येक से नम्न रहता और अपने दिन नम्नता तथा दान पुरुष में विवाता। अपने बहुत से संवान तथा संबंधियों हा

श्रव्हा प्रबंधक था। इसके पिता ने वरार के श्रंतर्गत श्राष्ट्री को श्रपना निवासस्थान श्रोर कविरस्तान बनाया था, इसिए श्रहमद खाँ ने उक्त स्थान की उन्नति में प्रयत्न किया श्रोर एक बाग वनवाया। इसने एक ऊँची मसिजद और पिता के लिए मकवरा वनवाया। बहुत दिनों तक यहाँ निमाज होती रही और जनस्वायाएण का तीर्थ रहा। इस समय कुछ पुराने मकवरों को छोड़कर प्रसिद्ध निवासियों तथा उनके घरों का चिन्ह भी नहीं रह गया है।

## ९२. ग्रहमद खाँ वारहा सैयद

सैयद महमृद खाँ वारहा का छोटा भाई था। अकवर के राज्य के १७ वें वर्ष में यह भाई के साथ, खानकलाँ के प्रधीन नियत हुन्ना, जो भगाल सेना के साथ गुजरात जाता था। ऋहमदा-वाद विजय के अनंतर वादशाह ने इसको शेर खाँ फौलादी के पुत्रों का पीछा करने भेजा, जो पत्तन से निकल कर अपने परिवार तथा संपत्ति के साथ ईंडर की ओर जा रहे थे। यद्यपि वे बड़े वेग से भाग रहे थे और पहाड़ी दरें में चले भी गए थे पर उनका बहुत सा सामान शाही सैनिकों के हाथ में पढ़ गया। स्वॉ ने टौट फर सेवा की। इसके वाद जब शाही पड़ाव पत्तन में या तब यह मिर्जा स्रों को सोंपा गया और वहाँ का प्रवंध-कार्य सैयद श्रहमद को मिला । उसी वर्ष मुहम्मद हुसेन मिजी श्रीर शाह मिजी ने विद्रोह का झंडा वठाया और शेर खाँ के साथ आकर पत्तन घेर छिया। खाँ ने हुर्ग को हुद कर उसकी इतने दिन रक्षा की कि खानधालम कोका भारी सेना के साथ आ पहुँचा और मिर्जो ने घरा इठा दिया। २० वें वर्ष में यह अपने भतीजों सैयर कासिम और सैयर दाशिम के साथ छन विद्रोहियों को दमन करने भेजा गया, जिनका राजा से संबंध या और जिसने जलाल खाँ कोची को मार कर यहना मचारपा था। अच्छी सेवा के कारण इस पर सुब छुपा हुई। सन् ९८० हि० (१५७२-७३) में यह मरा। यह दो

हजारी मंसव तक पहुँचा था। इसके पुत्र जमालुद्दीन को वादशाह जानते थे। चितौड़ के घेरे में जब दो खानें बारूद से भरी जा कर उड़ाई गई तब एक रुक कर उड़ी, जिसमें बहुत भादमी मरे। इसने भी अपने यौवन पुष्प को उसमें जला दिया।

### ६३. अहमद वेग खाँ

इनाहीम खाँ फतहजंग का भतीजा था। जब इसका चाचा वंगाल का शासक था तब यह उड़ीसा का शासक था। जहाँगीर के १९ वें वर्ष में यह करधा के जमींदार को दंढ देने भेजा गया, जिसने विद्रोह किया था। एकाएक समाचार मिला कि शाहजहाँ तेलिंगाना होते हुए बंगाल श्रा रहा है। श्रहमद वेग लाँ इस चढ़ाई से लौटने को वाध्य हुआ श्रौर इस प्रांत की राजधानी पिपली को चला गया । इसमें सामना करने की सामध्ये नहीं थी इसिंछए यह अपनी संपत्ति सहित कटक चला गया, जो वंगाल की छोर वारह कोस दूर था। यहाँ भी छपनी रज्ञा न देखकर वर्दवान के फौजदार सालेह वेग के पास चला गया। वहाँ से भी रवाने होकर अपने चाचा से जा भिला। शाहजहाँ की सेना से जिस दिन इब्राहीम खाँ ने युद्ध किया इस दिन सात सौ सवारों के साथ छहमद पीछे के भाग में या। जब घोर युद्ध होने लगा और इनाहीम का हरावल ट्टा तथा अहमद की सेना में आ मिला, तव यह बीरता से छड़कर घायछ हुछा। युद्ध भूमि में इन्नाहीम के मारे जाने पर अहमद चोटों के रहते भी चोरता छे ढाका चला गया, जहाँ इसके चाचा की संपत्ति तथा परिवार था। शाहजहाँ की सेना नदी से इसका पीछा करती हुई वहाँ पहुँची और इसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शाहजादे के दरवारियों के कहने से इसने सेवा स्वीकार कर

ली। जब शाहजहाँ वादशाह हुआ तब उसने आहमद खाँ को दो हजारी १५०० सवार का मंसव देकर सिविस्तान का फौजदार और त्यूलदार नियत किया। इसके वाद यह यमीनुदौला का सहकारी नियत होकर मुलतान का फौजदार हुआ। वहाँ से हटने पर यह वादशाह के पास उपिश्यत हुआ। और लखनऊ के आंतर्गत अमेठी तथा जायस परगनों का जागीरदार नियुक्त किया गया। २५ वें वर्ष में यह मकरम खाँ सफती के स्थान पर वैसवाड़ा का फौजदार हुआ और पाँच सदी ५०० सवार मंसव में वहे। २८ वें वर्ष में कुछ काम के कारण यह पद से हटाया गया और कुछ दिन मंसव तथा जागीर से रहित रहा। ३० वें वर्ष में फिर वहाल हुआ।

#### ६४. अहमद वेग खाँ कावुली

यह चगत्ताई था श्रीर इसके पूर्वज वंश परंपरा से तेमूर के वंश की सेवा करते आए थे। इसका पूर्वज मीर गियासुदीन तर्कान तैमूर का एक सर्दार था। इसने स्वयं कायुल में वहुत दिनों तक मिर्जा मुहम्मद हकीम की सेवा की और यह मिर्जा के यकताजों में सममा जाता था। जो नवयुवक वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और भिर्जा के साथियों में से थे, इसी नाम से पुकारे जाते थे। मिर्जी की मृत्यु पर यह अकवर के दरवार में आया और इसे सात सदी मंसव मिला । सन् १००२ हि० (१५९४ ई०) में जब कश्मीर मुहम्मद यूसुफ खाँ रिजवी से ले छिया गया और भिन्न २ जागीरदारों में बाँट दिया गया, तब यह उनमें मुखिया था। वाद को जव मुहम्मद जाफर ब्यासफ खाँ की बहिन से इसने विवाह किया तब अहमद बेग का महत्व और प्रभुत्व बढ़ा । जहाँगीर के समय में यह एक बढ़ा छफसर हो गया और वीन हजारी मंसव के साथ खाँ की पदवी पाई। यह कश्मीर का प्रांताध्यत्त भी नियत हुआ। १३ वें वर्ष में यह एस पद से हटाया गया और दरवार आया। इसके कुछ दिन बाद यह मर गया । यह साहसी और योग्य था तथा सात सौ चुने हुए सवार तैयार रखवा या । इसके लड़के सैनिक श्रीर वीर थे । इनमें अप्रणी सईद खाँ बहादुर जफरजंग या, जो उच्चतम मंसव को पहुँचा और अपने वंश का यश या। इसने

भपने पूर्वजों का नाम जीवित रखा। वर्तमान समय तक बहुत सी वातें भारत में इसके नाम से संबंध रखती हैं। बड़े छोटे सभी इसके विषय में बात करते हैं। इसका विवरण अलग दिया गया है। सब से बड़ा लड़का मुहम्मद मसऊद श्रकगानों के विरुद्ध तीरा की चढ़ाई में मारा गया था। दूसरा पुत्र मुख-लिसुहा खाँ इफ्तिखार खाँ शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में पाँच सदी २५० सवार की तरककी पा कर दो हजारी १००० सवार का मंसवदार हो गया और उक्त पदवी पाई। २ रे वर्ष १००० सवार की तरककी के साथ जम्मू का फौजदार हुआ। इसमें पाँच सदी और वढ़ा तथा ४ थे वर्ष में यह मर गया। एक और पुत्र श्रवुल्वका ने श्रपने (सहोदर) वहें भाई सईद खाँ वदाहुर का साथ दिया। ५ वें वर्ष में यह नीचे वंगश का थानेदार हुऋा छौर १५ वें वर्ष में जब कंघार शाही श्रधिकार ( में ह्या गया, तब सईद खाँ को कजिलबाशों के विरुद्ध युद्ध करने के डपळच में वहादुर जफरजंग पदवी मिली और इसको डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव तथा इफ्तखार खाँ की पदवी मिली।

#### ६५. ऋहमद खाँ मीर

ख्वाजा घ्यन्दुरहीम खाने वयूतात का यह दामाद था। यह सचा सैनिक था। श्रीरंगजेव के समय यह बख्शी श्रीर शाह श्रालीजाह मुहम्मद श्राजम शाह का वाकेश्रानवीस नियत हुन्रा, जो गुजरात का शासक था। यद्यपि यह सत्यता तथा ईमानदारी के साथ कड़ाई तथा उदंडता के लिए ख्याति पा चुका था पर शाहजादा, जो लेखकों को नापसंद करता था. इसपर प्रसन्न था श्रौर कृपा रखता था। इसके वाद यह मुहम्मद वेदार वस्त की सेना का दीवान नियत हुआ और ४८ वें वर्ष में यह शाहजादे का प्रतिनिधि होकर खानदेश में नियुक्त हुआ। जिस समय शाह श्रालम कामवल्श के साथ युद्ध करने के वाद लौटा श्रौर वुर्हानपुर में पड़ाव डाला, उस समय उसकी इच्छा करारा के रमने को देखने श्रौर अहेर खेलने की बहुई, जो श्रानंद-दायक तथा छाहेर के योग्य स्थान था। यह युर्हानपुर से तीन कोस पर है श्रौर एक श्रत्यंत स्वच्छ जल की नदी उसमें बहुती है। पहिले करारा के सामने एक वाँच था, जो सौ गज चौड़ा श्रीर दो गज ऊँचा था तथा जिस पर से भरना गिरता था। शाहजहाँ ने, जब शाहजादगी में दिचण का शासक होकर इस स्थान में ठहरा हुआ था, तव एक वॉंघ श्रस्ती गज श्रौर ऊपर वतवाया, जिससे वीच में एक मोल सी गज लम्बी तथा श्रस्सी गज चौड़ी वन गई। इस दूसरे वाँघ के ऊपर से भी मत्ना

गीरता था। भील के किनारे दोनों ओर इमारतें बन गई श्रौर एक छोटा वाग भी उसके पास वन गया। परंतु राजपूतों -तथा सिखों के विद्रोह का जब समाचार आया तब वह विना क्के ३ रे वर्प सन् ११२१ हि० (सितम्बर सन् १७०९) के शाबान महीने के छारंभ में रवाना हो गया और उक्त खाँ को नगर की रत्ता के लिए छोड़ गया। ४ थे वर्ष में एकाएक एक मराठा सर्दार की पत्नी तुलसी वाई ने भारी सेना लेकर इस पर श्राक्रमण कर दिया घ्यौर रावीर नगर को छट कर, जो बुर्हानपुर से सांत कोस पर है, दुर्गाध्यत्त को घेर लिया, जो सम्मुख युद्ध नहीं कर सकने के कारण हुर्ग में जा बैठा था। हुर्ग हढ़ नहीं था, इस लिए करीव था कि यह कैंद हो जाय पर अपने घमंड श्रौर प्रतिष्ठा के सूक्ष्म विचार से शहीद होने से जीवन वचाना उचित नहीं समभा और स्त्री-रात्र से युद्ध करने में पीछे हटना नहीं चाहा । मिसरा-

वह पुरुषार्थ ही क्या जो स्त्रीत्व से कम हो ?

इसने स्वाधिकार की बाग एक दम छोड़ दिया और विना सेना एकत्र किए तथा ध्वाक्रमण और भागने का प्रबंध किए ही यह बहादुरपुर आया और युद्ध को निकला। इसने दूतों को मंसबदारों तथा सेवकों को वुलाने को भेजा। जो लोग खाँ के साहस धौर छदंडता को जानते थे, उन सबने प्राण से प्रतिष्ठा को बढ़कर सममा और अपने ध्वनुयायी एकत्र किए, जो श्रिधकतर पियादे या छेखक थे। दूसरे दिन खाँ केवल सात सौ सवारों के साथ दायाँ बायाँ भाग ठीक कर युद्ध को निकल पड़ा। भाग ही में सामना हो गया और युद्ध होने लगा। सेनापित के पौत्र तथा घ्यन्य संबंधी गण ने मरने का निख्यय कर हिया घौर शत्रुओं को मारा पर डाँकुओं ने अपने लंबे भालों से बहुतेरे वहादुरों को मार डाला श्रौर घायल किया। गोलियों से सेनापति भी पिंडली में दो बार घायल हुआ। इसी वीच शेख इस्माइल जफर मंद खाँ, जो जामृद का फौजदार था छौर वची हुई सेना का श्रध्यत्त था, श्रा पहुँचा श्रीर काफिरों के विजयी व्वाला को त्तछवार के पानी से वुक्ता दिया। मुसलमान सेना रावीर दुर्ग पहुँची । दो दिन श्रौर रात तीर गोलियाँ चर्ला । जब डाँकुश्रों ने देखा कि प्रतिद्वंद्वियों की दृढ़ता नहीं कम हो सकती तन ने नगर में चले गए। नगर के काजी और रईसों ने रज्ञा के लिए बहुत प्रयत्न किया पर बाहरी भाग छट की काडू से साफ हो गया और अन्याय की अग्नि में जल गया। १० वीं सफर को खाँ रात्रि में आक्रमण करने निकला और रावीर हुर्ग से आगे बढ़ा। श्रतुभवी मतुष्यों ने शुभ-चिंतन से रात्रि के समय जाने से मना किया पर इसने नहीं सुना। यह जव नगर के पास श्राया तब दुष्ट जान गए और मार्ग रोका। युद्ध श्रारंभ हो गया। दोनों श्रोर के वहाद़र वीरता दिखलाने लगे। मीर श्रहमद खाँ अपने अधिकांश पुत्रों तथा संवंधियों और दो तिहाई सैनिकों के साथ युद्ध-स्थल में मारा गया । जफरमंद खाँ वायु से वेग में बढ़ गया श्रौर ऐसी स्थित में जब धूल भी वायु मार्ग से नगर में नहीं पहुँच सकती थी तब वह नगर में मृत खाँ के एक पुत्र तथा कुछ अन्य लोगों के साथ पहुँचा । वचे हुओं में कुछ चायल हुए और कुछ कैद हुए। खाँ के बाद दो पुत्र जीवित रहे। एक मीर सैयद महम्मद या, जो दर्वेश की चाल पर

( 388 )

रहता था और इसी विचार से सम्मानित भी होता था। दूसरा मीर सहामिद था, जिसे पिता की पदवी मिली। इसका अलग वृत्तांत दिया गया है।

#### ६६. मीर अहमद खाँ द्वितीय

मृत भीर ऋहमद खाँ का यह पुत्र था, जिसने बुर्हानपुर की अध्यक्ता के समय मराठा काफिरों से युद्ध करते प्राग्त बोया था। इसका पहिला खिताब महामिद खाँ था श्रौर इसने वाद को विता की पदवी पाई थी। कुछ समय तक यह पंजाब के चकला श्रमनाबाद का फौजदार था। भाग्यवशात इसकी स्त्री, जिस पर उसका अधिक प्रेम था, यहीं मर गई और यह रोने में लग गया । यह हृद्य-विदारक घाव इसके हृद्य में तर्वूज के कतरे के समान था। यह उसके मकबरे के बनवाने और सजाने में लग गया तथा वाग लगवाया। इसके बाद इनायतुल्ला खाँ कश्मीरी का प्रतिनिधि हो कर काश्मीर कां प्रांताध्यक्ष हुआ। वहाँ सफल न हुआ और इसका जीवन भन्नतिष्ठा में समाप्त हुआ। विवरण यों है कि महतवी खाँ मुल्ला श्रव्हुन्नवी, जो अपने समय का एक विद्वान श्रीर मंसवदार था, सदा त्र्यपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने के छिए इस्लाम की रचा की ओट में धवसर देखता रहता था। कट्टरता तथा भगड़ाल प्रकृति के कारण यह कभी कभी उस प्रांत के हिंदु श्रों पर जाँच के रूप में श्रत्याचार करता था।

साम्राज्य के विष्ठव तथा श्रशांति के कारण घमंडियों तथा विद्रोहियों के उपद्रव हो रहे थे, इससे उस बतवाई ने मुहम्मद शाह के राज्य के २ रे वर्ष ( सन् १७२० ई० ) में नगर के नीचों श्रीर मूखों को धार्मिक वार्ते सममा कर श्रपना श्रनुयायी वना लिया। कमशा: इसने नाएव सूबेदार तथा काजी पर श्राक्रमण किया

ख्यौर जिम्मियों के नियमों को चलाने के लिए उन्हें बाध्य करना चाहा, जैसे घोड़ों पर सवारी करने से श्रीर कनच पहिरने से मना करना छादि। साथ ही काफिरों को जनसाधारण में श्रपना पाखंड-पूजन करने से रोकने को कहा। उन दोनों ने **एत्तर दिया कि हिंदुस्तान की राजधानी तथा श्रन्य** नगरों के नियम ही यहाँ माने जायँगे। वर्तमान सम्राट् की श्राज्ञा बिना नए नियम नहीं चलाए जा सकते । उस उपद्रवी ने शासकों से ञ्चलग होकर हिंदुओं का जब ञ्चवसर पाता ञ्चपमान करता। दैवात् इसी समय नगर का एक प्रधान मनुष्यः मजलिस राय त्राह्मणों के साथ एक बाग में आया श्रीर वहाँ ब्रह्मभोज करने लगा। उस खोछे धादमी ने वहाँ आकर 'पकड़ो बाँघो' का शोर मचाया श्रौर तुरंत उन्हें मारने और बाँधने लगा। मजलिस राय भाग कर मीर छहमद के घर आया कि वहाँ उसकी रजा होगी पर उस व्यन्यायी ने लौट कर नगर के हिंदू भाग में त्राग लगा कर उसे नष्ट कर दिया। इतने से भी संतुष्ट न होकर उसने लाँ के घर को घेर लिया। जिसे पकड़ पाता उसे अपमा-नित करता। खाँने अपने को उस दिन वेइन्जती से किसी प्रकार वचा लिया । दूसरे दिन यह कुछ सैनिक एकत्र कर शाही वस्शी तथा मंसबदारों को साथ लेकर उसे दमन करने चला। **चस विद्रोही ने** श्रपने श्रादमी इकट्ठा कर वीर चलाना और त्तलवार मारना आरंभ किया। उसके इशारे पर शहर के मुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया। कुछ ने उस पुल को जला दिया, जिससे खाँ उतरा था। सड़क तथा बाजार के दोनों श्रोर से तीर गोली और पत्थर चलाए जा रहे थे तथा ईंटें फेंकी जाती थीं।

औरतें तथा लड़के जो पाते उसीको छत और द्रवाजे से फेंकते ये। इस भयंकर शोर में खाँ का भाँना श्रौर कई मनुष्य मारे गए। खाँ इस मारकाट से उदास होकर प्रार्थी हुआ क्योंकि यह न त्रागे वढ़ सकता था छौर न पीछे हट सकता था और घृणा-युक्त जीवन बचा लेना ही लाभ समभता था। इसके बाद् उस चपद्रवी अच्दुन्नवी ने हिंदुओं के वचे मकान ऌट और नष्ट कर दिए और मजलिस राय तथा बहुतों को रन्ना-स्थल से वाहर लाकर उनके अंग भंग किए। सुन्नत करते समय उनके अंग ही काट ! दिए गए । दूसरे दिन महतवी खाँ जुम्मा मसजिद में गया और मुसलमानों को एकत्र कर मीर श्रहमद खाँ को शासक पद से चतार कर दीनदार खाँको पदवी से स्वयं शासक वन गया। पाँच महीने तक, जिस वीच दरवार से कोई प्रांताध्यक्त नहीं त्राया, यह त्रपनी त्राज्ञाएँ निकालता रहा। यह मसजिद में वैठकर श्रार्थिक और नैतिक कार्य देखता था। जब इनायतुहा लाँ का प्रतिनिधि मोमिन खाँ नज्मसानी शांति स्थापन करने को ध्यौर नया प्रवंध करने को नियत होकर काश्मीर से तीन कोस पर शब्वाछ महीने के श्रंत में पहुँचा तब महतवी खाँ, जो श्रपने कुकर्मों से लिङ्जत था, नगर के कुछ विद्वान् तथा मुख्य आदिमयों के साथ मंसवदार ख्वाजा अब्दुल्ला को छेकर, जो वहाँ का जसिद्ध मनुष्य था, स्वागत करने आया और छादर के साथ नगर में छे गया। ख्वाजा ने मित्रता से या शरारत से, जो उस प्रांत के निवासियों की प्रकृति है, उसे सम्मति दी कि पहिले सीर: शाहपूर खाँ वरुशी के गृह जाकर जो कुछ हो चुका है इसके लिए ज्ञमा माँगो, जिसके वाद तुम्हें ज्ञमा मिल जायगी।

उसके पाप-प्रचालन का समय श्रा चुका था; इसलिए मृत्यु-दूर को बात सुन ली श्रौर तुरंत वहाँ गया । गृह स्वामी, जिसने कुछ-गक्लर मंसवदारों आदि तथा जूदी मही ओर के मनुष्यों को घर के कोने में छिपा रखा था, जव कुछ कार्य के वहाने वाहर चला गया तव वे सव उस मनुष्य पर टूट पड़े छोर पहिले उसके दो युवा पुत्रों को मार हाला, जो सर्वदा इसके श्रागे श्रागे मुहम्मद के जन्म-गीत गाते चलते थे, तथा उसके बाद उसे भी कप्ट के साथ मार डाला। दूसरे दिन उसके श्रनुयायियों ने अपने सर्दार का वदला लेने को युद्ध की तैयारी की श्रीर जूदी मली मुहरले पर, जिसके निवासी शीत्रा थे, तथा हरनावाद मुहहे पर घावा कर दिया। दो दिन तक युद्ध होता रहा पर इस ओर ( महतवी पत्त ) त्राम वलवा था, इसलिए ये विजयी हुए श्रीर उन दोनों भाग के दो तीन सहस्र मनुष्यों तथा कुछ मुगल-यात्रियों को मार डाला। इन सब ने खियों की इन्जत ख्दी श्रोर दो तीन दिन तक धन श्रोर सामान श्रादि छ्टते रहे। इसके अनंतर वे काजी और बख्शी के गृह पर गए। एक तो किसी कोने में ऐसा छिपा कि पता न लगा और दूसरा निकल भागा । उन मकानों का बलवाइयों ने इक ईंटा साबूत नहीं छोड़ा। जब मोमिन खाँ नगर में श्राया तब उसने 'ढालुश्रा हो जाओ और वहाओ मत' सिद्धांत ग्रहण किया और मीर श्रहमद खों को रचकों के साथ विदा कर दिया, जो राजधानी पहुँच गया। इसके वाद कमरुद्दीन खाँ बहादुर एतमादुद्दीला ने इसे मुरादाबाद की फौजदारी दो। यहाँ इसने बहुत कष्ट पाया, इसका मृत्यु समय नहीं मिला।

#### ६७. शेख अहमद

फतहपुर के शेख सलीम चिश्ती का द्वितीय पुत्र था, जिसका वंश देहली का था। इसका पिता शेख वहाउद्दीन फरीद शकर र्गंज था। शेख ऋरव में वहुत दिन तक रहा और वहुधा यात्रा करता रहा तथा शेखुल् हिंद् के नाम से उस प्रांत में प्रसिद्ध था। भारत में लौटने पर यह सीकरी में वस गया, जो आगरे से बारह कोस पर विद्याना के द्यंतर्गत है। इस आनंददायक स्थान में वावर ने राणा साँगा पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने उसका शुकरी नाम रखा। उस प्राम के पास की एक पहाड़ी पर शेख सलीम ने एक मसजिद तथा खानकाह वनवाया और फकीरी करने लगा। यह आश्चर्य की वात थी कि अकवर को जो चौदहर्ने चर्ष में गही पर बैठा था, दूसरे चौदह वर्ष तक अर्थात् श्रद्वाईस चर्प की अवस्था तक जो संतान हुई वह जीवित न रही। जय उसने शेख के विषय में सुना तन उसी श्रवस्था में इसे इच्छा हुई कि उससे सहायता लें। शेख ने उसे सुसमाचार दिया कि तुन्हें तीन पुत्र होंगे। उसी समय जहाँगीर की माता में गर्भ कं लक्ष्मण दीख पड़े। ऐसी हालत में निवास-स्थान का परिवर्तन ज्ञुभ माना जाता है। वह पवित्र स्त्री आगरे से शेख के गृह पर भेजी गई और वुधवार १७ रवीच्त् अन्त्रल सन् ९७३ हि० ( ३१ श्रगस्त सन् १५६९ ई० ) को जहाँगीर पैदा हुआ। शेख के नाम पर इसका सुढतान मुहम्मद सलीम नामकरण हुआ।

जनम की तारीख 'दुरें शहवार लज्हे श्रकवर' से ( एक उज्बल मोती बड़े समुद्र से ) निकलती है। इसके बाद जब सलतान मुराद श्रौर मुलतान दानियाल का जन्म हुत्रा तथा शेख का प्रभाव मान्य हुन्ना तब सीकरी शहर हो गया और उच खानकाह तथा मदरसा पाँच लाख खर्च कर वनवाया गया। तारीख हुई 'व लायरा फिल वुलाद सानीहा' ( नगरों में कोई दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा, ९८२ = १५७४-५ )। श्रानंददायक महल, प्रस्तर-निर्मित बड़े वाजार श्रीर सुंदर वाग तैयार हुए । जब नगर वस रहा था तभी गुजरात का उर्वर शांत विजय हुआ। अकबर इसका नाम फतेहावाद रखना चाहता था पर फतहपुर नाम पङ् गया धौर उसे वादशाह ने पसंद किया। शेख सन् ९७९ हि॰ ( १५७१-२ ई० ) में मरा। तारीख हुई 'रोख हिंदी'। रोख श्रीर श्रकवर में जो सत्यिनष्ठा श्रीर सम्मान था उसके कारस उसके पुत्र, दामाद, पौत्रादि ने अच्छे पद पाए श्रौर उसकी स्त्री तथा पुत्रियाँ का दूध के नाते सुलतान सलीम से संबंध था। शेख के वंशज उसके धाय भाई हुए और उसके राज्य में कई पाँच हजारी मंसव तक पहुँचे तथा डंका निशान पाया।

तात्पर्य यह कि शेख अहमद में कई अच्छे सांसारिक गुण थे। यह जनसाधारण को गाली नहीं देता था और कितनी अश्लील बातों को देखकर भी शोक में निमग्न नहीं हो जाता था। राजभक्ति तथा शाहजादे के धाय भाई होने से यह प्रसिद्ध हो गया और बड़े अफसरों में गिना जाने लगा। यद्यपि यह पाँच सदी मंसव ही तक पहुँचा था पर इसका बहुत प्रभाव था। २२ वें वर्ष मालवा की चढ़ाई में इसे ठंढ लग गई और राजधानी

#### ( ২৩২ )

लौटने पर कुछ अपथ्य करने से वहीं लकवा हो गया। उसी वर्ष यह उस दिन मरा जब अकबर अजमेर को रवाना हुआ और इसे बुला भेजा था। इसने अपनी अंतिम विदाई ली और गृह पहुँचने पर सन् ९८५ हि० (१५७७ ई०) में मर गया।

# ६८. ग्रहसन खाँ, सुलतान हसन

इसका दूसरा नाम मीर मलंग या और यह मुहम्मद मुराद र्खों का भाँजा था। यह औरंगजेव के समय के प्रसिद्ध पुरुषों में था और योग्य पद पर नियत था। ५१ ने वर्ष में जब बादशाह ने अपने में निर्वलता देखी और मुहम्मद आजमशाह के, जो चाह्य के लिए प्रसिद्ध था श्रौर प्रधान श्रफसरों को जिसने मिला लिया था, कामवरूरा पर कुदृष्टि रखने का उसे ज्ञान हुआ तब उसने ब्रह्सन खाँ को कामबख्श का बख्शी नियत कर इसे उसका काम सौंपा क्योंकि इस शाहजादे पर उसका प्रेम श्रिषक था। इसी कार्ण यह वरावर उसके आने जाने पर ध्यान रखता था। मुहम्मद् श्राजमशाह वरावर कामवर्ष्श के विरुद्ध वादशाह से कहा करता था पर उसका कुछ असर नहीं होता था। ऋंत में उसने अपनी सगी वहिन जीनतुत्रिसा वेगम को पत्र में लिखा कि 'उस उद्दंड की मूर्खता का दंड देना कोई बड़ी वात नहीं है पर बादशाह की प्रतिष्ठा सुक्ते रोकती है। यह पत्र पढ़ने पर वादशाह ने लिखा कि 'इस सबके लिए मत घबड़ाओ। हम कामवरूश को बिदा कर रहे हैं।' इसके बाद उस शाहजादे को शाही चिन्ह देकर बीजापुर भेज दिया। उसके परेंदा दुर्ग पहुँचने के बाद औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला और बहुत से श्रफसर उसे बिला सूचना दिए ही चल दिए। सुलतान इसन ने वचे हुओं को मिलाकर रखने का प्रयत्न किया और बोजापुर

पहुँचने पर उसी के प्रयास से श्रध्यत्त सैयद नियाज खाँ ने दुर्ग की ताली दे दी तथा शाहजादे का साथ दिया। शाहजादे ने -सुलतान इसन को पाँच हजारी मंसव, अहसन खाँ को पदवी श्रौर भीर बख्शी का पर दिया। जब शाहजादे ने बीजापुर से कूच कर गुलवर्गा पर अधिकार कर लिया तव वह वाकिनकेरा श्राया, जिस परं पीरमा नायक जमींदार श्रिधकृत हो गया था। श्रहसन खाँ ने इसे लेने का प्रयत्न किया। इसके वाद शाहजादे के पुत्र को प्रथानुसार साथ लेकर यह कर्नूल गया । वहाँ से धन लेकर यह ध्यकीट गया जहाँ दाऊद खाँ पहनी फौजदार था। जरा-जरा सी वात पर, जो शाहजादे के लिए छाभदायक था, इसने ध्यान रखा शौर धन की कमी तथा अन्य श्रह्चनों के रहते भी काम वरावर चलाने में दत्तिचत्त रहा। यह फिर शाहजादे से जा मिला। जब यह हैद्रावाद से 'चार मंजिल पर या तव वहाँ के अध्यत्त रस्तम दिल खाँ सञ्जवारी को प्रसन्न कर शाहजादे की सेवा में लिवा श्राया। इकीम मुहसिन खाँ, जिसे तकर्रव खाँ की पदवी मिली थी श्रीर जो वजीर था, श्रहसन खाँ से ईर्प्या कर, जिससे पुराने समय से राज्य चौपट होते आए, शाहजादे के। वरावर उल्टी वार्ते समभाता रहा और उसको इसके विरुद्ध कर दिया। जिस समय श्रहसन खाँ श्रीर रुस्तमदिल खाँ के वीच शाहजादे के प्रति भक्ति वढ़ रही थी, उसी समय तकर्रव खाँ ने समभाया कि वे शाहजादे को कैंद करने का पड्यंत्र रच रहे हैं। शाहजादा की प्रकृति कुछ पागलपन की घोर अप्रसर हो ्रही थी और उस समय चिंताओं के कारण वह घवरा भी रहा ऱ्या, इससे रुस्तम दिल को मार कर, जैसा कि उसकी जीवनी

में लिखा गया है, खाँ को चुला भेजा और इसे भी कैंद कर बड़े कष्ट से मार डाला। कहते हैं कि यद्यपि लोगों ने इसे सूचित किया कि शाहजादा उसे कैंद करना चाहता है पर इसने, जें सदा उसका हितेच्छु रहा, इस पर विश्वास नहीं किया। यह घटना सन् ११२० हि० (१७०८ ई०) में घटी। इसका वड़ा भाई मीर सुलतान हुसेन बहादुरशाह के द्वितीय वर्ष में बहादुर शाह की सेवा में पहुँचा और एक हजारी २०० सवार का मंसक तथा तालायार खाँ की पदवी पाई।

### ६६. श्राकिल खाँ इनायतुल्ला खाँ

अफजल खाँ मुल्ला शुकुल्ला का यह भातृष्पुत्र तथा गोद लिया हुआ था । इसके पिता का नाम ऋन्दुल् हक था, जो शाहजहाँ के राज्य-काल में एक हजारी २०० सवार का मंसवदार था तथा श्रमानत खाँ कहलाता था । वह नरख लिपि वहुत श्रच्छी लिखता था। १५ वें वर्ष में मुमताजुज्जमानी के गुवंद पर छेख लिखने के पुरस्कार में इसने एक हाथी पाया। वह १६ वें वर्ष में मर गया। उक्त खाँ १२ वें वर्ष में 'श्रर्जमुकर्रर' नियत हुआ और बाद को आकिल खाँकी पदवी पाई। मुल्तफत खाँका स्थानापन्न होकर यह वयूतात का दीवान नियुक्त हुन्ना। १५ वें वर्ष में इसका मंसव दो हजारी ५०० सवार का हा गया तया मीर सामान नियत हुआ। १७ वें वर्ष में मृसवी खाँ की मृत्यु पर यह प्रांतों का तथा उपहार-विभाग का अर्ज विकाया नियत हुआ, जिस पद पर मूसवी खाँभी था। १८ वें वर्ष में २०० सवार बढ़ाए गए श्रौर प्रांतों के श्रर्ज विकाया का पद मुहा श्रलावल् मुल्क को दिया गया। १९ वें वर्ष में इसका मंसव ढाई हजारी ८०० सवार का हो गया। इसके अनंतर जब इसके स्थान पर अला-चल्मुलक तूनी खानसामाँ नियत हुन्ना तव इसके मंसव में २०० सवार वढ़ाए गए और वह . दूसरा 'वख्शी और प्रांतों का अर्ज विकाया बनाया गया । २० वें वर्ष में यह कुछ सेना के साय गोर के थानेदार शाहवेग खाँ के पास पचीस लाख रूपये पहुँचाने को

भेजा गया। उसी वर्ष इसका मंसव तीन हजारी १००० सवार का हो गया और इसे झंडा मिला। २२ वें वर्ष सन् १०५९ हि० (१६४९ ई०) के छंत में जब वादशाह कावुल में थे तभी यह एकाएक मर गया। यह कविता तथा हिसाब किताब में दक्ष था। सती खानम की, जिसके हाथ में वादशाह का हरम था, पोष्य-पुत्री से इसका विवाह हुआ था।

वह खानम माजिंद्रान के एक परिवार की थी और तालिब श्रामली की वहिन थी, जिसे जहाँगीर के समय मलिक्कश्शोत्ररा की पद्वी मिली थी। काशान के हकीम रुकना के भाई नसीरा श्रपने पति की मृत्यु पर वह सौभाग्य से मुमताजुज्जमानी की सेवा में चली आई। वोलने में तेज, कायदों की जानकार तथा गृहस्थी श्रीर दवा की ज्ञाता होने के कारण वह शीघ अन्य सेविकाओं से वढ़ गई श्रीर मुहरदार नियत हुई। कुरान पढ़ना तथा फारसी साहित्य के जानने के कारण वह वेगम साहिवा की गुरुआईन 'नियत हुई श्रीर सातवें आसमान शनीचर तक ऊँची हो गई। मुमताजुज्जमानी की मृत्यु पर धादशाह ने उसके गुणों को जानकर उसे हरम का सरदार बना दिया। इसे कोई संतान नहीं थी इसलिए तालिव की मृत्यु पर उसकी दोनों पुत्रियों को गोद ले लिया। वड़ी आकिल खाँ को और छोटी जियाउदीन को च्याही गई, जिसे रहमत खाँ की पद्वी मिली थी और जो हकीम रुकता के भाई हकीम कुतवा का लड़का था। २० वें वर्ष में जब वादशाह लाहीर में थे तब छोटी पुत्री, जिसे खानम बहुत प्यार करती थी, प्रसृति में मर गई। खानम घर गई छौर कुछ दिन शोक मनाया । इसके बाद बादशाह ने ७से बुलाया और महल

के भीतर उस गृह में, जो उसका था, उसे वैठवाकर स्वयं वहाँ श्राया तथा उसे महल में िछवा गया। वादशाह का सब कार्य पूरा करने पर श्रपने नियत स्थान पर गई श्रोर वहीं मर गई। वादशाह ने कोष से दस सहस्र रुपये उसके संस्कार तथा गाड़ने के लिए दिए श्रीर श्राज्ञा दो कि वह श्रस्थायो कन में रखी जाय। एक वर्ष के ऊपर हो जाने के बाद उसका शव श्रागरे गया और वहाँ तीस सहस्र व्यय कर महद श्रित्या के मकवरे के चौक में पश्चिम की ओर वने मकवरे में गाड़ा गया। तीन सहस्र वार्षिक श्राय का गाँव उसकी रक्षा के लिए दिया गया।

#### १००. श्राकिल खाँ मीर श्रसाकरी

चह खवाफ का रहने वाला था और औरंगजेव का एक<sup>.</sup> जालाशाही सैनिक था। जब वह शाहजादा था तब यह उसका द्वितीय वर्ष्शी था। अपने पिता की बीमारी के समय जब शाहजादा दिचण से उत्तरी भारत आ रहा था तव श्राकिल खाँ को औरंगाबाद नगर को रक्षा को छोड़ गया था। औरंगजेब की राजगद्दी पर यह दरवार श्राया श्रीर श्राकिल खाँ की पदवी पाकर मध्य दोक्षाव का फौजदार नियत हुआ। ४ थे वर्ष यह हटा दिया गया और बीमारी के कारण दस सहस्र वार्षिक पेंशन पर लाहौर जाकर एकांतवास करने छगा । ६ ठे वर्ष जब वादशाह काइमीर से लाहौर लौटे तब इस पर दया हुई श्रौर यह एकांत से वाहर निकला। इसे खिळश्रत श्रीर दो हजारी ७०० सवार का मंसव मिला । इसके वाद यह गुसलाखाना का दारोगा नियत ्हुन्ना। ९ वें वर्ष पाँच सौ जात बढ़ा और १२ वें वर्ष में यह फिर एकांतवास में रहने लगा, तव इसे वारह सहस्र वार्षिक वृत्ति मिलती थी। इसके ऊपर फिर कुपा हुई श्रीर २२ वें वर्ष में यह सैफ खाँ के स्थान पर वख्शी-तन नियुक्त हुआ । २४ वें वर्ष यह दिल्ली प्रांत का अध्यच नियुक्त हो सम्मानित हुआ। ४० वें वर्ष, सन् ११०७ हि० (१६९५-९६) में यह भर गया। यह ्दरिद्र होते स्वतंत्र प्रकृति का था और दृढ़ चित्त भी था।

इसने बड़े सम्मान के साथ सेवा की और अपने समकक्षों से बमंड रखता था।

जब महाबत खाँ मुह्म्मद इब्राहीम लाहौर का शासक नियत कुष्मा तब उसने दुर्ग तथा शाही इमारतों को देखने की श्राज्ञा माँगी । उसको प्रार्थना स्वीकृत हुई और घाकिल खाँ को इस कार्य के लिए धाजा भेजी गई। इसने उत्तर में लिख भेजा कि कुछ कारणों से वह महावत खाँ को नहीं दिखला सकता, क्योंकि पहिले हैदरावादी मृतुष्य शाही इमारतें देखने याग्य नहीं है श्रौर दूसरे दरवाजे रत्ता के लिए वंद पड़े हैं तथा कमरे में दरियाँ नहीं विछी हैं। केवल उसके निरीक्षण के लिए उन सबकी सफाई कराना तथा द्री विछवाना उचित नहीं है। तीसरे वह जैसा व्यवहार सुभसे चाहेगा वह नहीं दिखलाया जायगा। इन सब कारणों से उसे भीतर नहीं छाने दिया जायगा। महावत के खाँ दिही श्राने पर तथा संदेशा भेजने पर इसने इनकार कर दिया। चादशाह ने भी इसकी पुरानी सेवा, विश्वास तथा राजमिक का विचार कर इसकी इस ऋहंता तथा हठ की चपेना की और ऊँचे पद इसे दिए । यह वाह्यगुण-विहोन नहीं था । यह बुहोनुद्दीन न्।जे-इलाही का शिष्य था, इसलिए राजी उपनाम रखा था। इतका दीवान और मधनवी प्रसिद्ध हैं। मौलाना रूम की असनवी की ख़्वियों को सममाने की योग्यता में अपने को छहितीय समभता था। यह उदार प्रकृति श्रीर सहदय था। यह इसका शैर है, जिसे इसने जब औरंगजेब जैनावादी की -मृत्यु के दिन घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तब पड़ा था-

इरक या घासान कितना ? आह, घव दुरवार है।

#### ( ३८४ )

हिष्ठ था दुश्वार, आसाँ यार ने सममा उसे।।
शाहजादे ने इस शैर को दो तीन वार पढ़ने के लिए
कहा और तब पूछा कि यह किसका कहा हुआ है। आकित ने
उत्तर दिया कि 'यह उसके बनाए हैं, जो अपने स्वामी की सेवा में रह कर अपने को किव नहीं कहना चाहता।'

#### १०१. ञ्राज्म खाँ कोका

इसका नाम मुन्पफरहुसेन था पर यह फिदाई लाँ कोका के नाम से प्रसिद्ध था। यह खानजहाँ वहाद्वर कोकल्ताश का बड़ा भाई था। शाहजहाँ के राज्य-काल में अपनी सेवाओं के कारण विशेष सनमान और विश्वास का पात्र हो गया था। आरंभ में अदालत का दारोगा नियत हुआ और उसके बाद बीजापुर के राजदूत के साथ शाहजहाँ की भेंट लेकर वहाँ के शासक आदिलशाह के यहाँ गया। २२ वें वर्ष तुजुक का काम इसे सौंपा गया और २३ वें वर्ष श्रहिदयों का बख्शी हुआ। २४ वें वर्ष इसका मंखव बढ़कर एक हजारी ४०० सवार का हो गया और कावुल के मंसबदारों का बख्शी और वहाँ के तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। २६ वें वर्ष यह दरवार आकर मीर तुजुक हुआ। इसके अनंतर खास फीलखाने का दारोगा हुआ और उसके अनंतर कुळ फील खाने का दारीगा हो गया। २९ वें वर्ष गुर्जवरदारों का दारीगा हुआ और तरवियत खाँ के स्थान पर फिर भीर तुजुक का काम करने लगा। वादशाह ने कृपा करके इसका मैसव पाँच सदी २०० सवार वढ़ाकर ३० वें वर्ष के छारंभ में फिड़ाई खाँ की पदवी दी थी । इसके वाद जव श्रीरंगजेव बादशाह हुश्रा सवधाय-भाई के संबंध के कारण यह बादशाह का कृपापात्र हुआ। जिस समय दारा शिकोह का पीछा करते हुए दिही के पास एजा चाद वाग में वादशाह ठहरे हुए थे, उस समय इसको डंकः

देकर अमीरुल् उमरा शायस्ता खाँ के साथ सुळेमान शिकोह पर, जो लखनऊ से फ़ुर्ती से चलता हुआ विता के पास जाने की इच्छा रखता था, नियत हुआ। उक्त खाँने त्रामीहल् उमरा से आगे बोरिया की ओर जाकर पता लगाया कि सुलेमान शिकोह चाहता है कि श्रीनगर के राजा पृथ्वी सिंह की सहायता से हरिद्वार उतर कर लाहौर की श्रोर जाय। एक दिन रात में अस्सी कोस का धावा कर ये छोग हरिद्वार पहुँचे। खाँके वहाँ पहुँचने पर विद्रोही हैरान होकर पार न जा सका श्रीर श्रीनगर के पहाड़ी देश में चला गया। फिदाई खाँ वहाँ से लौट कर दरबार आया और वहाँ से खली· छुल्छा खाँ के पास भेजा गया, जो दारा शिकोह का पीछा कर रहा था। इसी समंय जब श्रीरंगज़ेव मुलतान जाने की इच्छा से कसूर त्राम में ठहरा हुआ था तब यह त्राज्ञानुसार दरबार ञ्राकर इरादत खाँ के स्थान पर ञ्रवध का सूवेदार हुन्ना ध्यौर वहाँ की तथा गोरखपुर की फौजदारी भी इसे मिली। **ञुजात्र्य के युद्ध तथा उसके भागने पर यह मुत्रज्ञम खाँ मी**र जुमला के साथ नियत हुआ कि सुत्ततान मुहम्मद के साथ रहकर उस भगैल का पीछा करें। यहाँ से जब सुलतान मुहम्मद श्रपने चाचा के साथ खूब युद्ध करते समय मोग्रज्ञम खाँकी हुकूमत से घवड़ा कर शुजाञ्च के पास चला गया पर वहाँ से उसकी दरिद्रता और खराव हालत देखकर लिज्जित हो बादशाही सेना में फिर छौट आया तब मुअज्ञम लाँ ने आज्ञानुसार फिराई खाँ को कुछ सेना के साथ उक्त श्रदूरदर्शी शाहजादे को श्रपनी रचा में लेकर दरबार पहुँचाने को भेजा। ४ थे वर्ष सफशिकन खाँ के

स्थान पर यह मीर श्रातिश हुश्रा। ६ ठे वर्ष के श्रारंभ में श्रीरंग-जेव कश्मीर की श्रोर रवाना हुआ। नियाजी श्रक्तगानों की जातियों में एक सम्भल जाति होती है, जो सिंघ नदी के उस पार वसती है। उनमें से कुछ पहिले धनकोट दर्फ मुअज्जम नगर में, जो नदी के इस पार है, आकर उपद्रव मचाते थे। फौजदारों तथा अधिकारियों ने भाजा के अनुसार इन्हें इस तरफ से उधर भगा दिया। इसी समय उस जाति ने अपनो मूर्खता से फिर सिंध नदी के इस पार आकर दादशाही थाने पर अधिकार कर लिया । इक खाँ ने, जो तोपखाने के साथ चिनाव नदी के किनारे ठहरा हुआ था, उस झुंड को दमन करने के लिए नियुक्त होकर वहुत जरह उनको नष्ट कर डाला। यह उस प्रांत को प्रवंध ठीक कर खंजर खाँ को, जो वहाँ का फौजदार था, सौंप कर लौट गया। इसी वर्ष बादशाह लाहौर से दिली लौटते समय जम कुछ दिन त्तक कानवाधन शिकार गाह में ठहरे तव फिराई खाँको जालंधर के विद्रोहियों को दंड देने के छिए नियत किया. जिन्होंने मूर्खता से उपद्रव मचा रखा था। ७ वें वर्ष इसका मंसव चार हजारी २५०० सवार का हो गया। १० वें वर्ष इसका मंसव ५०० सवार बढ़ने से चार हजारी ४००० सवार का हो गया श्रौर यह गोरखपुर का फौनदार तया इसके बाद अवध का सूवेदार भी हो गया। १३ वें वर्ष यह दरवार श्राकर लाहौर का सूबेदार हुआ। जब रास्ते में काबुत के सूबेदार महम्मद् श्रमीन खाँ के पराजय का विचित्र हाल भिला तर यह लाहौर से पेशावर जाकर वहाँ का प्रवंधक नियत हुआ और उसके दाट

जन्मू की चढ़ाई पर गया। जब उसी समय १७ वें वर्ष वादशाह हसन अन्दात की ओर चला तब फिदाई खाँ महावत खाँ के स्थान पर काबुल का सूचेदार होकर भारी सेना श्रीर बहुत से सामान के साथ वहाँ गया। श्रगर खाँ को हरावल नियक कर उपद्रवी अफगानों को दंड देने के लिए वाजारक श्रौर सेह-चोबा के मार्ग से युद्ध करते हुए पेशावर से जलालावाद पहुँचा श्रीर वहाँ से काबुळ गया। लौटने के समय बहुत से श्रफ-गानों ने एकत्र होकर इसका रास्ता रोका श्रौर गहरा युद्ध हुआ। हरावल की फौज के पीछे हटने पर वहुत सा तोपलाना और सामान छुट गया श्रौर पास था कि भारी पराजय हो परंतु इसने वड़ी वीरता से मध्य की सेना को हद रखा। अगर खाँ को गंदमक थाने से बुलाकर हरावल नियत किया श्रौर दूसरी बार दुर्गम घाटी कतल जलक पर लड़ाई का प्रवंध हुआ। तीर श्रीर गोली के सिवा हाथी के वरावर वड़े बड़े पत्थर पहाड़ की चोटियों से छुढ़काए गए कि वादशाही सेना तंग आ गई। केवल ईश्वर की कुपा से कुछ वीरता-पूर्ण धावों से अफगान भाग खड़े हुए। फिदाई खाँ विजय के साथ जलालाबाद पहुँच कर थाने बैठाने में लगा और उस उपद्रवी जाति को दमन करने में जहाँ तक संभव था प्रयत्न किया कि वे लूट मार न करने पार्वे। द्रवार से इन सेवाओं के पुरस्कार में इसे आजम खाँ कोका की पदवी मिली। २० वें वर्ष दरबार आकर अमीरुल् उमरा के स्थानः पर बंगाल प्रांत का नाजिम हुआ। १२ वें वर्ष जब उक्त प्रांत का शासन शाहजादा महम्मद श्राजम शाह को मिला तब यह उक्त शाहजादा के बकीलों के स्थान पर विहार का प्रांताध्यक्ष-

हुआ। यहीं ९ रवी चल् श्राखिर सन् १०८९ हि० (सन् १६७८-९ ई०) को मर गया। उक्त खाँ की हवेली लाहीर की श्रच्छी इमारतों में से है श्रीर वहुत दिनों तक वह स्वेदारों का निवास-स्थान रही। इसके वड़े पुत्र सालह खाँ का वृत्तांत, जिसे फिदाई खाँ की पदवी मिली, अलग दिया हुआ है। दूसरा पुत्र सफदर खाँ खान-जहाँ वहादुर का दामाद था श्रीर श्रीरंगजेव के ३३ वें वर्ष व्वालियर की फीजदारी करते समय गढ़ी पर श्राक्रमण करने में तीर लगने से मर गया।

## १०२. त्राजम खाँ मीर महम्मद् वाकर उर्फ इराद्त खाँ

यह सावा के अख्छे सैयदों में से था, जो एराक का एक पुराना नगर है। मुहम्मद के द्वारा वहाँ के समुद्र का सूखना प्रसिद्ध है। मीर श्रारंभ में जव हिंदुस्तान श्राया तब श्रासफ हाँ मीर जाफर की छोर से स्थालकोट, गुजरात और पंजाब का फौजदार हुआ। इसके अनंतर उक्त खाँ का दामाद होकर प्रसिद्ध हुआ और जहाँगीर से इसका परिचय हुआ। इसके श्रनंतर तरक्की कर यमीनुहौला श्रासफ खाँ के द्वारा **भ**च्छा मनसव श्रीर खानसामाँ का पद पाया। इस काम में राजभक्ति श्रीर कार्य-कौशल अधिक दिखलाने से बादशाह का कृपापात्र होकर १५ वें वर्ष खानसामाँ से काश्मीर का सूबेदार हो गया। वहाँ से लौटने पर भारी मनसव पाकर मीर बख्शी हुआ। जहाँगीर के मरने पर शहरयार के उपद्रव के समय यमीनुदौछा का हर काम में साथी होकर राजभक्ति दिखलाई और यमीनुदौता से पहिले लाहौर से श्रागरे शाकर शाहजहाँ की सेवा में पहुँचा। इसका मनसम पाँच सदी १००० सवार बढ़ने से पाँच हजारी ५००० सवार का हो गया और डंका तथा झंडा पाकर मीरक्ड्री के पद पर नियत हो गया। इसके अनंतर यमीनुहौला की प्रार्थना पर पहिले वर्ष के ५ रज्जब को दीवान त्राला का वजीर नियत हुआ। दूसरे वर्ष द्विए के सूबों का प्रबंधक नियत हुआ। तीसरे वर्ष के

श्रारंभ में जब शाहजहाँ बहीनपुर पहुँचा तब इरादत खाँ ने सेवा सें पहुँचकर श्राजम खाँ की पदवी पाई और पचास सहस्र सवार की सेना का अध्यत्त होकर खानजहाँ लोदी को दंड देने श्रौर निजामशाह के राज्य पर अधिकार करने को नियत हुआ। इक खाँ ने वर्षा ऋतु देवल गाँव में विताकर गंगा के किनारे मौजा रामपुर में पड़ाव डाला। जव मालूम हुआ कि श्रभी खानजहाँ बीर से बाहर नहीं निकला है तब पड़ाव को मछलीगाँव में छोड़कर रात्रि में चढ़ाई की श्रौर खानजहाँ के सिर पर पकाएक पहुँच गया। उसने भागने का रास्ता बंद देखकर लड़ाई की तैयारी की, लेकिन जब वादशाही सेना के श्रादमी ऌ्टमार में लगे हुए थे श्रोर सेना नियमित नहीं थी तव खानजहाँ श्रवसर पाकर पहाड़ से निकला और टड़ने की हिम्मत न करके भाग गया । यद्यपि ऐसी प्रवल फौज से वाहर निकल जाना कठिन था श्रीर बहादुर खाँ रहेला तथा कुछ राजपूतों ने परिश्रम करने में कसर नहीं किया पर वादशाही सेना तीस कोस से श्रिधिक चल चुकी थी इसलिए पीछा नहीं कर सकी। इसके अनंतर वह दौलताबाद चला गया, इसलिये श्राजम खाँ निजामशाह के राज्य में अधिकार करने गया। जव यह धारवर से तीन कोस पर पहुँचा तव इसकी इच्छा थी कि केवल कस्वे पर आक्रमण करें श्रीर दुर्ग को दूसरे किसी समय विजय करें। यह दुर्ग अपनी श्र जेयता और श्रपनी सामान की श्रधिकता के लिए द्विण में प्रसिद्ध था। यह ऊँचे पर बना हुआ था, जिसके दोनों स्रोर ग हरी दुर्गम खाई थी। दुर्गवालों ने तीर श्रौर गोली मारकर इन लोगों को रोका और वस्ती के आद्मियों ने अपने असवाव और

याल को खाई के भीतर सुरिचत कर युद्ध का प्रयत्न किया। लाचार होकर कुछ सेना खंदक में पहुँची और बहुत माल छूट लाई। आजम खाँने बड़ी बीरता से रात में पैदल खंदक में पहुँचकर निरीचण कर मालूम किया कि एक ओर एक खिड़ की है, जो पत्थर श्रीर मसाले से वन्द की हुई है और जिसको खोलकर दुर्ग में जा सकते हैं। इसके पास पत्थर फेंकनेवाले श्रस्त्र नहीं थे श्रौर यह किलेदारी की चाल को भी श्रन्छी तरह नहीं जानता था परंतु दुर्ग लेने की इच्छा की। दुर्ग के रक्षक इनकी कार्य दत्तता और युद्ध की वीरता देखकर घत्र गए। २३ जमादिउल् आखोर सन् १०४० हि० को चौथे वर्ष ब्राक्रमण् कर आजम खाँ सरदारों के साथ उस खिड़की से भीतर चला गया। दुर्गाध्यत्त सीदी सालम, एतबार राव का परिवार और मिलकवद्न का चाचा शम्स तथा निजामशाह की दादी बहुत लोगों के साथ गिरफ्तार हुई। वहुत सामान खूट में मिला। दुर्ग का नाम फतेहाबाद रखकर मीर अब्दुहा रिजवी को उसका श्रध्यत्त नियत किया। आजम खाँ को छः हजारी ६००० सवार का संसव मिला। इस प्रकार जब निजामशाह का काम विगड़ गया श्रौर उसका सेनापति मोकर्रव खाँ श्राजम खाँ से क्षमा प्रार्थी होकर वादशाही सेवा में चला आया तब उक्त खाँ रनदौला खाँ वीजापुरी के इस संदेश पर कि यदि तुम्हारे द्वारा आदिलशाह के दोष चमा हो जायँगे तो प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर उसके विरुद्ध वह न चर्लेंगे, मांजरा नदी के किनारे पहुँच कर ठहर गया। दैवात एक दिन शत्रुओं के झुंड ने धावा किया और वहादुर खाँ रहेला और यूसुफ महम्मद खाँ ताशकंदी को घायल कर पकड़ ले गए।

न्दाद्शाही सेना के बहुत से सैनिक मारे गए तथा कैंद हुए। आजम खाँ चतकोवा, भालको श्रौर वीद्र के तरफ गया कि स्यात उन सब को छोड़ाने का अवसर मिल जाय। चुँकि खाने पीने का सामान चुक गया था इसलिए गंगा के पार इतर गया । जव इसे माॡम हुन्ना कि निजामशाह वाले वीजापुरियों से संबंध करने के लिए बालाघाट से हुर्ग परिनदः की श्रोर जा रहे हैं तो यह भी उसी तरफ चला और उक्त दुर्ग को घेर लिया। डखके चारों श्रोर २० कोस तक चारा नहीं मिलता था श्रौर दिना हाथी के काम नहीं चलता था इसलिए यह धारवर चला ाया । उसी वर्ष श्राज्ञानुसार दरवार गया । शाहजहाँ ने इससे कहा कि इस चढ़ाई में दो काम अच्छे हुए हैं —एक खानजहाँ को भगा देना और दूसरे धारवर दुर्ग पर अधिकार कर हेना। साथ ही दो भूलें भी हुई-पहिला मोकर्रव खाँ की प्रार्थना पर वीदर की छोर जाना नहीं चाहता था छौर दूसरे परिंदः दुर्ग विजय नहीं कर सकते थे, तौ भी तुम्हें ठहरना चाहता या। रक्त खाँ ने अपना दोष स्वीकार कर लिया। इससे द्विए का काम ठीक नहीं हो सका था इसलिए यह उस पद से हटा दिया गया।

पाँचवें वर्ष कासिम खाँ जवीनी के मरने पर यह वंगाल का सूवेदार नियुक्त होकर वहाँ गया। वहाँ वहुत से श्रव्छे श्रादमियों को एकत्र किया, जिनमें श्रिष्ठकतर ईरान के श्रादमी ये। ८ वें वर्ष इलाहाबाद का शासक नियुक्त हुश्रा। नवें वर्ष गुजरात का शांताध्यच हुश्रा। जब मिर्जा रुखम सफनी की लड़की, जो शाहजादा मुहम्मद शुजाश्र से ब्याही गई थी, मर गई तब

सन् १०४९ हि० में घाजम खाँ ने घ्रापने लड़की की शाहजादा से शादी करने की प्रार्थना की। इसके गर्भ से सुलतान जैनुल्-श्रावदीन पैदा हुआ। श्राजम खाँ वहुत दिनों तक गुजरात के विस्तृत प्रांत में रहा। चौदहवें वर्ष में श्रावश्यकता पड़ने पर जाम के जमींदार पर चढ़ाई किया श्रौर उसकी राजधानी नवानगर पहुँचा, क्योंकि वहाँ के लोग इसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे। जाम घमंड भूल होश में श्राकर एक सौ कच्छी घोड़े श्रौर तीन लाख महमूदी सिक्का भेंट लेकर श्रधीनता स्वीकार करने के लिए आजम खाँ के पास पहुँचा। शत्रु का प्रदेश होने से वहाँ यही सिका बनता था। यह इस विद्रोही का काम समाप्त कर ऋहमदावाद लौट श्राया । इसके श्रनंतर इसलामावाद मथुरा की जागीर पर नियत होकर वहाँ मंकान और सराय वनवाया है इसके बाद विहार का शासक नियुक्त हुआ। २१ वें वर्ष में काइमीर की स्वेदारी के लिए बुलाया गया। इसने प्रार्थना पत्र दिया कि मुमको उस प्रांत का जाड़ा सहा नहीं है इसलिए वह मिर्जा इसन सफवी के बदले सरकार जौनपुर में नियत किया जाय। २२ वें वर्ष सन् १०५९ हि० (सन् १६४९ ई०) में ७५ वर्ष की श्रवस्था पाकर मर गया। उसके मरने की तारीख 'श्राजम श्रीलिया' से निकलती है। जौनपुर की नदी के किनारे एक बाग अपने शासनारंभ के वर्ष के अंत में बनवाया था, उसीमें गाड़ा गया । उसके वनने की तारीख 'बिहिश्त नेहूम वर छवे श्राव जूय' से निकलती है। इसके लड़कों को अच्छे मनसब मिछे और हर एक का वृत्तांत अलग-अलग दिया गया है। कहते हैं कि भाजम खाँ अच्छे गुणों से युक्त था पर आमिलों का हिसावः

किताव पूरी तौर पर नहीं जानता था। तैमूरी राज्य में बहुत से श्रच्छे काम करके खारंम से श्रंत तक सनमान के साथ बिता दिया। नीयत की सफाई होना चाहिए, जिससे श्राज तक, जिसको सौ वर्ष बीत गए, इसके वंशज हर समय प्रसिद्धि प्राप्त-करते रहे, जैसा कि इस किताव से माळ्म होगा।

#### १०३. आतिश खाँ जान वेग

यह बख्तान बेग रुजिबहानी का पुत्र था, जो औरंगजेब के राज्य के १ म वर्ष में मुहम्मद शुजान्न के युद्ध में मारा गया था। इसके पिता के समय ही से वादशाह जानवेग को पहिचान गए थे। इसने २१ वें वर्ष में आतिश खाँ की पदबी पाई। २५ वें वर्ष में यह सालह खाँ के स्थान पर मीर तुजुक हो चुका था। इसका एक माई मंसूर खाँ कुछ समय के लिए दिचिया का मीर आतिश था और उसके वाद औरंगाबाद का अध्यक्ष हुआ। द्वितीय युसुफ खाँ औरंगजेब के समय कमर नगर अर्थात कर्नूछ का फीजदार था। बहादुर शाह के समय हैदराबाद का नाजिम हुआ। इसीने वलवाई पापरा को मारा था। इसके वंशज अभी भी दिच्या में हैं।

पापरा का संचिप्त वृत्तित यों है कि वह तेलिंगाना का एक छोटा न्यापारी था। औरंगजेव के समय जब मुख्तार का पुत्र रुस्तम दिल खाँ हैद्राबाद का स्वेदार था पापरा अपनी वहिन को मारकर, जो अमीर थी, प्यादे एकत्र कर लिए और पहाड़ में स्थान बनाकर यात्रियों तथा किसानों को छ्टने मारने लगा। फौजदारों तथा जमींदारों ने जब उसे पकड़ने का प्रयत्न किया तब वह यह समाचार पाकर एलकंदल सरकार के अंतर्गत बौलास पर्गना के जमींदार वेंकटराम के पास जाकर उसका सेवक हो गया। कुछ दिनों के बाद वह वहाँ भी डाँके डालने लगा तब जमीं-

दार ने सवूत पाकर उसे कैद कर दिया। जमींदार का लड़का बीमार हो गया, जिससे यह अन्य कैदियों के साथ छुट्टी पाकर भुंगेर सरकार के अंतर्गत तरीक दा परगना के शाहपुर गाँव गया, जो बीहड़ स्थान है और वहाँ के सर्वा नामक लाँकू का साथी हो गया। वहाँ एक दुर्ग वनाकर वह खुल्लमखुला छूट मार करने लगा। रुस्तमदिल खाँ ने कासिम खाँ जमादार को शाहपुर के पास कुलपाक पर्गने का फीजदार नियत कर पापरा को पकड़ने के लिए आज्ञा दी। युद्ध में कासिम खाँ मारा गया और सर्वा भी युद्ध में अपने पियादों के जमादार पुर्दिल खाँ से जगड़ कर द्वंद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें वह मारा गया। अब पापरा ही सर्वे सर्वा हो गया और तारीक दा दुर्ग वनवाने लगा। इसने वारंगल तथा भुंगेर तक धावे किए और उस प्रांत के निवासियों के लिए दुःख का फाटक खोल दिया।

मुहम्मद काम वर्षा पर विजय प्राप्त कर बहाहुर शाह ने युमुफ खाँ रुजविहानी को हैदरावाद का सूचेदार बना दिया छौर हसे पापरा को पकड़ने की कड़ी श्राज्ञा दी। उक्त खाँ ने दिला-वर खाँ जमादार को योग्य सेना के साथ इस कार्य पर नियत किया, जिसने पापरा पर इस समय चढ़ाई की जब वह ज़ड़-पाक का घरा जोर-शोर से कर रहा था। युद्ध में हसे परास्त कर कुलपाक में थाना स्थापित किया। इस बीच पापरा का साला, जो श्रन्य लोगों के साथ शाहपुर में बहुत दिनों से कैंद्र था, इसके साथ कठोर वर्ताव किया जाता था। उसकी स्त्री के सिवा, जो प्रतिदिन इसे भोजन देने जाती थी, श्रीर कोई वहाँ जाने

नहीं पाता था। श्रपनी पत्नी के द्वारा कई रेतियाँ मँगा कर इसने इनसे अपनी तथा अन्य कैदियों की वेड़ियाँ काट डालीं। जिस दिन पापरा मछली का शिकार खेलने शाहपुर के बाहर राया, उसी दिन यह दूसरों के साथ वाहर निकल आया और पहरा देने वाले प्यादों को तथा फाटक पर के रक्षकों को मार, कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यह सुनकर पापरा घवड़ाकर दुर्भ के पास आया पर एक तोप दुर्ग से उसपर छोड़ी गई। उसके भाइयों ने कुलपाक के जमींदारों को ऐसा होने का समा-चार दे दिया था, इसलिए यह छावाज सुनकर दिलावर खाँ तुरंत ससैन्य आ पहुँचा। शाहपुर के पास खूव युद्ध हुआ। पापरा परास्त होकर तारीकंदा भागा। जब यूसुफ खाँ ने यह समाचार सुना तव पहिले अपने सहकारी मुहम्मद भली को इस कार्य पर नियत किया पर बाद को स्वयं उपयुक्त सेना के साथ वहाँ गया और तारीकंदा को नौ महीने तक घेरे रहा। तब उसने प्रतिज्ञा का झंडा खड़ा किया कि जो दुर्ग से बाहर निकंत **ष्ट्रावेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। पापरा** भी छद्म वेश कर दुर्ग के बाहर निकला पर उसी साले के हाथ में पड़ गया और कैंद हुआ। जब वह यूसुफ खाँ के सामने लाया गया तव उसके अंग अंग काटे गए और उसका सिर द्रवार भेजा गया।

शैर

वृद्ध कुपक ने अपने पुत्र से क्वा ही ठीक कहा कि। 'मेरे ऑखों की ब्योति ! तुम वही काटोगे जो बोस्रोगे'।।

#### १०४. ञ्रातिश खाँ हच्शी

द्जिए के शासकों का एक सदीर था। जहाँगीर के समय बह हरवार आया श्रीर इसे योग्य मंसब मिला। इसके वाद जव शाहजहाँ वादशाह हुन्या तत्र इसे प्रथम वर्ष दो हजारी १००० ख्वार का मंसव मिला श्रौर ३ रे वर्ष जव वादशाही सेना दिच्या इराई तब इसे २५००० रु० पुरस्कार मिला श्रीर जब शायस्ता खाँ ह्यानजहाँ लोदी तथा नीजामशाह को दंड देने पर नियत हुआ वव यह साथ भेजा गया । इसके बाद यह दक्षिण की सहायक स्टेता में नियत हुन्ना था न्त्रीर दौलतावाद के घेरे में पहिले सहाबत खाँ खानखानाँ तथा वाद को खानजमाँ के साथ उत्साह से कार्य किया। इसके छानंतर यह द्रवार छाया छीर १३ हें वर्ष खिलश्रत, एक घोड़ा तथा दस सहस्र रुपये पाकर विहार में भागलपुर का फौजदार नियुक्त हुआ। १५ वें वर्ष में जब इस र्जात के अध्यक्ष शायस्ता खाँ ने पालामऊ के भूम्ययाधिकारी पर चढ़ाई की तब यह उसके दाएँ भाग का नायक था। १७ वें वर्ष नाह दरवार आया और एक हाथी भेंट की। ज्ञात होता है कि यह फिर दिचिण में नियत हुआ और २४ वें वर्ष लौटने पर एक दूसरा हाथी भेंट किया। २५ वें वर्ष सन् १०६१ हिट ( १६५१ ई० ) में यह मर गया।

#### १०५. ञ्रालम वारहा, सैयद

यह सैयद हिजन खाँ का भाई था, जिसका वृतांत श्रलग इस पुस्तक में दिया गया है। जहाँगीर के समय में इसे पहिले योग्य मंसव मिला, जो उसके राज्य काल के ऋंत में डेढ़ हजारी ६०० सवार का हो गया। शाहजहाँ की राजगदी के समय इसका मंसव वहाल रखा गया और यह खानखानाँ के साथ-कावुल गया, जो वलख के शासक नज़ मुहम्मद खाँ को, जिसने। उक्त शांत के पास विद्रोह मचा रखा था, दमन करने पर नियत हुआ या। ३ रे वर्ष इसे खिलव्यत, तलवार और पाँच सदी २०० सवार की तरकी मिली तथा यह यमीनुदौला के साथ वरार प्रांतः के अंतर्गत बालाघाट में नियुक्त हुआ। इ ठे वर्ष यह शाहजादाः मुहम्मद शुजान्न का परेंदा के कार्य में त्रानुगामी रहा। शाहजादे ने इसे जालनापुर में थाना बनाकर पाँच सौ सवारों के साथः मार्ग की रचा के लिए छोड़ा। ८ वें वर्ष लाहौर से राजधानी लौटते समय यह इसलाम लाँ के साथ दोखाव के विद्रोहियों को दमन करने में प्रयत्नशील रहा। इसके बाद यह औरंगजेब की सेना के साथ रहा, जो जुमार सिंह बुंदेळा को दंड देने गई थी। ९ वें वर्ष जब दक्षिण बादशाह का द्वितीय बार निवासस्थानः हुआ, तब यह साहू भोसला को दंड देने और आदित खाँ के राज्य को नष्ट करने पर नियुक्त खानजमाँ बहादुर की सेना में नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर दो हजारी

१००० सवार का हो गया। १९ वें वर्ष यह शाहजादा मुरादवर्ष्य के साथ वलख-बद्ख्याँ विजय करने गया। इसके वाद
यह शाहजादा ग्रुजाश्र के साथ बंगाल गया और २४ वें वर्ष
सुलतान जैनुद्दीन के साथ दरवार में आकर सेवा की। इसके वाद
एक घोड़ा पाकर यह लौट गया। जब औरंगजेव वादशाह हुआ
और भाइयों से खूव युद्ध हुए तब यह ग्रुजाश्र की ओर पिहली
लड़ाई में रहा तथा दूसरी में, जो बंगाल की सीमा पर हुई थी,
इसके प्राण जाते जाते वच गए। श्रंत में जब ग्रुजाश्र अराकान
भागा और उसके साथ वारहा के दस सैयदों तथा वारह मुगल
सेवकों के सिवा कोई नहीं रह गया था तब श्रालम भी साथ था।
इसी प्रांत में यह भी गायव हो गया।

# १०६. ञ्रासफ खाँ ञ्रासफ जाही

इसका नाम अबुल् इसन था और यह एतमादुदीला का पुत्र तथा नूरजहाँ वेगम का वड़ा भाई था। जहाँगीर से वेगम की शादी होने पर इसको एतमाद खाँ पदवी मिली और खानसामाँ नियत हुआ। ७ वें वर्ष जहाँगीरी सन् १०२० हि० (१६११ ई०) में इसकी पुत्री अर्जुमंद वानू वेगम की, जो बाद को मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई और जो मिर्जा गियासुदीन आसफ खाँ की पौत्री थी, सुलतान खुर्रम से शादी हुई, जो शाहजहाँ कहलाता था। ९ वें वर्ष इसको आसफ खाँ की पदवी मिली और वरावर तरकी पाते-पाते यह छ हजारी ६००० सवार के मंसव तक पहुँच गया। जिस समय जहाँगीर तथा शाहजहाँ में वैमनस्य हो गया था, उस समय छछ बुरा चाहने वाले शंका करते थे कि आसफ खाँ शाहजादे का पन्न लेता है और वेगम को भाई से रुष्ट करा दिया, जो साम्राज्य का एक स्तंभ था।

शैर

जन स्वार्थ प्रकट होता है तब बुद्धि छिप जाती है । हृद्य के आँखों पर सैकड़ों पर्दे पड़ जाते हैं ॥

उसने इसे अपने षड्यंत्र का विरोधी समस कर आगरे से कोष छाने के वहाने दरबार से हटा दिया, परंतु शाहजहाँ के फतहपुर पहुँच जाने के कारण आसफ खाँ आगरा दुर्ग से कोष को हटाना अनुचित समसकर दरबार छौट आया। यह मथुरा नहीं



आसफ र्खा आसफजाही (पेज ४०२)

पहुँचा था कि शाहजादे के सम्मतिदाताओं ने राय दी कि श्रासफ लाँ से सर्दार को इस प्रकार चले जाने देना ठीक नहीं है और ऐसे अवसर पर ध्यान न देना वुद्धिमानी से दूर है। शाहजादे की मुख्य इच्छा पिता की कृपा प्राप्त करना था, इसिळए उसने वड़ी नम्रता का व्यवहार किया। इसके बाद जब वह पिता का सामना न कर छौटा और मालवा की श्रोर कूच किया तव १८ वें वर्ष में **ज्ञासफ लाँ वंगाल में प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। पर जव यह ज्ञा**त हुआ कि शाहजादा भी बंगाल की ओर गया है तब वेगम ने अपने भतीजे की जुदाई न सह सकने के वहाने उसे घुछवा लिया। २१ वें वर्षे सन् १०३५ हि० (१६२६ ई० ) में जब महाबत खाँ आसफ खाँ की असतर्कता तथा ढिलाई से फेलम के तट पर सफल होकर जहाँगीर पर अधिकृत हो गया तत्र आसफ खाँ ने, जो इस सब **उपद्रव का कारण था, इस छाशुंभ कार्यवाही के हो** जाने पर देखा कि उसके प्रयत्न निष्फल गए और ऐसे शक्तिशाली शत्रु से छुटकारा पाने की आशा नहीं है तव वह वाध्य होकर अटक गया, जो उसकी जागीर में था श्रीर वहाँ शरण ली। महावत खाँ ने अपने पुत्र मिर्जा वहर:वर के अधीन सेना भेजी कि घेरा जोर शोर से किया जाय। इसके बाद स्वयं वहाँ गया और वादा तथा इकरार करके इसे वाहर निकाल कर इसके पुत्र असू तालिन तथा दामाद खली छुहा के साथ अपने पास रचा में रखा। दरवार से भागने पर भी श्रासफ खाँ को वह छोड़ने में बहाने कर रहा था पर वादशाह के जोर देने पर तथा अपने वादे और इकरार का ध्यान कर इसे द्रवार भेद दिया। इसी समय आसफ लॉ रंजाब का प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुआ और वकील का उच पर भी इसे

मिला । इसके वाद सात हजारी ७००० सवार का मंसव मिला । सन् १०३७ हि० ( १६२७ ई० ) २२ वें वर्ष में बादशाह राजौर थाने से दश्मीर से लौटे। मार्ग में उसने मदिरा का प्याला माँगा पर जव उसे छोठ में लगाया तब पी न सका। दूसरे दिन २७ सफर को श्रंतिम सफर को। पड़ाव में बड़ा उपद्रव मचा। श्रासफ खाँ ने खुसरों के लड़के दावरबख्श को कैदखाने से निकाल कर नाममात्र का वादशाह वनाया । उसको विश्वास नहीं होता था पर दृढ़ शपथ खाकर लोगों ने उसे शांत किया तब उसने कृच किया । वेगम शहरयार को वादशाह बनाया चाहती थी इसलिए घासफ खाँ तथा आजम खाँ मीर वख्शी को कैंद्र करने का विचार किया क्योंकि दोनों साम्राज्य के स्तंभ तथा उसके कार्य के विरोधी थे। यद्यपि उसने अपने भाई को वुलाने के लिए आदमी भेजे पर इसने वहाना कर दिया श्रीर उसके पास नहीं गया। वेगम शव के साथ त्रा रही थी। आसफ खाँ ने चंगेज हट्टी थाने से बनारसी नामक हिंदू को, जो इथसाल का मुंशी था और अपनी फुर्ती तथा तेजी के लिए प्रसिद्ध था, शाहजहाँ के पास भेजा। लिखने का समय नहीं था इसलिए मौखिक संदेश भेजा और अपनी मुहर की अँगूठी चिन्ह रूप में दे दी। नौशहरः में रात्रि व्यतीत कर दूसरे दिन पहाड़ों के नीचे आए और भीमवर में पड़ाव डाला। यहाँ शव को कफन देने तथा छे जाने का प्रवंध किया श्रौर उसे लाहौर की नदी (रावी) के उसपार एक वाग में, जिसे बेगम ने बनवाया था, गाड़ने के लिए मेजा। हर एक उँचा या नीचा ठीक सममता था कि यह सब कार्यवाही शाहजहाँ। का मार्ग साफ करने के छिए है और दावरबख्श भोज की भेड़ी

के सिवा कुछ नहां है, इसलिए वे श्रासफ खाँ ही की आज्ञा मानते थे। यह वेगम की श्रोर स्वयं निश्शंक नहीं था और इस कारण सर्तक रहकर किसी को उससे मिळने नहीं देता था। कहते हैं कि यह उसे शाही स्थान से श्रपने यहाँ ळिवा लाया था। जब ये छाहौर से तीन कोस पर थे तभी शहरयार, जो गंजा हो रहा था श्रीर सूजाक से पीड़ित था तथा लाहौर फुर्ती से जा पहुँचा था, सुलतान वन वैठा श्रौर सात दिन में सत्तर लाख रुपये व्यय कर एक सेना एकत्र कर ली और उसे सुलतान दानियाल के पुत्र मिजी वायसंगर के श्रधोन नदी के उसपार भेजा। स्वयं दो तीन सहस्र सेना के साथ लाहौर में रह गया श्रौर भाग्य की कृति देखने लगा।

#### मिसरा

श्राकाश क्या करता है इसकी श्राशा लगाए हुए।

पहिले ही टक्कर में इसकी सेना श्रस्त न्यस्त होकर भाग गई। शहरयार ने यह दुःखप्रद समाचार सुनकर श्रपनी भलाई का कुछ विचार नहीं किया और दुर्ग में जा घुसा। श्रपने हाय से उसने श्रपना पैर जाल में डाल दिया। श्रफसर लोग दुर्ग में जा पहुँचे और दावरविद्या को गही पर विठा दिया। फीरोज खाँ खोजा शहरयार को जहाँगीर के श्रंतःपुर के एक कोने ने, जहाँ वह छिपा था, निकाल लाया और श्रलावर्दी खाँ को सेंप दिया। उसने उसकी करधनी से उसका हाय बाँध कर दावर बिद्या । उसने उसकी करधनी से उसका हाय बाँध कर दावर बिद्या के सामने पेश किया और कोनिंश करने के वाद वह कैद किया गया तथा दो दिन वाद श्रंधा किया गया।

जब शाहजहाँ को यह सब समाचार गुजरात के महाजनों

की चिट्टी से ज्ञात हुआ तव उसने खिद्मतंपरस्त खाँ रजा बहाद्वर को घहमदाबाद से धासफ खाँ के पास भेजा श्रीर अपने हाथ से लिखकर पत्र दिया कि ऐसे समय में, जब आकाश ऋशांत है और पृथ्वी विद्रोही है तब दावर भेख्श तथा श्रन्य शाहजादे मृत्यु के मैदान में भ्रमणकारी बना दिए जायँ तो श्रच्छा है। २२ रवीडल् आखिर (२१ दिसं० सन् १६२७ ई०) रविवार को आसफ खाँ ने दावर वख्श को कैंद कर शाहजहाँ के नाम घोषणा निकलवाई। २६ जमादिउल प्रव्यल (२३ जनवरी सन् १६२८ ई०) को उसे, उसके भाई गशीस्प, सुलतान शहर-यार श्रीर सुलतान दानियाल के दो पुत्र तहमूर्स और होशंग को जीवन कारागार से मुक्त कर दिया। जब शाहजादा भागरे पहुँचा श्रीर हिंदुस्तान का वादशाह हुआ तब आसफ खाँ दारा शिकोह, मुहम्मद ग्रुजाद्य श्रौर श्रौरंगजेव शाहजादों के, जो उसके दौहित्र थे, तथा सर्दारों के साथ लाहीर से आगरा भाग और २ रजन ( २७ फरवरी १६२८ ई० ) को कोर्निश की । श्रासफ खाँ को यमीनुदौला की पदवी मिली और पत्र-व्यवहार में इसे मामा लिखा जाता था। यह वकील नियत हुन्ना और घौजक मुहर इसे मिली तथा ष्ठाठ हजारी ८००० सवार दो अस्पा सेह श्रस्पा का मंसव मिला, जो खब तक किसी को नहीं मिला था। इसके खनंतर जब यमीनुदौला ने पाँच सहस्र सुसज्जित सवार शाहनहाँ को निरीचण कराया तब इसे नौ हजारी ९००० सवार का मंसब मिला श्रीर पचास लाख रुपये की जागीर मिली। ५ वें वर्ष के श्रारंम में यह भारी सेना के साथ बीजापुर के मुहम्मद स्रादिल शाह की दमन करने के लिए भेजा गया। जब यह बीजापुर में पड़ाड़

हाले था तब इसने बाँघने श्रीर मारने में खूब प्रयत्न किया। रणदूलह खाँ हनशी के चाचा खैरियत खाँ और मुल्ला मुहम्मद लारी का दामाद मुस्तफा खाँ मुहम्मद अमीन दुर्ग से बाहर श्राए श्रीर चालीस लाख रुपया देकर संधि कर दुर्ग लोट गए। बीजापुर राजकार्य का प्रधान खवास खाँ राज्य की दुर्दशा तथा शाही सेना में श्रन्न-घास की कभी देखकर उसे ठीक कर ने का पूर्ण प्रयास करने लगा। कहते हैं कि केवल श्रन्न ही की महंगी न थी प्रत्युत्त सभी वस्तुओं की थी यहाँ तक कि एक जोड़ी पैताबा चालीस रुपये को मिलता था श्रीर एक घोड़े की नाल बाँघने को दस रुपये लगते थे। यमीनुदौला वाध्य होकर बीजापुर लोड़ कर राय बाग भौर मिरच गया, जो उपजाऊ प्रांत थे और उन्हें खूब ढूटा। वर्ष के श्राने पर वह लौट श्राया।

कहते हैं कि इसी समय आसफ खाँ आजम खाँ से एकांत में मिला तब आजम खाँ ने कहा कि 'श्रव वादराह को हमारी तुम्हारी आवश्यकता, नहीं है।' आसफ ने कहा कि 'राज्यकार्य हमारे तुम्हारे विना चल नहीं सकेगा'। यह वात वादराह तक पहुँची, जो उसे नहीं पसंद आई। उसने कहा कि 'उसके अच्छे कार्य हमें याद हैं पर भविष्य में वादराही काम से उसे कष्ट नहीं दिया जायगा।' इन सब बातों के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 'प्याले को टेढ़ा रक्खों पर गिरे न।' इसके साथ अतिष्ठापूर्वक व्यवहार में बाल बरावर कभी नहीं हुई। महाबत खाँ की मृत्यु पर ८ वें वर्ष में यह खानलानों अमीरल उमरा नियत हुआ। १५ वें वर्ष सन् १०५१ हि० में यह लाहौर में संग्रहणी रोग से मर गया। कहते हैं कि इसे अच्छा

खाना पसंद था । इसका दैनिक भोजन एक मन शाहजहानी था पर बीमारी के श्रधिक दिन चलने पर इसके लिए एक प्याला चना का जूस काफी हो जाता था। 'जे है अफसोस आसफ खाँ' ( त्रासफलाँ के लिए भाह शोक, सन् १०५१ हि० १६४१ ई०) से इसकी मृत्यु-तिथि निकलती थी। यह जहाँगीर के मकवरे के पास गाड़ा गया । श्राज्ञा के श्रनुसार एक इमारत तथा वाग वनवाया गया। जिस दिन शाहजहाँ इसे वीमारी में देखने गया था उस दिन इसने लाहौर के निवास-स्थान को छोड़ कर, जिसका मूल्य वीस लाख रुपया ऑका गया था, तथा दिही, आगरे और कश्मीर के अन्य मकान और वार्गों के सिवा ढाई करोड़ रुपये मूल्य के जवाहिरात, सोना, चाँदी और सिक्का लिखाकर वाद-शाह को दिखलाया था कि वे जन्त कर लिए जाँय। बादशाह ने उसके तीन पुत्रों श्रीर पाँच पुत्रियों के लिए बीस लाख रुपये छोड़ दिए और लाहौर की इमारत दारा शिकोह को दे दी। वाकी सव ले लिया गया।

श्रासक खाँ हर एक विज्ञान में गम रखता था। वह विशेष कर नियमों को श्रम्छी तरह जानता था श्रौर इसी कारण शाही दफ्तरों में जो पद्वियाँ इसके नाम के साथ लगाई जातों थीं उनमें 'अफलात्नियों की बुद्धि का प्रकाशदाता तथा तर्क शास्त्रियों के हृदय का बुद्धिदाता' लिखा जाता था। यह अच्छा लेखक था श्रौर शुद्ध महावरों का प्रयोग करता था। यह हिसाब किताब अच्छा जानता था। यह स्वयं कोषाधिकारियों तथा अन्य श्रफसरों के हिसाब को जाँचता था। इसके लिए इसे किसी प्रदर्शक की श्रावश्यकता नहीं पड़ती थो। इसके निजी कार्य के व्यय भी

इतने थे कि ध्यान में नहीं लाए जा सकते, विशेष कर चादशाह, शाहजादों तथा बेगमों के बहुधा श्राने जाने में श्रधिक च्यय होता। पेशकश तथा उपहारों के सिवा, जो बड़ी रकम हो जाती थी, इसके खान पान में क्या वैभव न रहता था और वाहर स्रोतर की सजावट तथा तैयारी में क्या न होता था ! इसके नौकर भी चुने हुए थे श्रौर यह उन पर दृष्टि भी रखता था। अपने विता के समान ही यह भी विनम्न तथा मिलनसार था। इस इड़े श्रफसर के पुत्र तथा संबंधीगण का, जो साम्राज्य में ऊँचे पदों पर पहुँचे थे, विवरण यथास्थान इस प्रंथ में दिया गया है। इसकी पुत्री मुमताज महल वीस वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ से व्याही गई थी और चौदह वार गर्भवती हुई। इनमें से चार पुत्र और तीन पुत्रियाँ खपने पिता के राज्य के अंत स्रमय जीवित थीं । बादशाहत के ४ थे वर्ष सन् १०४० हि० (१६३१ ई०) में बुहीनपुर में इस साध्वी स्त्री ने, जिसकी अवस्था ३९ वर्ष की हो चुकी थी, गौहरआरा नामक पुत्री को जन्म देने के बाद ही अपनी हालत में कुछ फर्क होते देखकर वादशाह को बुला भेजने के लिए इशारा किया। वह घवड़ाए डुए छाए और श्रंतिम मिलाप हुई, जिसमें वियोग-काल के कोष को संचित कर लिया। १७ जीकदा, ७ जुलाई सन् १६३१ ई० को ताप्ती नदी के दूसरी छोर जैनावाद वाग में च्यस्थायी रूप से गाड़ी गई। 'जाय मुमताज-महल जन्नत वाद' अर्थात् मुमताज महल का स्थान स्वर्ग में हो (सन् १०४० हि०)।

कहते हैं कि इन दोनों उच वंशस्य पति-पत्नी में श्रात्यंत अस था, जिससे उसके मरने पर शाहजहाँ ने वहुत दिनों तक रंगीन वस्त्र पहिरता, गाना सुनना तथा इत्र लगाना छोड़ दिया था श्रीर मजिलमें रुक गई थीं। दो वर्ष तक हर प्रकार की ऐस की वस्तु काम में नहीं लाए। उसकी संपत्ति का, जो एक करोड़ रुपयों से अधिक की थी, श्राधा वेगम साहिवा को मिला श्रीर श्राधा श्रन्य संतानों में वाँट दिया गया। मृत्यु के छ महीने वाद शाहजादा सहम्मद शुजाश्र, वजीर खाँ। श्रीर सद्रुत्रिक्षा सती खानम शव को श्रागरे लाकर नदी के द्विण पास ही एक स्थान पर गाड़ा, जो पहिले राजा मानसिंह का श्रीर श्रव राजा जयसिंह का था। वारह वर्ष में पचास लाख रुपया व्यय करकें उस पर एक मकवरा वना, जिसका जोड़ हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। श्रागरा सरकार श्रीर नगरचंद पगना के तीस शाम, जिनकी वार्षिक श्राय एक लाख रुपये की थी तथा मकवरे से संलग्न सरायों श्रीर दूकानों की भाय, जो दो लाख रुपये हो गई थी, सब उसके लिए दान कर दी गई।

## १०७. आसफ खाँ ख्वाजा गियासुद्दीन अली कजवीनी

यह आका मुझा दवातदार का पुत्र था। ऐसा प्रसिद्ध है कि यह शाह तहमास्य सफवी का खास मुसाहिब था। इसके अन्य पुत्र मिर्जा बदीवन्जमाँ श्रीर मिर्जा श्रहमद वेग फारस के बड़े नगरों कं वजीर हुए। कहते हैं कि यह शेखुल् शयूख शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के वंश का था, जिसके गुर्णों के वर्णन की आवश्यकता नहीं है और जिसकी वंशपरंपरा अवेवकस्सिद्दीक के पुत्र मुहम्मद तक पहुँचती थी। सूफी विचार में यह अपने चाचा नजीवुदीन सुहरवर्दी के समान ही था। यह विज्ञानों का भांडार था और बगदाद के रोखों का रोख था। यह अवारिकृत मुआरिफ तथा अन्य अच्छी पुस्तकों का लेखक था। यह सन् ६३३ या ६३२ हि॰ (१२३५ ई॰) में मर गया। ख्वाजा गियासुद्दीन अली श्रपनी वाक् शक्ति तथा मनन के लिए प्रसिद्ध था श्रीर उसमें चरसाह तथा साहस भी कम न था। जब यह हिंदुस्तान श्राया तत्र सौभाग्य से श्रकवर का कृपापात्र हुआ और वर्ष्शी नियत हुआ। सन् ९८१ हि० (१५७३ ई०) में यह गुजरात की नौ दिन की चढ़ाई में साय था और विद्रोहियों के साथ के युद्ध में, जिन सवने मिर्जा कोका को अहमदावाद में घेर रखा था, अच्छा कार्य किया, जिससे इसे आसफ लॉं की पदवी मिली। राजधानी को विजयी सेना के प्रत्यागमन-काल में यह उछ

प्रांत का वर्ष्शी नियुक्त हुत्रा कि मिर्जा कोका का सेना के प्रवंध में सहयोग दे। २१ वें वर्ष में यह अन्य अफसरों के साथ ईडर में नियत हुआ, जो अहमदावाद प्रांत के द्यंतर्गत है । इसे विद्रोहियों को दमन. करना था। वहाँ के राज्याधिकारी नारायणदास राठौर ने घमंड से घाटियों से निकल कर युद्ध किया और उसमें द्वंद्व युद्ध भी खूव हुए। शाही हरावल हट गया श्रीर उसका घ्यंच मिर्जा मुक्तीम नक्शवंदी मारा गया तथा पूर्ण पराजय होने को थी कि आसफ खाँ तथा दाएँ वाएँ के सदीरों ने वड़ा प्रयत्न किया और शत्रु परास्त हुए। २३ वें वर्ष के अंत में अकवर ने इसे मालवा तथा गुजरात भेजा, जिसमें यह मालवा के नाजिम शहानुद्दीन श्रहमद खाँ का सहयोग कर मालवा की सेना में दाग की प्रथा जारी करके शीघ्र गुजरात चला जाय। वहाँ के शासक कुलीज खाँ की सहायता कर सेना की हालत ठीक करे तथा उसकी ठीक हालत जाँचे। आसफ खाँ ने शाही श्रज्ञानुसार कार्य किया और सचाई तथा ईमानदारी से किया। सन् ९८९ हि० (१५८१ ई०) में यह गुजरात में मरा। इसका एक पुत्र मिर्जा नूरुद्दीन था। जब सुलतान खुसरो को कैद कर जहाँगीर ने उसको कुछ दिन के लिए आसफ खाँ मिर्जा जाफर की रक्षा में रखा तब नूरुद्दीन, जो श्रासफ खाँ का चचेरा भाई था, श्राप ही खुसरों के पास गया और इसके साथ रहने लगा तथा ऐसा निश्चय किया कि अवसर मिलते ही उसे छुड़ा कर उसका कार्य करे। इसके बाद जब खुसरो खोजा एतबार खाँ की रत्ता में रखा गया तब नूरुद्दीन ने एक हिंदू को अपने विश्वास में लिया, जो खुसरो के पास जाया करता था और उसे खुसरो

के अनुगामियों की एक सूची दी। पाँच छ महीने बाद चार सो आदमी शपथ छेकर एक हुए कि जहाँगीर पर मार्ग में आक्रमण करेंगे। इस दल के एक आदमी ने साथियों से कुछ हो कर इसकी सूचना सुलतान खुरम के दीवान ख्वाजा वैसी को दे दिया। ख्वाजा ने तुरंत शाहजादे से कहा और वह यह समाचार जहाँगीर को दे आया। तुरंत ये अभागे आदमी सामने छाए गए और आज्ञा हुई, जिससे नूरुद्दीन, एतमाहुद्दीला का पुत्र मुहम्मद शरीफ तथा कुछ अन्य आदमी मार डाले गए। एतबार खाँ के हिंदू सेवक के पास से मिली हुई सूची को खानजहाँ छोदी की प्रार्थना पर जहाँगीर ने बिना पढ़े आग में-डलवा दिया, नहीं तो कितनों को प्राण दंड होता।

## १०८. श्रासफ खाँ मिर्जा किवामुद्दीन जाफर वेग

यह द्वातदार श्राका मुहाई कजवीनी के पुत्र मिर्जा वदी बजामाँ का पुत्र था। शाह तहमास्प सफती के राज्य काल में विदी उज्जमाँ काशान का वजीर था श्रीर मिर्जा जाफर वेग ञ्जपने पिता तथा पितामह के साथ शाह का एक दरवारी हो गया था। २२ वें वर्ष सन् ९८५ हि० (सन् १५७७ ई०) में यह पूर्ण यौवन में एराक से हिंदुस्तान श्राया श्रीर श्रपने पितृज्य नियासुद्दीन घ्रली छासफ खाँ वख्शी के साथ, जो ईडर का काम पूरा करके दरवार आया था, अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकवर ने इसे दो सदी मंसब दे कर आसफ खाँकी -सेना में भर्त्ती किया। यह इस छोटी नियुक्ति से अपसन्न हो गया श्रौर सेवा छोड़ कर दरवार जाना वंद कर दिया। वादशाह भी अपसन हो गए और इसे वंगाल भेज दिया, जहाँ की जल वायु अस्वास्थ्यकर थी तथा दृंडित लोग भी वहाँ भेजे जाकर जीवित न रहते थे।

कहते हैं कि मानर शहर का मौलाना कासिम काही, जो एक पुराना शायर था और बिलकुल स्वतंत्र चाल से रहता था, जाफर से आगरे में मिला और इसका हाल चाल पूछा। जब उसने कुल हाल सुना तब कहा कि 'मेरे सुंदर युवक, बंगाल सत जाओ।' मिर्जा ने कहा कि 'में क्या कर सकता हूँ ? मैं

खुदा पर भरोसा करके जाता हूँ।' उस प्रसन्न चित मनुष्य ने कहा कि 'उस पर विश्वास कर मत जाओ। वह वही ख़ुदा है जिसने इमाम हुसेन ऐसे न्यक्ति को कर्वछा मारे जाने के लिए भेजा था।' ऐसा हुआ कि जब मिजी वंगाळ पहुँचा तव वहाँ का श्रांताध्यत्त खानजहाँ तुर्कमान बीमार था श्रीर बाद को मर गया। मुजफ्फर खाँ तुर्वती उसका स्थानापन्न हुआ। श्रिधक दिन नहीं व्यतीत हुए थे कि काकशालों के विद्रोह और मासूम वाँ कावुली के उपद्रव से उस प्रांत में गड़वड़ मच गया। यहाँ तक हालत हुई कि मुजफ्फर खाँ टांडा दुर्ग चला श्राया श्रौर उसमें जा बैठा। क्षिजी उसके साथ था। जब वह पकड़ा जाकर मारा गया तव उसके बहुत से साथी रकम दे कर छुट्टी पाने के लिए रोके गए पर यह अपनी चालाकी तथा घातों के फेर में डाल कर ऐसे देन से छूट कर निकल आया और फतेहपुर सीकरी में सेवा में चएस्थित हुआ। यह घृणा तथा श्रसफलता में चला गया था पर सौभाग्य से फिर लौट कर भाग्य के रिकाव की सेवा में श्राया था इस लिए अकवर ने प्रसन्न हो कर कुछ दिन वाद इसे दो हजारी मंसव श्रौर श्रासफ खाँ की पदवी दी। यह काजी भली के स्थान पर मीर वर्ष्शी भी नियत हुआ और **डद्यपुर के राणा पर भेजा गया। इसने** श्राक्रमण करने, ऌटने, सारने तथा ख्याति लाभ करने में कसर नहीं की। ३२ वें वर्ष र्से जब इस्माइल कुळी खाँ तुर्कमान को दरों को खुला छोड़ देने के कारण भत्सेना की गई, जिससे जलालुदीन रोशानी निकल ाचा, तव श्रासफ खाँ उसका स्थानापत्र नियत हुत्रा श्रीर सवाद का थानेदार हुआ। ३७ वें वर्ष सन् १००० हि० (१५९२

ई० ) में जब जलाल रोशानी, जो तृरान के वादशाह श्रव्दुहः खाँ के यहाँ गया था पर श्रासफल छीट भाया था, तीराह में उपद्रव मचाने लगा तथा श्रफीदी श्रौर श्रोरकजई अफ़ग़ान उससे मिल गए तव आसफ खाँ उसे नष्ट करने भेजा गया। सन् १००१ हि० ( १५९२-३ ई० ) में इसने जैन खाँ कोका के साथ जलाल को दंड दिया श्रौर उसके परिवार, वहदत श्रली, जो उसका भाई कहा जाता है तथा दूसरे संगे संवंधियों को, जो लग-भग चार सौ के थे, गिरफ्तार कर लिया और श्रकवर के सामने पेश किया । ३९ वें वर्प में जब मिजी यूसुफ खाँ से कश्मीर ले लिया गया श्रीर श्रहमद वेग खाँ, मुहम्मद कुली श्रफशार, हसनश्ररब और ऐमाक बदल्शी को जागीर में दिया गया तब आसफ खाँ जागीरदारों में उसे ठीक-ठीक बॉटने के लिए वहाँ भेजा गया। इसने केशर तथा शिकार को खालसा कर दिया श्रीर काजी अली के बंदोवरत के अनुसार इकतीस लाख खरवार तहसील निश्चित किया । प्रति खरवार २४ दाम का निख्य कर जागीर का ठीक-ठीक वॅटवारा करके यह तीन दिन में काश्मीर से लाहौर पहुँच गया । ४२ वें वर्ष में आसफ खाँ कश्मीर का प्रांताध्यक्ष नियत हुन्ना क्योंकि वहाँ के जागीरदारों के त्रापस के भगड़े से वह प्रांत विशृंखल हो रहा था। ४४ वें वर्ष में सन् १००४ हि० के त्रारंभ में यह राय पत्रदास के स्थान पर दीवाने कुल ।नियतः हुआ और दो वर्ष तक उस कार्य को बड़े कौशल से निभाया। जब १०१३ हि० ( १६०४–५ ई० ) में सुलतान सलीम विद्रोह का विचार छोड़कर मरियम मकानी की मृत्यु के श्रवसर पर शोक मनाने के लिए अपने पिता के पास चला आया और बारह

दिन गुसुलखाने में बंद रहने पर उस पर ऋपा हुई तथा यह निश्चित हुआ कि वह गुजरात का शांत जागीर में छे लेवे और इलाहाबाद तथा बिहार प्रांत, जिसे एसने विना त्राज्ञा के अधिकृत कर र खा है, दे दें। तब विहार की सूबेदारी आसफ खाँ को दे दी गई और उसका मंसव बढ़ाकर तीन हजारी करके उस प्रांत का शासन करने भेज दिया गया। जब जहाँगीर बादशाह हुआ तब आसफ खाँ चुलाया जाकर सुलतान पर्वेज का अभिभावक नियत हुआ। यह राणा को दंड देने भेजा गया, जो उस समय श्रावश्यक हो पड़ा था पर सुलतान खुसरो के विद्रोह के कारण बुला लिया गया। २ रे वर्ष सन् १०१५ हि० ( १६०६-७ ई० ) में जब जहाँगीर कावुल की श्रोर चला तक यह शरीफ खाँ अमीरुङ् उमरा के स्थान पर, जो कड़ी बीमारी के कारण लाहौर में रुक गया था, विकील नियत हुआ और इसका मंसव पाँच हजारी हो गया तथा इसे जड़ाऊ कलमदान मिला। द्चिण के प्रधान पुरुषों ने, मुख्यतः मलिक अंवर हवशी ने अकवर की मृत्यु पर चहंडता आरंभ कर दी और शाही अफसरों से वाला-वाट शंत के घनेक भाग छीन लिए। खानखानों ने घारंभ ही में क्क दलवंदी तथा ईच्यी से इन ब्वालाश्रों को वुस्ताने का प्रयतन नहीं किया और एन्हें बढ़ने दिया। बाद को जब इधर ध्यान दिया तथा जहाँगीर से सहायता माँगी तव उसने सुलतान पर्वेज को आसफ खाँ मिर्जा जाफर की श्रमिभावकता में वहाँ नियुक्त कर दिया और इसके अनंतर क्रमशः वड़े वड़े अफसरों को जैसे राजा मानसिह, खानजहाँ लोदी, श्रमीहल् रमरा, खानेश्राजम और श्रव्हुहा खाँ को भेजा जिनमें प्रत्येक एक एक राज्य विजय कर सकता या

पर शाहजादे में सेनापतित्व के स्रभाव, स्रधिक मदिरा पान तथा ॡटमार की चढ़ाइयों के कारण कार्य ठीक नहीं चला। इसके विपरीत श्रफसरों के कपटाचरण से हर एक बार जब जब वह सेना को वालाघाट ले गया तव तव उसे श्रयफल होकर श्रयस्मान के साथ लौट छाना पढ़ा । इन विरोधों के कारण त्रासफ साँ का कोई उपाय ठीक नहीं वैठा। अंत में यह ७ वें वर्ष सन् १०२१ हि० (१६१२ ई०) में बीमारी से मर गया। 'सद हैफजे आसफ खाँ' अर्थात् आसफ खाँ केलिए सौ शोक (१०२१ हि॰) से मृत्यु की तारीख निकलती है। यह अपने समय के अदि-वीयों में था। हर एक विज्ञान को खूव जानता तथा विद्वता में पूर्ण था। इसकी तीव बुद्धि श्रीर ऊँची योग्यता प्रसिद्ध थी। यह स्वयं बहुघा कहता कि 'जो मैं सरसरी दृष्टि से देखने पर नहीं समम सकता वह निरर्थक ही निकलता है। कहते हैं कि यह वहुत सी पंक्ति एक साथ पढ़ सकता था। वाक्शिक, कौशल तथा श्रार्थिक श्रौर नैतिक कार्य करने में श्रप्रगार्य था। यह वाद्य तथा त्रांतरिक गुर्गों से शोभित था। कविता तथा मनो-रंजक साहित्य में इसकी भच्छी पहुँच थी। बहुतों का विश्वास था कि रोख निजामी गंजवी के समय के बाद खुसरो और शीरीं के कथानक को इससे अच्छा किसी ने नहीं कहा है।

शैर

[ यहाँ दस शैर दिए गए हैं, जिनका अर्थ देना आवश्यक नहीं है।]

कहते हैं कि फूलों, गुलाव बाड़ी, वाग तथा क्यारियों से इसे बड़ा शौक था और अपने हाथ से बीज तथा कलम लगाता। यह प्रायः फावड़ा लेकर काम करता। इसने वहुत सी औरतें इकट्ठी कर लीं। अपनी अंतिम बीमारी के समय इसने एक सौ सुंदरियों को विदा कर दिया। इसने वहुत से लड़के लड़की पैदा किए पर कोई पुत्र प्रसिद्ध नहीं हुआ। मिर्जा जैनुल्आवदीन हेढ़ हजारी १५०० सवार के मंसव तक पहुँच कर शाह- जहाँ के दितीय वर्ष में मर गया। इसका पुत्र मिर्जा जाफर, जो अपने पितामह का नाम तथा उपनाम रखेथा, अच्छी कविता लिखता था। हर ऋतु में जानवर एकत्र करने की इसे रिच थी। इससे जाहिद खाँ कोका और सैफ कोका के पुत्र मिर्जा साकी से चनी मित्रता थी तथा शाहजहाँ उन लोगों को तीन यार कहता था। अंत में मंसव छोड़कर यह आगरे गया। शाहजहाँ ने इसकी वार्षिक वृत्ति बाँध दी, जो औरंगजेव के समय बढ़ाई गई। यहें सन् १०९४ हि० (१६८३ ई०) में मरा। यहाँ तीन शैर उसीके दिए हैं, जिनका अर्थ देने की आवश्यकता नहीं है।

श्रासफ खाँ का एक श्रन्य पुत्र सुहराव खाँ था। शाहजहाँ के समय डेढ़ हजारी १५०० सवार का मंसव पाकर मरा। दूसरा मिर्जा श्रली श्रसगर था। भाइयों में यह सबसे वढ़कर क्यसनी श्रीर उच्छुंखल था। जवान नहीं रोकता था श्रीर वहुधा समय तथा स्थान का विना विचार किए बोल देता था। परेंदा की चढ़ाई में इसने शाह शुजाश श्रीर महावत खाँ श्रमीरल् उमरा में मगड़ा करा दिया। इसके वाद जुमार वुंदेला की चढ़ाई में तियुक्त हुआ। जव धामुनी हुर्ग का श्रध्यक्त रात्रि के श्रंधकार में बाहर निकला तब सैनिक भीतर धुस गए श्रीर छटने लगे। खानदीराँ को वाध्य होकर इसे रोकने के लिए दुर्ग में जाना पड़ा।

एक आदमी ने पुकारा कि दिल्ला के एक वुर्ज में बहुत से शतुः दिखलाई पड़ रहे हैं। अली असगर ने कहा कि मैं जाकर चन्हें पकड़ेंगा। खानदीरों ने रोका कि ऐसी रात्रि में इस प्रकार के उपद्रव में जाना ठीक नहीं है जब शतु और मित्र की पहचान नहीं पड़ रही है, पर उसने नहीं माना और चला गया। जब वह दुर्ग की दीवाल पर चढ़ गया तब एकाएक मशाल का गुल, जिसे छुटेरों ने माल देखने के लिए बाल रखा था, बास्द के ढेर पर गिर पड़ा, जो वुर्ज के नीचे जमा था। कुल वुर्ज दोनों ओर की अससी अससी गज दीवाल सहित, जो दस गज मोटी थी, हवा में उड़ गया। अली असगर, उसके कुछ साथी तथा कुल छुटेरे, जो दीवाल पर थे, नष्ट हो गए। मोतमिद खाँ की पुत्री इसके गृह में थी पर निकाह नहीं हुआ था, इसलिए वह वादशाह की आज्ञा से खानदौराँ को व्याही गई।

## १०६. श्रासफुद्दोला श्रमीरुल् मुमालिक

यह निजामुल् मुल्क श्रासफजाह का तृतीय पुत्र था। इसका चास्तविक नाम सैयद महम्मद था । अपने पिता के जीवन ही में इसे खाँ की पदवी तथा सलावत जंग वहादर नाम मिला था और हैदराबाद का प्रांताध्यच नियत हुआ था। पिता की मृत्यु के वाद सलावत जंग नासिर जंग के साथ मुजफ्तर जंग का विद्रोह दमन करने के लिए पांडिचेरी गया । नासिर जंग के मारे जाने पर यह मुजफ्कर जंग के साथ लौटा। जब मार्ग में मुजफ्फर जंग अफगानों द्वारा मारा गया तब सलावत जंग गद्दो पर वैठा क्योंकि श्रन्य भाइयों से यही वड़ा था । बादशाह अहमदशाह से इसे मंसद में तरकी तथा श्रासफुदौला जफर जंग की पदवी मिली । इसके वाद इसे श्रमीरुल् सुमालिक की पद्वी मिली। इसके मंत्री राजा रघुनायदास ने हैट पहिरने वाळे फरासीसियों की पल्टन को, जो मुजफ्कर जंग के साथ त्राई थी, शान्त कर सेवा में छे लिया । सन् ११६४ हि० ( १७५१ ई० ) में सलावत जंग धौरंगावाद आया श्रौर मराठों के श्रांत पर श्राक्रमण किया। श्रांत में संधि हो जाने पर छौट श्राया। मार्ग में रघुनाय दास सैनिकों द्वारा मारा गया श्रीर रुक्तुदौला सैयद लश्कर खाँ प्रधान श्रमात्य हुश्रा। इसके दूसरे चर्ष इसका चड़ा भाई गाजीउद्दीन खाँ फीरोज जंग दक्षिण के शासन पर नियत होकर मराठों के साथ औरंगावाद आया श्रीर

यद्यपि वह शीन ही मर गया पर मराठों ने उसके सनदों के जोर पर खानदेश का बहुत छंश तथा श्रीरंगावाद का कुछ ग्रंश छे लिया। इसका कुल गृह-कार्य इसके पूरे राज्य-काल भर श्रफसरों की राय पर होता रहा। जब दिन्या का प्रवंध-भार इसके भाई निजामुद्दीला श्रासफजाह को बादशाह ने दे दिया, जो पिहले युवराज घोषित हो चुका था और शासन कार्य भी जिसे मिल चुका था, तब इसको श्रलग होना ही पड़ा। यह कैदलाने में सन् ११७७ हि० (१७६३ ई०) में मरा और प्रसिद्ध यह हुआ कि इसके रक्षकों ने इसे मार डाला।

#### ११०. खानदौराँ ग्रमीरुल् उमरा ख्वाजा ग्रासिम

यह श्रन्छे खानदान का था। इसके पूर्वज बद्खशाँ से हिंदुस्तान त्राकर त्रागरे में बस गए। इनमें से कुछ सैनिक होकर और दूसरों ने फकीरी लेकर दिन विताये। इसका घड़ा भाई ख्वाजा महम्मद जाफर एक सच्चा फक्कीर था। शेख श्रव्दुला वाएन मुलतानी श्रीर इससे जो मगड़ा धर्म के विषय में महम्मद फर्रुखसियर बादशाह के तीसरे वर्ष में चला था, वह लोगों के मुँह पर था। ख्वाजा महम्मद वासित ख्वाजा महम्मद् जाफर का लड़का था। यह छारंभ में सुलतान छाजीसुरशान के वालाशाही सवारों में छोटे मंसव पर भरती हुआ। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु पर श्रपने पिता के बुलाने पर यह बंगाल से आगरे को चला तब अपने पुत्र फर्रखिसयर को उक्त प्रांत में छोड़ गया और यह भी उसी के साथ नियत हुआ। यह व्यवहार-कुशल तथा योग्य था इसलिए कुछ दिनों में महम्मद फर्रुलसियर से हिलमिलकर हर एक कामों में हस्तचेप करने लगा। दूसरे ताल्लुकेदारों ने यहाँ तक शिकायत लिखी कि सुलतान अजी-मुश्शान ने इसको अपने यहाँ वुला लिया। जब बहादुर शाह मर गया और अजीमुश्शान अपने भाइयों से लड़कर मारा गया तक महम्मद फर्रुखिसयर ने वादशाही के लिये वारहा के सैयदों के साथ अपने चचा जहाँदार शाह से छड़ने की तैयारी की तब यह उसके पास पहुँचा और इस पर कृपा तथा विश्वास वढ़ने से यह दीवाने खास का दारोगा नियत हुआ, मनसव वड़ा और

श्रशरफ खाँकी पदवी पाई। इसके बाद कुछ दिनों तक दीवाने खास के दारोगा के पद के साथ मीर त्यातिश का भी काम करता रहा। इसके छानंतर जब महम्मद फर्रेलिसियर चचा पर विजय पाकर दिही पहुँचा तब पहिले वर्ष इसका मंसव बढ़कर सात हजारी ७००० सवार का हो गया श्रीर झंडा, डंका तथा समसामुदौरा खानदौराँ बहादुर मनसूर जंग की पदवी पाई । श्रो**छे** श्रादमियों की राय, वादशाह की अनुभव-हीनता और वारहा के सैयरों के इठ से बादशाह श्रौर सैयदों के बीच जो भित्रता थी वह वैमनस्य में वदल गई परंतु इसने दूरदर्शिता से वादशाह की राय में शरीक रहते हुए भी सैयदों से विगाड़ नहीं किया। दूसरे वर्ष जव ध्यमीरुल् उमरा हुसेन ध्रलोखाँ निजामुल् मुल्क फतेह जंग बहादुर के स्थान पर दक्षिण का सूचेदार नियत हुआ तव यह नायव मीर वर्ष्शो नियत हुआ। उसी समय महम्मद भमोन लॉ बहादुर की जगह पर यह दूसरा वर्ष्शी हुआ। इसके श्रनंतर गुजरात का सूवेदार नियत हुआ और हैदर कुली खाँ, जो सूरत वंदर में सुतसदी था, इसका प्रतिनिधि होकर वहाँ का काम करता रहा।

जव मुहम्मद शाह बादशाह हुआ और पहिले ही वर्ष हुसेन अली खाँ मारा गया तव उसके साथ की सेना ने झुंड-झुंड होकर और उसका भांजा सैयद गैरत खाँ ने अपनी सेना के साथ बादशाह के खेमे पर आक्रमण किया। बादशाह अपने हितैषियों की राय से हाथी पर सनार होकर खेमे के फाटक पर ठहरा। खानदीराँ ठीक युद्ध के समय अपनी सेना के साथ आकर हरावल नियत हुआ और गैरत खाँ के मारे जाने पर तथा उपद्रव के शानत होने पर इसे अमीरुल उमरा की पदनी मिछी और मोर वर्षशी

्रित्यत हुआ। यह बहुत दिनों तक उक्त पद पर हढ़ता से रहा। यह अच्छी चाल का या और भाषा पर अच्छा अधिकार या। विद्वानों और पंडितों का सत्संग इसे प्रिय या, इसिलए इसके साथ विद्वान लोग वरावर रहते थे। गरीबों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता या और बराबर वालों से उचित वर्ताव रखता था। जो कोई इसकी जागीर से आवा उसको सेना में भर्ती करता था, क्योंकि उसको अच्छा सममता था। वादशाही सामिलों में अनुभव नहीं रखता था।

कहते हैं कि जब बंगाल का सूबेदार जाफर खाँ मर गया श्रौर उसका संवंधी शुजाउदौला उसके स्थान पर नियत हुआ, तब बादशाही भेंट के सिवाय, इसके लिये भी धन भेजा। इसने भेंट के साथ वह रुपया भी बादशाही कोप में जमा कर दिया। राजा लोग वहुधा इससे परिचय रखते थे। जब मालवा में सरहठों का उपद्रव हुआ तब सन् ११४७ हि० में राजाओं के साथ इन्हें दंड देने के लिए रवाना हुआ। दूसरी सेना एतमा-·द्ध**री**ला कमरुदोन खाँके श्रधोन थी। खानदौराँ का सामना मल्हार राव होलकर से हुआ और जब कोई चपाय नहीं चला तब ·संधि कर लौट गया। सन् ११४९ हि० में जब बाजी राव ने दिही · तक पहुँचकर उपद्रव किया तत्र यह नगर से वाहर निकला और वाजी राव लौट गए। सन् ११५१ हि० में नादिर शाह हिंदुस्तान व्याया और महम्मद शाह उसका सामना करने की इच्छा से करनाल पहुँचा, तब श्रवघ का सूचेदार वुरहानुल् मुल्क सन्नादत -खाँ, जो पीछे रह गया, शीघ्र यात्रा करके सेवा में पहुँचा। उसने - प्रश्नी सेना के पिछके भाग के छटे जाने का समाचार पाकर

ईरानी सेना पर चढ़ाई कर दी। खानदौराँ भी पीछे से उसकी सहायता को खपनी सेना के साथ गया। दोनों सेनाश्रों में लड़ाई होने लगी। खानदौराँ हढ़ता से खूव लड़ा श्रौर इसके वहुत से साथी मारे गए। यह स्वयं भी गोली से घायल होने पर खेमें में लाया गया श्रौर दूसरे दिन मर गया। इसके तीन लड़के, जो साथ थे और इसका भाई मुजफ्कर खाँ, जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था श्रौर छुछ दिनों तक अजमेर का स्वेदार रह चुका था, इख युद्ध में मारे गए। ख्वाजा धाशोरी नामक उसका लड़का, जो केंद्र हो गया था, मुहम्मद शाह बादशाह के राज्य में अपने पिता की पदवी पाकर सन् ११६७ हि० में भीर श्रातिश नियत हुआ, श्रौर आलमगीर द्वितीय के पहिले वर्ष में श्रमीकल उमरा होकर इक दिन बाद मर गया।

नादिर शाह का उल्लेख हुआ है इसलिए उसका कुछ हाट लिखना आवश्यक है। वह करकल्क जाति का था, जो अकशाद तुर्कमानों का एक भेद है। पिहले यह जाति तुर्किस्तान में वसी थी और तूरान के मुगोलियों के समय में वहाँ से निकल कर आजरवईजान में जा वसी। शाह इस्माइल सफवी के राज्य में आगे कूचकर खुरासान के अंतर्गत अनीर्वद महाल के कोंकान में, जो महा हद के उत्तर मर्व से वीस फर्सख दूर पर वसा हुआ है, आ वसी । यह सन् ११०० हि० में पैदा हुआ और दादा के नाम पर उसका नाम नजरकुली रखा गया। सुल्तान हुसेन सफवी के राज्य के अंत में दंड देने में दिलाई होने से राज्य में उपद्रव मच गया था अंत में दंड देने में दिलाई होने से राज्य में उपद्रव मच गया था अंत में इर एक को वादशाह बनने का शौक हो गया था। खुरान सान और कंचार में अव्दाली तथा गिलजः अफगानों ने अधिन

कार कर लिया खौर रूमियों ने सीमा पर अधिकार करनः भारंभ कर दिया। इसने भी अपने देश में विद्रोही होकर पहिले श्रपने जाति वालों को, जो उसकी वरावरी करते थे... युद्ध कर श्रधीन किया और फिर अफगानों को युद्ध में मार कर उनकी चढ़ाइयों को रोका। इसके अनंतर मशहद विजय कर सन् ११४१ हि० में इसफहान ले लिया। सन् ११४५ हि० में क्स की सेना को परास्त कर पाँच शतों पर संधि की। पहिली यह कि रूम के विद्वान इमामिया तरिके को कचा धर्म-समझें। दूसरी यह कि इस मजहव के भी श्रादमी हर एक भेद में शरीक होकर जाफरी नीमाज पढ़ें। तीसरी पद कि प्रति वर्ष ईरान की श्रोर से एक मीरहज्ज नियत होगा, जिसका सम्मान किया जाय । चौथीं यह कि ईरान और रूम देश के जो गुलाम जिस किसी के पास हों वह मुक्त कर दिये जाँय श्रौर **उनका वेंचना श्रोर खरीदना नियमित न हो । पाँच**वीं यह कि एक दुसरे के वकील दोनों द्रवार में उपस्थित रहें, जिसमें राज्य के सब काम वहीं निपटा दिए जावें। यह ११४७ हि० में गद्दी पर वैठा और ११५१ हि० में भारत श्राया । नुहम्मद शाह ने संधि कर बहुत धन, सामान तथा शाहजहाँ का वनवाया तस्त ताऊस स्रोंप दिया । ११५२ हि० में यह छौट गया और कुछ देश ईरान, वळख तथा ख्वारिज्म पर श्रिधिकृत हो गया। ११६० हि० में उसके पारवैवर्ती लोगों ने रात्रि में खेमे में घुस कर इसकी खाम कर दिया। इसके अनंतर इसके कई पुत्र गदी पर बैठे पर र्ऋत में नाम के सिवा कुछ न वच रहा।

# १११. इखलाक खाँ हुसेनवेग

यह शाहजहाँ के वालाशाही सवारों में से था। जब शाह-

जहाँ गद्दी पर वैठा तव पहिले ही वर्ष इसे दो हजारी ८०० सवार का मंसव श्रीर ६०००) रू० नकद पुरस्कार देकर वुर्हान पुर प्रांत का दीवान नियत किया। तीसरे वर्ष मंसव में २०० सवार वढ़ाए गए। चौथे वर्ष श्रजमेर का फौजदार नियत हुआ। १३ वें वर्ष सन् १०४९ हि० में इसकी मृत्यु हुई। इसका पुत्र नईम वेग पाँच सदी २२० सवार का मंसव पाकर १५ वें वर्ष में मर गया।

# ११२. इखलास खाँ शेख आलहिंदयः

यह कुतुवुद्दीन खाँ शेख खूबन के लड़के किशवर खाँ शेख इत्राहीम खाँ का पुत्र था, जिसका वृत्तांत लिखा जाता है। शेखा इत्राहीम जहाँगीर के पहिले वर्ष में एक हजारी ३०० सवार का मंसव और किशवर खाँ की पदवी पाकर तीसरे वर्ष रोहतास का श्रध्यक्ष नियत हुआ। चौथे वर्ष दरवार श्राकर दो हजारी २००० सवार का मनसव पाकर चन्जैन का फौजदार हुआ। ७ वें वर्ष शुजाश्रत खाँ और उसमान श्रफगान के युद्ध में, जो उड़ीसा की **घोर** से लड़ने श्राया था, वहादुरी से लड़कर मारा गया । शेख श्रालहिंदयः योग्य मंसव पाकर शाहजहाँ के ८ वें वर्ष में शाहजादा औरंगजेव के साथ नियत हुआ, जो जुभार सिंह बुंदेला को दंड देनेवाली सेना का सहायक नियुक्त हुआ था। १७ वें वर्ष इसका मंसव वढ़कर डेढ़ हजारी १००० ु सवार का हो गया और यह कालिंजर का दुर्गाध्यक्ष नियत हुआ। १९ वें वर्ष शाहजादा सुरादवख्श के साथ वलख श्रीर बद्ख्शाँ को चढ़ाई पर नियत हुआ। इसका मंसव दो इजारी १००० सवार का हो गया तथा इखळास खाँ की पद्वी मिली। २० वें वर्ष जुम्लतुल् मुल्क सादुहा खाँ के प्रस्ताव पर, जो उक्त शाहजादा के लौटने पर वलख का प्रवंध करने गया था, इसका मंसव ५०० सवार का वढ़ाया गया और झंडा मिला। २१ वें वर्ष वहाँ से लौटने पर श्राज्ञा के श्रनुसार शाहजादा श्रीरंगजेव से

ञ्चलग होकर दरवार पहुँचा। इसके वाद झंडा पा कर प्रसन्न ्हुआ। २२ वें वर्ष इसका मंसव वढ़कर ढाई हजारी २००० -सवार का हुआ और शाहजादा श्रौरंगजेव के साथ कुंघार गया। २३ वें वर्ष पाँच सदी मंसव वढ़ा और २५ वें वर्ष ढंका मिला। यह दूसरी वार एक शाहजादा के साथ उसी स्थान को गया। २६ वें वर्ष शाहजादा दाराशिकोह के साथ उसी चढ़ाई पर जाते समय खिल अत और चाँदी के जीन सहित घोड़ा पाकर सन्मा-**दित हुआ। वहाँ से सस्तम खाँ के साथ बुस्त पर अधिकार** करने में वहादुरी दिखलाई। २८ वें वर्ष जुम्लतुल् मुल्क के साध दुर्ग चित्तौड़ उजाड़ने गया। ३० वें वर्ष मोश्रज्जम खाँ के साथ दक्षिण के सहायकों में नियत होकर वहाँ के सूवेदार शाहजादा श्रीरंगजेव के पास गया। श्रदिलखानियों के साथ युद्ध में जंघे में भाला लगने से घायल हो गया। इसके पुरस्कार में ३१ वें वर्ष इसका मंसव वढ़कर तीन हजारी १००० सवार का हो गया। इसके वाद का हाल नहीं मिला।

#### ११३. इखलास खाँ इखलास केश

यह खत्री जाति के हिंदू का लड़का था। इसका श्रसल जाम देवीदास था। इसके पूर्वज कलानौर में, जो दिली से ४० कोस पर है, कानूनगोई करते थे। यह अल्पावस्या से पढ़ने लिखने में लगा था श्रीर राजघानी दिल्ली में रहते हुए इसने ब्यालिमों श्रीर फक्षीरों का सत्संग करने से योग्यता प्राप्त कर त्ती। यह सैयद अन्दुङ्घा स्यालकोटी का शिष्य था, इसलिए इसके द्वारा श्रोरंगजेव की सेवा में पहुँचकर इखलास केश की पदवी पाई। छोटा मंसव पाकर २५ वें वर्ष में मोदीखाने का. २६ वें वर्ष नमाजखाने का और २९ वें वर्ष प्रधान पत्रों का क्टेखक नियत हुआ। ३० वें वर्ष यार अलीवेग के स्थान पर सीरबङ्शी रुहुहा खाँका पेशकार नियुक्त हुआ। ३३ वें वर्ष शर्क़द्दीन के स्थान पर खानसामाँ कचहरी का वाकियानवीस इक्षा और इसके वाद वीदर शांत के कुछ भाग का अमीन नियत इत्या। ३९ वें वर्ष महम्मद काजिम के स्थान पर इंदौर प्रांत का कासीन तथा फौजदार नियत हुआ। उसी वर्ष इसका मंसद चार खदी ३५० सवार का हुआ। ४१ वें वर्ष रहुहा खाँ खानसामाँ का पेशकार पुनः नियत हुआ। ५० वें वर्ष कृपा करके इसका नाम सङ्म्मद् रखकर शाहश्राखम वहादुर का वकील नियत किया। -औरंग्रजेव के मरने पर श्राजमशाह एक वकालत के कारण इससे कारसन्न था, इसलिए वसालत खाँ मिर्जा सुलतान नजर के द्वारा

इसकी निर्दोपिता स्वीकार कर इसे औरंगावाद में रहने दिया। वहादुरशाह का अधिकार होने पर सेवा में उपस्थित होने पर इसका मंसव वढ़कर ढाई हजारी १००० सवार का हो गया श्रीर इखलास खाँ की पदवी और अर्ज-सुकरेर का पद मिला। कहते हैं कि जब यह अपना काम सुनाने के लिए दरबार में उपस्थित होता, तव बादशाह के भी विद्वान होने के कारण मुकदमों के सिलसिले में इल्मी वहस होने लगती । दूसरे पदाधिकारी चुप होकर श्रापस में इशारा करते थे कि श्रव रहस्य का पर्दा उठने वाला है, सांसारिक वार्ते वंद कर देना चाहिए। उस समय वादशाह और वजीर की हिम्मत बहुत ऊँचे चढ़ गई थी, इसलिए कोई: दरख्वास्त पेश न हुई। उक्त खाँ ने, जो मुतसदीगिरी के समय श्रपनी कड़ाई के लिए प्रसिद्ध था, खानखानाँ से प्रगट किया कि बादशाह का कृपा-बृक्ष सिवाय श्रयोग्य के योग्यों के लिए फल नहीं लाता है। खानखानाँ इस अपकीर्ति को सचाई को अपने से संवंध रखता हुन्ना समझकर इखलास खाँ के पीछे पड़ गया। उक्त खाँ ने भी आद्मियों की कहा सुनी को पसंद न कर उसः काम से हाथ खींच छिया घौर उस पद पर मुस्तैद खाँ महम्मद साको नियत हुन्ना। जहाँदार शाह के समय में जुल्फिकार खाँ ने पहिले पद के सिवाय दीवान-तन का पद भी देकर इसे अपनाः मित्र बनाया । फर्रेखसियर के समय में जब युद्ध का शोर मचाः भौर कुछ सर्दार इस पर नजर रखे हुए थे तब कुतवुल् मुल्क श्रौर हुसेन श्रली ख़ाँ ने पुरानी जान पहिचान का विचार कर इसको इसके देश कस्वा जान सहतः रवाना कर दिया श्रौर इसके बाद वादशाह से प्रार्थना कर इसकी पुरानी जागीर श्रौरः

#### ( ४३३ )

मंखव को वहाली का आज्ञा पत्र भेजवा दिया। यहाँ प्रिवहीं स्वतंत्र स्वभाव के कारण नौकरी नहीं करना चाहता था पर दोनों भाइयों के कहने से इसने सेवा कर लिया और भीर मुंशी के पद पर तथा अपने समय की घटनाओं का इतिहास लिखने पर नियत हुआ। महम्मद फर्र खिसयर के हटाए जाने के बाद सात हजारी मंखव तक पहुँचा और महम्मदशाह के राज्य-काल में उसी पद पर रहा। यह सभा-चतुर मनुष्य था और सिवाय सफेद कपड़े के और छुछ नहीं पहिनता था। कहते हैं कि कम मंखव के समय भी अच्छे सदीर इसकी प्रतिष्ठा करते थे। इसने महम्मद फर्र खिसयर की घटनाओं को लिखकर बादशाहनामा नाम रखा था। समय काने पर यह मर गया।

## ११४. इखलास खाँ, खानञ्रालम

यह खानजमाँ रोख निजाम का वड़ा पुत्र था। औरंगजेव के २९ वें वर्ष में अपने पिता के साथ दरवार में पहुँच कर इसने योग्य मंसव पाया। ३२ वें वर्ष में जब इसके पिता ने शंभाजी को पकड़ने में वहुत अच्छी सेवा की तव यह भी उसका शरीक था। इसका मंसव वढ़कर पाँच हजारी ४००० सवार का हो गया और इसने खानश्रालम की पदनो पाई। ३९ वें वर्ष इजारी १००० सवार वढ़ाए गए। ४३ वें वर्ष महम्मद वेदार वरूत और राना भोंसला के युद्ध में वहुत प्रयत्न किया। ५० वें वर्ष मालवा प्रांत का अध्यत चुना जाकर महम्मद आजमशाह के साथ नियुक्त हुआ, जिसने वादशाह के सरने के कुछ दिन पहले मालवा जाने की छुट्टी पाई थी। उस अवश्यंभावी घटना के बाद सहम्मद् व्याजम शाह का पत्त लेकर वहादुर शाह के युद्ध के दिन सुलतान अजीमुश्शान के सामने पहुँच कर वीरता से घावा किया। वहुत वहादुरी दिखलाने के वाद तीर से घायल होकर गिर पड़ा। उसके पुत्रों में से एक खानव्यालम द्वितीय था, जो विता की मृत्यु पर सरदारी पर पहुँचा। बोदर प्रांत की श्रोर <del>उद</del>े एक परगना जागीर में मिला, जहाँ वह घर की तौर पर वंस गया था। अपनी विवाहिता स्ना से बहुत प्रेम रखता था स्नौर जागीर का कुछ काम उसीको सौंप दिया था। दुर्भाग्य से वह स्त्री मर गई, जिससे इसको ऐसा दुःख हुआ कि चार मझेने बाद यह भी मर गया। सोना, जवाहिर और हिथयार एकट्टा करने का इतना शौक था कि स्वयं काम में नहीं लाता था। नकद भी वहुत सा जमा किए था। सरकार में आधे से अधिक जन्त हो गया। इसको लड़का नहीं था। द्वितीय पुत्र एहतशाम खाँ था, जिसका आरंभिक हाल ज्ञात नहीं है। इसका एक पुत्र एहतशाम खाँ द्वितीय अपने चाचा खानआलम के साथ मारा गया, जिसकी पुत्री से उसका विवाह हुआ था। उससे एक लड़का था, जिसने बहुत प्रयत्न करके खानआलम को पदवी और वही पैत्रिक महाल की जागीरदारी प्राप्त को परंतु भाग्य की विचित्रता से युवाबस्था ही में मर गया।

## ११५. सैयद इख्तसास खाँ उर्फ सैयद फीरोज खाँ

शाहजहाँ के समय के सैयद खानजहाँ वारहा का भतीजा श्रौर संवंधी था। श्रपने चचा के जीवन ही में एक हजारी ४०० सवार का मंसव पा चुका था श्रौर उसकी मृत्यु पर १९ वें वर्ष में पाँच सदी ६०० सवार इसके मंसन में बढ़ाए गए। २० वें वर्ष में अन्य कई मनसबदारों के साथ अलामी सादुरला खाँ के पास पचीस लाख रुपये पहुँचाने वलख गया श्रीर वहाँ से लौटने पर इसका मंसव वढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया तथा झंडा मिला। २२ वें वर्ष खाँकी पदवी पाकर सुलतान मुहम्मद श्रौरंगजेव वहादुर के साथ कंधार की चढ़ाई पर गया। विदा होते समय इसे खिलअत और चाँदी के साज साहित घोड़ा मिला। वहाँ से रुस्तम खाँ के साथ कुलीज खाँ की सहायता को द्भरत की श्रोर गया श्रोर कजिलवाशों के साथ युद्ध में वहुतः प्रयत्न कर गोछी लगने से घायल हो गया। २५ वर्ष दूसरी बार उसी शाहजादे के साथ उसी चढ़ाई पर फिर गया। २६ वें वर्ष खिळ अत और चांदी के जीन सिहत घोड़ा पाकर सुलतान दारा शिकोह के साथ उसी चढ़ाई पर गया। २९ वें वर्ष एरिज, भांडेर श्रीर शहजादपुर का फौजदार नियत हुत्रा, जो श्रागरे के पास खालसा महाल है श्रीर जो नजाबत खाँ के प्रबंध न कर सकते से वीरान हो रहा था तथा जिसकी तहसील तीन करोड़ चालीस

लाख दाम की थी। जब श्रोरंगजेब बादशाह हुआ तब मिर्जाराजा जयसिंह के साथ, जो सुलेमान शिकोह से अलग होकर दरवार में स्पित्र होने की इच्छा रखता था, सेवा में पहुँचकर अमीरुल् उमरा शाइस्ता खाँ के संग सुलेमान शिकोह को रोकने के लिए हिरद्वार गया। सुलतान शुजाअ के युद्ध के बाद बंगाल की चढ़ाई पर नियत हुआ। दूसरे वर्ष के श्रंत में जब फीरोज मेवाती को खाँ की पदवी मिली, तब इसे सैयद इख्तसास खाँ की पदवी मिली। बहुत दिनों तक बंगाल प्रांत के पास आसाम की सीमा पर गोहाटी का थानेदार रहा। १० वें वर्ष बहुत से श्रासामियों ने एकत्र होकर उपद्रव मचाया और सहायता न पहुँच सकने के कारण उक्त खाँ बहुत वीरता दिखला कर सन् १०७७ हि० (सन् १६६७ ई०) में मारा गया।

#### ११६. सैयद् इजात खाँ अब्दुर्रजाक गीलानी

पहिले यह दारा शिकोह की शरण में था। शाहजहाँ के तीसरे वर्ष में चक्त शाहजादे की प्रार्थना पर इसे इज्जत लॉ की पद्वी मिली और मुलतान शांत का शासक नियत हुआ। ३१ वें वर्ष बहाद्वर खाँ के स्थान पर राजधानी लाहौर का अध्यक्त हुआ। जब दाराशिकोह आगरे के पास औरंगजेव से परास्त होकर लाहौर गया और वहाँ भी न ठहर सकने पर मुलतान चला गया तव तक यह भी साथ था परंतु जव उक्त शाहजादा साहस छोड़कर भक्कर की श्रोर चला तव यह उससे श्रलग होकर श्रीरंगजेव की सेवा में पहुँचा श्रीर तीन हजारी ५०० सवार का मंखन पाया। मुहम्मद् शुजाद्य के युद्ध में यह बादशाह के साथ था। ४ थे वर्ष संजर खाँ के स्थान पर भक्कर का फौजदार नियल हुआ। १० वें वर्ष गजनफर खाँ के स्थान पर ठट्टा का सूबेदार हुआ और इसका मंसव बढ़कर साढ़े तीन हजारी २००० सज़ार का हो गया। श्रागे का वृत्तांत नहीं माळूम हुआ।

#### ११७. इज्जत खाँ ख्वाजा वाबा

यह श्रव्हुहा खाँ फीरोज जंग का एक संबंधी था। जहाँगीर के राज्य काल में एक हजारी ७०० सवार का मंसवदार था। शाहजहाँ के बादशाह होने पर यह लाहौर से यमीनुहौला के साथ श्राकर सेवा में उपस्थित हुआ और पुराना मंसव बहाल रहा। ३ रे वर्ष डेढ़ हजारी १००० सवार का मंसव पाकर श्रव्हुहा खाँ बहादुर के साथ नियत हुआ, जो खानजहाँ लोदी के दिन्त गु से भागने पर मालवा प्रांत में उसका पीछा करने को नियत हुआ था। ४ थे वर्ष इसका मंसव बढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया और इज्जत खाँ की पदवी, झंडा और हाथी इनाम तथा भक्कर की फौजदारी मिली। ६ ठे वर्ष सन् १०४२ हि० (सन् १६३३ ई०) में भक्कर में मर गया।

#### ११८. इनायत खाँ 🕝

इसके वंश और निवास स्थान का पता नहीं है। न उसके पूर्वजों की खबर है और न उसके संबंधियों का पता है, केवल इतना ज्ञात हुआ कि यह खवाफी कहलाता था। श्रीरंगजेब के १० वें वर्ष के अंत में खाळ से का दीवान नियत हुआ। १३ वें वर्ष में इसने शहजहाँ के समय से चौदह लाख रुपया श्राय बढ़ाई। घाज्ञा हुई कि चार करोड़ रुपया खालसा नियत रखे श्रीर इतना ही खर्च रखे। कागजों को देख करके बादशाही, शाहजादों और बेगमों के व्यय के बहुत से मद कम कर दिए। यहाँ से थोड़े समय में उस भारत-साम्राज्य के विभव तथा विस्तार को और उस भारी देश के फैलाव का अन्वेषण कर तिया, जिसके सिवा दूसरे सुळतानों की कही जानेवाछी सस्त-नतें इसके सेवक सदीरों की श्राय को नहीं पहुँच सकती श्रीं। इमाम कुली खाँ श्रीर नजर मुहम्मद खाँ की, जो मावरुन्नहर, तुर्किस्तान तथा वलख वद्ख्शाँ पर अधिकृत थे, आय जकात घादि हर मद से एक करोड़ बीस लाख खानी घर्थात् तीस लाख रुपये की थी, जो प्रत्येक सात हजारी ७००० सवार दो अस्पा सेह श्रस्पा मंसबदार का वेतन है और एक करोड़ दाम पुरस्कार है। यमीनुद्दौला त्रासफ खाँ को प्रति वर्ष जागीर से पचास लाख रुपए मिळते हैं। दारा शिकोह का मंसव श्रंत में साठ इजारी ४०००० सवार दो अस्पा सेह ऋस्पा का हो गया था

श्रीर पुरस्कार तिरासी करोड़ दाम तक पहुँच गया था श्रीर उखका वार्षिक वेतन दो करोड़ साढ़े सात लाख रुपये था।

कागजात के देखने से प्रगट होता है कि श्रकवर के समय में, जो बादशाहत का संस्थापक श्रौर राज्य के नियमों का पोवक था इस प्रकार के असाधारण और निश्चित व्यय नहीं थे। ड्यों डयों प्रांत पर प्रांत श्रीर देश पर देश वढ़ते गए श्रीर सामाध्य का विस्तार वढ़ता गया उसी तरह वयय श्रावश्यकवा-नुसार बढ़ता गया परंतु आय के मद भी एक से सौ हो गए और रूपया बहुत जमा हो गया। जहाँगीर के राज्यकाल में, जो वादशाह राव्य तथा माल का कोई काम नहीं देखता था श्रीर जिसके स्वभाव में लापरवाही थी, वेइमान श्रौर लालची मुतसहियों ने रिशवत लेने तथा रुपया बटोरने में हर तरह के आद्मियों के साथ त्तथा हर एक के काम में कुछ भी रियायत नहीं किया, जिससे देश कीरात हो गया और आय बहुत कम हो गई। यहाँ तक कि शालसा के महालों की आमदनी पचास लाख रह गई श्रीर स्यय डेढ़ करोड़ तक पहुँच गया। कोप की वहुमूल्य चीजें खर्च हो गई। शाहजहाँ के राज्य के आरंभ में जब आय और ज़्यच विभाग का निरीच्या वादशाह के दरवारियों को मिला तव उस बुद्धिमान तथा श्रतुभवी वादशाह ने डेढ़ करोड़ रुपये के महाल, जो रिस्त प्रांत के वार्षिक निश्चित आय को १५ वाँ हिस्सा है, ब्लालसा से जन्त करके एक करोड़ रुपया साधारण व्यय के लिए नियत किया तथा बचे हुए मदें के विशेप व्यय के लिए सर्वित रखा। वादशाह के सौभाग्य तथा सुनीति से प्रति दिन इग़्य बढ़ती गई और साथ साथ खर्च भी पढ़ा। २० वें

वर्ष के अंत में आठ सो अस्सी करोड़ दाम प्रांतों की आय से और एक सो वीस करोड़ दाम खालसा से नियत किया, जो वारह महीने में तीन करोड़ रुपये होते हैं। अंत में चार करोड़ तक पहुँच गया था।

इससे श्रधिक विचित्र यह है कि बहुत सा रुपया दान, पुरस्कार, युद्ध श्रादि तथा इमारतों में न्यय हो जाता था । पहिले ही वर्ष एक करोड़ श्रम्सी लाख रुपया नकद श्रौर सामान तथा चार लाख बीघा भूमि छौर एक सौ वीस मौजा वेगमों, शाह-जादों, सरदारों, सैयदों तथा फक्रीरों को दिए गए। २० वें वर्ष के अंत तक नौ करोड़ साठ लाख रुपये केवल इनाम खाते में लिखे गर । बलख और बद्ख्शाँ की चढ़ाई में खान-पान के व्ययः के दो करोड़ रुपये के सिवाय दो करोड़ रुपये दूसरे आवश्यकः कामों में खर्च हो गए। ढ़ाई करोड़ रुपए इमारतों के बनवाने में व्यय हुआ। इसमें से पचास लाख रुपया मुमताज महल के रौजा पर, वावन छाख रुपये आगरे की अन्य इमारतों में, पचास लाख रुपए दिल्ली के किले में, दस लाख जामा मसजिद में, पचास लाख टाहौर की इमारतों में, वारह लाख कावुल में, आठ लाख काश्मीर के वागों में, ब्राठ लाख कंघार में और दस लाख श्रहमदाबाद, श्रजमेर तथा दूसरे स्थानों की इमारतों में व्यय हुए। साथ ही इसके जोकोप अकवर के इक्यावन वर्ष के राज्य में संचित हुआ था और कभी खाली न होने वाला था, वढ़ता गया। औरंगजेव, जो वहुत ठीक प्रबंध करता था, आय तथा व्यय के हिसाब को ठीक रखने में वहुत प्रयन्न करता रहा परंतु दिल्ला के युद्ध से बहुत धन नष्ट होता रहा। यहाँ तक कि दारा शिकोह आदि के अनुयायियों कः

माल हिंदुस्तान से दक्षिण जाकर न्यय हो गया और साम्राज्यः इस कारण वीरान होता गया और आय कम हो गई। उक्त बादशाह के राज्य के अंत समय में आगरा हुर्ग में लगभग दस बारह करोड़ रुपये थे। बहाहुर शाह के समय में जब आया से न्यय अधिक था, बहुत कुछ नष्ट हुआ। इसके अनंतर मुहम्मद मुइज्जुदीन के समय में नष्ट हुआ और जो कुछ वचा था वह निकोसियर की घटना में बारहा के सैयदों ने ले लिया। उस समय साम्राज्य की आय बंगाल प्रांत की आय पर निर्भर थी। वहाँ भी मरहठे दो तीन वर्ष से उपद्रव मचा रहे थे। ज्यय भी उतना नहीं रह गया था। इतना विषय के अतिरिक्त लिख गया।

१४ वें वर्ष में इनायत खाँ खालसा की दीवानी से वदलकर वरेली चकला का फौजदार नियत हुआ और उस पद पर मीरक मुईनुदीन अमानत खाँ नियत हुआ। १८ वें वर्ष मुजाहिद खाँ के स्थान पर खैरावाद का फौजदार हुआ। इसके अनंतर जब मृत अमानत खाँ ने खालसे की दीवानी से त्यागपत्र दे दिया तब आज्ञा हुई कि दीवान-तन किफायत खाँ खालसे के दफ्तर का भी काम देखे। २० वें वर्ष दूसरी वार खालसा का प्रबंधक नियत होकर एक हजारी १०० सवार का मंसवदार हुआ। २४ वें वर्ष अजमेर प्रांत में इसका दामाद तहन्तुर खाँ वादशाह कुली खाँ, जो शाहजादा मुहम्मद अकवर का कुमार्ग-प्रदर्शक हो गया था और बुरे विचार से या अपने श्वसुर के लिखने से सेवा में लौट आया था और वादशाह के सामने उपस्थित होकर राजद्रोह का दंड पा चुका था। इसी वर्ष यह खालसा की दीवानी से बदल कर कामदार खाँ के स्थान पर सरकारी वयूतावी पर नियत हुआ।

इसके दामाद तहच्चुर लाँ ने ष्राजमेर की फौजदारी के समय राजपूतों को दंख देने में बहुत काम किया था, इसलिए उसी फौजदारी के लिए इसी वर्ष प्रार्थना की और वीर राठौरों को शीव दमन करने का दावा किया। इच्छा पूरी होने से प्रसन्न हुआ और २६ वें वर्ष सन् १०९३ हि० (सन् १६८२-३ ई०) में मर गया।

#### ११६. इनायतुल्ला खाँ

इसका संबंध सैयद जमाल नैशापुरी तक पहुँचता है। संयोग से कारमीर पहुँचकर यह वहीं वस गया। इसका पिता मिर्जा शुकरुहा था और इसको माँ मरिश्रम हाफिजा एक विदुषी स्त्री थी । श्रौरंगजेव के राज्यकाल में जेवुनिसा वेगम को पढ़ाने पर यह नियत हुई, जो महम्मद त्राजम शाह की सगी बहिन थी। वेगम उससे कुरान पढ़ती थी और छादाव सीलती था। उसने इनायतुहा को मंसन दिलाने के लिए अपने पिता से प्रार्थना की । इसे आरंभ में छोटा मंसव और जवाहिरखाने में कुछ काम मिला। ३१ वें वर्ष इसका मंसव वढ़कर चार सदी ६० सवार का हो गया। ३२ वें वर्ष वेगम की सरकार में खानसामाँ नियत हुआ । ३५ वें वर्ष जब खालसे का मुख्य छेखक रशीद लाँ बदीच्डजमाँ हैदराबाद प्रांत के कुछ खालसा महालों की तह्सील निश्चय करने के लिए भेजा गया तय यह उक्त खाँ का नाएव नियत हुआ और इसका मंसव बढ़कर छः सदी ६० सवार का हो गया श्रीर लॉ की पदवी मिली। ३६ वें वर्ष श्रमानत खाँ भीर हुसेन के स्थान पर यह दीवान तन हुआ श्रीर इसका मंसव बढ़कर सात सदी ८० सवार का हो गया। इछ दिन वाद दीवान खास खर्च का पद और २० सवार की तरक्की मिली। ४२ वें वर्ष दूसरे के नियत होने तक सदर का भी काम इसीको मिला और मंसव वड़कर एक हजारी १०० सवार का हो गया!

-४५ वें वर्ष अशंद खाँ अनुल्अला के मरने पर खालसा की भी दीवानी इसे मिली और इसका मंसव वढ़ कर डेढ़ इजारी २५० सवार का हो गया। ४६ वें वर्ष इसे हाथीं मिला। ४९ वें वर्ष दो हजारी २५० सवार का मंसव हो गया। वादशाह के साथ अधिक रहने से इस पर विशेष विश्वास हो गया था। यहाँ तक कि जब असद खाँ बृद्धावस्था तथा विषय-भोग के कारण मंत्रित्व के कागजों पर हस्ताचर करने में अपनी अप्रतिष्ठा समम्भने लगा तब आज्ञा हुई कि इनायतुल्ला खाँ उसका प्रतिनिधि हो कर दस्तावत करे। वादशाह की इस पर यह अजीव छपा थी, जैसा कि मआसिरे आलमगीरी के लेखक ने लिखा है, जो अमीठल् उसरा असद खाँ के नीचे लिखे हाल से ज्ञात होगा।

श्रीरंग जेव की मृत्यु पर श्राजम शाह के साथ यह हिंदुस्तान हस कारण गया कि कुछ कागजात ग्वालियर में छूट गए थे, जो श्रसद खाँ के साथ वहाँ थे। वहादुर शाह के समय में पुराने पदों पर नियत रह कर श्रसद खाँ के साथ दिल्ली छौटा। इसका पुत्र हिदायतुष्ठा खाँ इसके वदले दरवार में काम करता रहा। दिल्ला से श्राने पर, इस कारण कि खानसामाँ मुख्तार खाँ मर गया था, यह उस पद पर नियत हो कर दरवार पहुँचा। जहाँदार शाह के समय में काइमीर प्रांत का नाजिम नियत हुश्रा। फर्रुखियर के राज्य के श्रारंभ में इसका वड़ा पुत्र साहुल्ला खाँ हिदायतुल्ला खाँ मारा गया, इसिक्ट इनाय-तुल्ला खाँ ने काश्मीर से मक्का जाने का विचार किया। उक्त राज्य के मध्य में वहाँ से लौटने पर चार हजारी २००० सवार का मंसवदार हो गया श्रीर खालसा तथा तन की दीवानी के

स्ताथ काश्मीर की सूवेदारी मिली। आज्ञा हुई कि स्वयं द्रवार में रहे और अपना प्रतिनिधि वहाँ भेज दे। महम्मद्शाह के राज्य में एतमादुदौला महम्मद अमीन खाँ की मृत्यु पर सात हजारी संसव पाकर आसफजाह के पहुँचने तक प्रतिनिधि रूप में चजीर का और मीर सामान का निज का काम करता रहा। सन् ११३९ हि० में उसी समय मर गया।

कहते हैं कि यह साफ सुथरा, व्यवहार-क़ुशल श्रीर धर्म श्रीर तथा प्रेमी था। 'साधुर्त्रों का सत्-संग करने के लिए प्रसिद्ध था। राष्य के नियम और दफ्तर के कामों में बहुत कुशळ था। औरंगजेव इसके पत्र छेखन को वहुत पसंद करता था। जो पत्र शाहजादों श्रीर सरदारों को इसके द्वारा भेजे गए थे वे संगृहीत हो कर एहकामें आलमगीरी कहलाए और वादशाह के हस्ताचर किए हुए पत्र भी संगृहीत हो कर कलमाते-तईवात कहलाए। चे दोनों संग्रह प्रचलित हैं। उक्त खाँ को छः लड़के थे। पहिले स्वादुरला खाँ हिदायतुरला खाँ का ऊपर उरलेख हो चुका है। द्सरे जिथाउल्ला खाँ का हाल उसके लड्कों सनारहा और अमानुहा खाँ के हाल में आ चुका है। तीसरे का नाम किफायतुहा खाँ था। चौथा श्रतीयतुहा खाँ था, जो पिता के वाद इनायतुहा खाँ के नाम से काश्मीर का शासक हुआ। पाँचवाँ खेरुहा खाँ था। छठा भव्दुल्ला खाँ दिल्ली में रहता है और उसे मनस्तरीला -की पदवी मिली है।

# १२०. इफ्तखार खाँ ख्वाजा अबुल् वका

यह अब्दुल्ला खाँ फीरोजजंग का भतीजा और महावत खाँ खानखानाँ का भांजा था। इसे लखनऊ में जागीर मिली थी। शाहजहाँ के १८ वें वर्ष में इफ्तखार खों की पदवी पा कर मीर खों के स्थान पर, जो सलावत खाँ श्रोर श्रमर सिंह की घटना में मारा गया था, तुजुक श्रौर जड़ाऊ चोव की सेवा पर नियत हुआ। इसके अनंतर अकबर नगर की फौजदारी पर नियुक्त होते समय इसका मंसब डेढ़ हजारी ५०० सवार का हो गया। २६ वें वर्ष रस्तम खाँ दिखनी के साथ कंघार के कजिलवाशों के युद्ध में वड़ी वीरता दिखलाई। जिस समय कजिलवाश सेना ने रुस्तम खाँ के दाहिने भाग पर धावा किया तव उस भाग के बहुत से बीर भाग गए, पर इफ्तलार खाँ ने कुछ सरदारों के साथ, जो नहीं भागे थे, बहुत वीरता दिखलाई। इसके पुरस्कार में दरवार से इसका मंसव पाँच सदी ५०० सवार का बढ़ा कर दो हजारी २००० सवार का हो गया श्रौर इसे झंडा मिला ? इसके मस्तक से बहादुरी और कार्य-कुरालता मालक रही थी इस लिए इसे छुपा के योग्य समम कर २५ वें वर्ष और तुलादान के उत्सव पर इसका मंसब पाँच सदी बढ़ाया गया और डंका इनाम मिला । २७ वें वर्ष शाहजादा दाराशिकोह के साथ कंघार की चढ़ाई पर नियत हुन्ना। उस शाहजादा की प्रार्थना पर पाँच सदी और मंसब बढ़ाया गया। २८ वें वर्ष मालवा प्रांत के

अंतर्गत चौरागढ़ की फौजदारी और जागीरदारी पाकर इसका मंसब एक हजारी १००० सवार बढ़ने से तीन हजारी ३००० सवार का हो गया। ३० वें वर्ष शाहजादा छौरंगजेब तिलंग के सुलतान श्रन्दुहा कुतुवशाह को दंड देने के लिए दिन्ए का प्रांताध्यत्त नियत हुआ और वादशाही आज्ञानुसार मालवे का सुवेदार शाइस्ता खाँ इपतखार खाँ श्रौर श्रन्य सव फौजदारों, मंसवदारों के साथ, जो उस शांत में नियुक्त थे, मालवा से रवाना हो कर शाहजादा की सेना में जा मिला। इफ्तखार खाँ शाहजादे के आदेश से हादीदाद खाँ अनसारी के साथ उत्तरी मोर्चे में नियत हुआ। उस काम के पूरा होने पर अपने काम पर लौट गया । उसी वर्ष के झंत में जब उक्त शाहजादा वीजापुर के सुलतान श्रादिल शाह के राज्य पर अधिकार करने श्रीर ॡटने पर नियत हुन्ना तव वादशाही त्र्याज्ञानुसार इफ्तखार खाँ अपनी जागीर से सीधे शाहजादे की सेना में जा मिला। शाहजादा ३१ वें वर्ष में भारी सेना के साथ कूच करता हुआ जब बीदर दुर्ग के पास पहुँचा तब उसके अध्यच सीदी मरजान ने, जो इब्राहीम आदिखशाह का पुराना दास था और तीस वर्ष से उस दुर्ग की रत्ता कर रहा था, लगभग १००० सवार तथा ४००० पैदल वंदूकची धनुर्घारी श्रीर बहुत से सामान के वाय बुर्ज श्रादि की हढ़ता से विश्वस्त हो कर युद्ध का साहस केया। शाहजादा ने मोश्रज्ञम खाँ मीरजुमला के साथ दस दिन ां वोषों को खाई के पास पहुँचा कर एक वुर्ज को वोड़ डाला। वात् एक दिन जब मोश्रज्ञम खाँ के मोर्चे से घावा हुआ तब र्गाध्यज्ञ जो उक्त बुर्ज के पीछे भारी गड़ा खुदवा कर और

**उसको वारूद, वान और हुक्कों से भरवा कर** उसके पास स्वयं धावे को नष्ट करने के लिए खड़ा था कि एकाएक आग की चिनगारी उसमें गिर पड़ी और वह दो लड़कों के साथ उसमें जल गया। वाद्शाही वहादुर नकारा पीटते हुए शहर में घुस गए। दुर्गाध्यक्ष मौत के चंगुल में फॅसा था, इस लिए अपने लड़कों को दुर्ग की ताली के साथ भेजा। दूसरे दिन वह मर गया। ऐसा दृढ़ दुर्भ, जिसके चारों श्रोर २५ गज चौड़ी तीन त्तीन गहरी खाइयाँ थीं, जिनकी १५ गज गहरी दीवार पत्यर से बनी हुई थी, केवल शाहजादा के एकवाल से २७ दिन में विजय हो गया। बारह लाख रुपया नकद, श्राठ लाख रुपये का बारूद ष्प्रादि हुर्ग का सामान श्रौर २३० तोपें मिर्छो । शाहजादा श्रपने दूसरे पुत्र सुलतान मुहम्मद मोश्रजम को इफ्तखार खाँ के साथ उस दुर्ग में छोड़कर स्वयं दरबार की ओर रवाना हुआ। अभी यह कार्य इच्छानुसार पूरा नहीं हुआ या कि आज्ञानुसार शाहजादा वहाँ के तथा अपने जगह के सहायकों के साथ लौट गया। इसी समय महाराजा जसवंत सिंह मालवा के सुवेदार हुए श्रीर कुल जागीरदार उसके सहायक नियत हुए । एक खाँ भी शीवता श्रौर चालाकी से सबके पहिले राजा के पास पहुँच गया। एकाएक तमाशा दिखलानेवाले श्राकाश ने, जो किसी मनुष्य का विचार नहीं करता, यह दृश्य दिखलाया कि ३२ वें वर्ष के आरंभ सन् १०६८ हि० में शाहजादा औरंगजेव दिच्या को सेना के साथ श्रागरा जाने के लिए माछवा श्राया। राजा, जो रास्ता रोके हुए था और इसी दिन की अपेक्षा कर रहा था, युद्ध के लिए तैयार हुआ। इफ्तखार खाँ कुछ मंसव-

दारों के साथ सेना के बाएँ भाग में नियत हुआ और मुराद-बढ़रा की सेना के साथ, जो आलमगीरी सेना के दाहिने भाग में था, आक्रमण कर खूब युद्ध किया और उसी में मारा गया। कहते हैं कि यह नक्शवंदी ख्वाजाजादों में था पर इमामिया धर्म मानता था। उस धर्म की दलीलों को यहाँ तक याद किए हुए था कि दूसरों को उसको न मानना कठिन हो जाता था।

## १२१. इफ्तखार खाँ सुलतान हुसेन

यह एसालत खाँ भीर बख्शी का वड़ा पुत्र था। जब इसका पिता शाहजहाँ के २० वें वर्ष में बलख में मर गया तव गुण-माहक वादशाह ने उस सेवक की श्रच्छी सेवाश्रों को ध्यान में रखकर उसके पुत्र पर ऋषा की श्रौर २१ वें वर्ष में सुलतान हुसेन को शस्त्राळय का दारोगा नियत कर दिया। २२ वें वर्ष रहमत खाँ के स्थान पर दाग का दारोगा बना दिया। २४ वें वर्ष इसे दोष्टाव में फौजदारी मिली। ३१ वें वर्ष इसका मंखव बढ़कर एक हजारी ५०० सवार का हो गया और महाराज यशवंत सिंह के साथ, जो वास्तव में दारा शिकोह की राय से शहजादा औरंगजेव का सामना करने नियत हुए थे, मालवा गया। इसी समय वह भाग्यवान शाहजादा नर्मदा नदी पार कर इस प्रांत में पहुँचा और राजा रास्ता रोक कर लड़ने को तैयार हो गया। जन बहुत से नामी राजपूत सरदार मारे गए और महाराज घवड़ा कर भाग गए तथा बहुत से सरदार सहायक गण औरंगजेब की शरण में चले गए तब सुलतान हुसेन, जो कई विश्वासियों के साथ हरावल में नियत या सबसे श्रलग होकर श्रागरे चला गया। जब श्रीरंग-जेब बादशाह हुआ तब इसपर, जो वास्तविक बात को अच्छी तरह नहीं जानता था, बादशाही कृपा हुई, इसका मंसब वड़ा तथा इपतखार खाँ की पदवी मिली। शुजा के युद्ध के बाद सैफ खाँ के स्थान पर आख्ताबेग नियुक्त हुआ और इसका

मंसव बढ़कर दो हजारी १००० सवार का हो गया। ६ ठे चर्ष फाजिल खाँ के स्थान पर, जो वजीर हो गया था, मीर सामान नियत हुआ। उक्त खाँ वादशाह के स्वभाव को समफ गया था इस लिए बहुत दिन तक वही काम करता रहा। १३ वें वर्प वादशाह को समाचार मिला कि दक्षिण का सूवेदार शाह-जादा महम्मद मोञ्चज्जम चापळूसों के फेर में पड़कर मूर्यता श्रीर हठ से अपना सनमाना करना चाहता है, तब इसको विश्वासपात्र समभ कर दक्षिण भेजा और इससे मौ बिक संदेश में कड़वी और मीठी दोनों तरह की वातें कहलाई। इसने भी फ़र्ती से वहाँ पहुँच कर अपना काम किया। शाहजादा का दिल साफ था और उस समाचार में कोई सचाई नहीं थी तो सिवाय मान लेने के कोई जवाव नहीं दिया । वादशाह को यह ठीक वात मालूम हुई तब उसका क्रोध छपा में बदल गया। परंतु इसी समय चुगुलखोरों की चुगली से इपतखार खाँ पर वादशाही क्रोध उवल पड़ा श्रौर इसके दरवार पहुँचने पर इतना विश्वास श्रौर प्रतिष्ठा रहते हुए भी इसका मंसव श्रौर पदवी छीन ली गई तथा यह गुर्जवरदार को सौंपा गया कि इसे अटक के उस पार पहुँचा आवे। १४ वें वर्ष इसका दोप ज्ञमा किया गया श्रीर इसका मंसव वहाल कर तथा पुरानी पदवी देकर सैफ लॉ के स्थान पर काश्मीर का सुवेदार नियत किया। इसके अनंतर काश्मीर से हटाए जाने पर जब काबुल के अफगानों का चपद्रव मचा तव यह पेशावर में नियत हुआ। १९ वें वर्ष वंगश का कौजदार हुआ। २१ वें वर्ष अजमेर का शासक हुमा और यहाँ से शाहजादा महम्मद अकवर के साय नियत हुआ। २३ वें

वर्ष जौनपुर का फौजदार हुआ। २४ वें वर्ष सन् १०९२ हि० (सन् १६८१-२ ई०) में वहीं मर गया। इसके पुत्र श्रव्हुल्ला, श्रव्हुल् हादी और श्रव्हुल्वाकी ने दरवार पहुँच कर मातमी खिलश्रत पाए। इनमें से एक ने वहादुर शाह के समय एसालत खाँका पदवी पाकर सुख्तार खाँका खानसामानी में नायव हुआ। उसी राज्य-काल में दिर होकर दक्षिण गया। गुग्ग-श्राहक नवाव श्रासफजाह की शरण में जाकर दिल्ला की दीवानी में नियत हुआ। श्रंत में हैदरावाद का श्रध्यत्त नियत हुआ और वहीं मर गया। दूसरा मामूर खाँका दामाद था। तफाखुर खाँकी पदवी पाकर महन्मद फर्फखियर के समय वीजापुर का वहुत दिनों तक दुर्गाध्यद्ध रहा श्रीर संतोष के साथ कालयापन करते हुए वहीं मर गया।

## १२२. इब्राहीम खाँ

अमीरुल् उमरा अलीमदीन खाँ का यह वड़ा छड़का था। २६ वें वर्ष सन् १०६३ हि० में शाहजहाँ ने इसे खाँ की पदवी दी । ३१ वें वर्ष में पिता की मृत्यु पर इसका मंसव चार हजारी ३००० सवार का हो गया। सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह के मध्य की सेना का प्रबंध करता था। पराजय होने के बाद अनुभव की कमी तथा अदूरद्शिता से शाहजादा मुरादवख्श का साथी हो गया । उक्त शाहजादा ने घमंड के मारे विना समभे वूके शाहजहाँ के जीवित रहते हुए गुजरात में अपने नाम का ख़ुतवा पढ़वा कर तथा सिक्का ढलवा कर घ्रपने को मुरन्त्रिजुद्दीन के नाम से वादशाह समम लिया। धौरंगजेव की भूठी चापळ्ची श्रौर उस श्रनुभवी की मूठी वार्तों से, जो श्रवसर के अनुसार उस निर्वुद्धि के साथ किए गए थे, उसे वड़ा अहंकार हो गया था। दारा शिकोह के युद्ध के वाद और शाहजहाँ के राज्य त्यागने पर वादशाहत का कुल अधिकार श्रीर वेभव श्रीरंगजेब के हाथ में चला श्राया, तव भी यह मूर्ख श्रीर नादान वादशाही सेवकों को पद्वियाँ दे कर, मंसत्र वहा कर श्रीर वहत तरह से समभा कर श्रपनी ओर मिला रहा या, जिससे एक भारी झुंड उसके साथ हो गया। श्रौरंगजेव ने इस वेकार मुंड के इकट्ठा होने और उस मूर्व के कुपयत्नों को देख कर मित्रता के वाने में उसका काम तमाम कर दिया।

इसका विवरण इस प्रकार है कि जन श्रौरंगजेव दारा शिकोह का पीछा करने आगरे से वाहर निकला और सामी उतार पर पहुँचा तब मुराद वर्षा उपका साथ छोड़ कर वीय सहस्र सवार के साथ, जिन्हें उसने इकट्टा कर लिया था, शहर में ठहर गया। वहुत से घादमी धन के लोभ से औरंगजेव की सेना से घलग हो कर उसके पास पहुँचे और उसका पत्त शक्तिशाली- होने लगा। श्रीरंगजेव ने श्रादमी भेज कर उसके विरोध और रुकने का कारण पुछवाया । उसने धन की कमी का ऊल किया । श्रीरंगजेव ने बीस लाख रुपया उसके पास भेज कर यह संदेश कहलाया कि इस काम के पूरा हो जाने पर छूट का तिहाई भाग श्रौर पंजाब, काञ्चल श्रौर काश्मीर की गद्दी उसे मिल जायगी । मुरादवल्श कूच करके साथ हो गया। जब मथुरा के पास खेमा डाला गया तब श्रोरंगजेव ने निश्चय किया कि उसकी, जो प्रति दिन नई नई वार्ते निकालता है, बीच से हटा दिया जावे इस लिए उसको राज्य-कार्य में राय छेने के वहाने मुलाकात के लिए बुलवाया। उसका भला चाहने वालों ने, जिन्हें कुछ घोखे की शंका हो रही थी, इसे रोका पर उस मूर्ख ने उसको कोरी शंका समभ कर जनान दिया कि क़ुरान पर प्रतिज्ञा करके घोखा देना मुसलमानी चाल नहों है। मिसरा है कि 'जब शिकार की मृत्यु भाती है तब वह शिकारी की श्रोर नाता है'। २ शन्त्राल सन् १०६८ हि० को शिकार के लिए सवार हुआ था कि श्रीरंगजेब ने पेट की दर्द और घबड़ाहट प्रकट की। शिकारगाह में उसके पास जब यह समाचार पहुँचा तब वह कपट से अन-भिज्ञ सीधा उसके खेमे में जा पहुँचा। श्रीरंगजेव उसका स्वागत

न्छर अपने एकांत स्थान में लिवा गया श्रीर दोनों भोजन करने -छगे। **उसके श्रनंतर यह तै पाया कि श्राराम कर**ने के वाद -राय सलाह होगी। वह वड़ी वेतकल्लुफी से शस्त्र खोल कर सो बचा। श्रौरंगजेव ने स्वयं श्रंतः पुर में जा कर एक दासी को भेजा कि कुल शस्त्र चंडा लावे। इसी समय शेख मीर, जो घात में क्ता था, कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। जब वह सैनिकों के हथियारों की श्रावाज से जागा तव दूसरा रंग देखा। ठंढी खाँस भर कर कहा कि मुक्त से ऐसा वर्ताव करने के वाद इस तरह धोखा देना श्रौर कुरान की प्रतिष्ठा को न रखना उचित नहीं या। औरंगजेव पर्दें के पीछे खड़ा था। उसने उत्तर दिया कि प्रतिज्ञा की जड़ में कोई फतूर नहीं है खौर तुम्हारी जान सुरित्तत है, परंतु कुछ वदमाश तुम्हारे चारों तरफ इकट्टे हो गए हैं और बहुत कुछ उपद्रव मचाना चाहते हैं इस लिए कुछ दिन चक तुमको घेरे में रखना उचित है। उसी समय उसे केंद्र कर दिलेर खाँ और शेखमीर के साथ दिही भेज दिया। शहवाज खाँ ख्वाजासरा, जो पाँच हजारी मंसवदार या श्रीर घनी भी या, दो तीन विश्वासपात्रों के साथ पकड़ा गया। जब उसकी सेना को समाचार मिला कि काम हाथ से निकल गया तब टाचार हो कर हर एक ने वादशाही सेना में पहुँच कर कृपा पाई। इब्राहीम खाँ भी सेवा में पहुँचा परंतु उस समय इसी छारण मंसर से हटाया जा कर दिही में वार्पिक वृत्ति पाकर रहने लगा। दूसरे वर्ष पाँच हजारी ५००० सवार का मंखय पाकर काश्मीर का सूबेदार हुआ और इसके अनंतर खलीछुल्डा के स्थान पर लाहौर का सुनेदार हुआ। ११ वें वर्ष लशकर खाँ के

स्थान पर विहार का सूवेदार हुआ। फिर १९ वें वर्ष नौकरी छोड़ कर एकांत-सेवी हो गया। २१ वें वर्ष किवामुदीन खों के स्थान पर काश्मीर का शासक हुआ भौर इसके अनंतर वंगाल का सूबेदार हुआ। जब ४१ वें वर्ष शाहत्रालम वहादुर शाह का द्वितीय पुत्र शाहजादा महम्मद आजम वहाँ का शासक नियत हुआ तब यह सिपहदार खाँ के स्थान पर इलाहाबाद का नाजिम हुआ। इसके अनंतर छाहौर का शासक हुआ पर ४४ वें वर्ष में जब वह प्रांत शाहजादा शाहश्रालम को मिला तव उक्त खाँ काइमीर में नियत हुआ, जिसका जळवायु इसकी प्रकृति के अनुकूल था। ४६ वें वर्ष शाहजादा महम्म्रद श्राजमशाह के वकीछों के स्थान पर, जो श्रपनी प्रार्थना पर द्रवार चुला छिया गया था, श्रह्मदावाद गुजरात का प्रबंध इसको मिला। इसने पहुँचने में बहुत समय लगा दिया इसिछिए मालवा का नाजिम शाहजादा वेदार बख्त उस प्रांत का अध्यक्त नियत हुआ। इन्नाहीम खाँ अहमदाबाद पहुँचा था श्रौर श्रमी स्थान भी गर्म नहीं कर पाया था कि शाहजादा, जो इसीकी प्रतीचा कर रहा था, शहर के बाहर ही से कूच आरंभ करने को था कि श्रीरंगजेब के मरने की खबर पहुँची।

कहते हैं कि इन्नाहीम खाँ ने जो अपने को आजमशाही सम्मन्ता, था शाहजादा को मुवारकवादी कहला भेजी। वेदार वख्त ने जवाब में कहलाया कि औरंगजेब बादशाह की कदर को हम लोग समभते हैं, क्या हुआ कि एक ही बार आकाश ने हमारा काम पूरा कर दिया। अब आदमी लोग जानना चाहेंगे, कि किस दीवाने से काम पड़ता है। इसके अनंतर बहादुर शहह

गदी पर बैठा। महम्मद अजीमुश्शान ने केवल बंगाल से भप्रसन्न होकर श्रिषकार करने का विचार किया। खानखानाँ वंश के विचार से तथा इसकी योग्यता को समक्त कर गुप्तरूप से इसका काम करने लगा। द्रवार से कावुल की सूवेदारी का श्राज्ञापत्र भौर श्रलीमदीन खाँ की पदवी भेजकर इस पर कुपा की गई। उक्त खाँ पेशावर पहुँच कर ठहरा परंतु उस प्रांत का प्रबंध इससे न हो सका, इसलिए वहाँ की सूबेदारी नासिर खाँ को मिली। यह इनाहीमाबाद सौधरा, जो लाहौर से तीस कोस पर इसका निवासस्थान था, आकर कुछ महीने के वाद मर गया। इसके बड़े पुत्र जबरद्रत खाँ ने अपने विता की सुवेदारी के समय वंगाल में रहीम खाँ नामक श्रकतान पर, जो किसाद मचाए हुए था और श्रपने को रहीम शाह कहता था, घावा करके पूरी वौर पर इसे पराजित कर दिया। श्रीरंगजेश के ४२ वें वर्ष में अवध का नाजिम हुआ और इसका मंसव वढ़-कर तीन हजारी २५०० सवार का हो गया श्रीर ४९ वें वर्ष महम्मद आजम शाह के छोड़ने पर श्रजमेर प्रांत का हाकिम हुआ और मंसव वढ़कर चार हजारी २००० सवार का हो गया । दूसरा पुत्र याकूव खाँ वहादुर शाह के समय लाहौर के सूवेदार श्रासफुद्दौला का नायव हुआ। पिता को मृत्यु पर इसको इन्नाहीम खाँ की पदवी मिली। कहते हैं कि इसने शाहर श्रालम को एक नगीना या मणि भेंट दिया या, जिस पर श्रन्लाह, महम्मद और अली खुदा हुआ था। पहिले सोचा गया कि स्याद नकली हो पर अंत में तय हुआ कि असली है।

## १२३. इब्राहीम खाँ फतह जंग

प्तमादुदौला मिर्जा गियास का यह छड्का था। जहाँगीर के समय पहिले यह गुजरात के घहमदाबाद नगर का वर्दशी और वाकेत्रानवीस नियत हुन्ना। उस समय वहाँ का प्रांताध्यक्ष शेख फरीद मुर्तेजा खाँ चार बिख्रायों को, जो नियम पूर्वक अपना काम करना चाहते थे, अधिकार नहीं देता था। मिर्जा इन्नाहीम लाँ कार्य-कुशलता ख्रौर दुनियादारी से पदाधिकार का नाम न लेकर प्रतिदिन उसका दुरवार करता। एक महीने के वाद शेख ने कहा कि जिस काम पर नियत हुए हो उसको नहीं करते। मिर्जा ने कहा कि सुभेत काम से क्या मतलब, हमें नवाब की कृपा चाहिए। शेख ने दरवार के। वकील द्वारा लिख भेजा कि जो कुछ पतमादुदौलाको लिखा गया है वह पूरा करता है। मिर्जा शेख के गुणों के सिवाय और कुछ नहीं लिखता था पर वकील सची वात जान छेता था। मुर्तेजा खाँ ने मिर्जा की भाराम तरुषी और गंभीर चाल का इहसान माना श्रौर मंसवदारों के काम उसे सोंपकर उसे हवेली, हाथी श्रीर नकद रुपया अपने पास से दिया। इसके दो तीन्दिन षाद यह मिजी का अतिथि हो कर उसके घर पर गया और बहुत सा सामान, सोना चांदी का बरतन श्रादि अपने यहाँ से उसको भेज दिया। मजलिस के श्रंत में गुजरात के मंसवदारों के नाम श्राज्ञापत्र लिखा कि वे छोग भी मेहमानदारी करें। पचास सहस्र रुपये अपने नाम से,

पचास सहस्र दूसरे मंसवबारों के नाम से और एक लाख जमीदारों के नाम से अलग करके मुतसिद्यों से कहा कि इस रुपये को हमारे कोष से मिर्जा के यहाँ पहुँचा दो और तुम लोग उसे तहसील करके खजाने में दाखिल करो। दरवार को दो वार छिखकर इसे एक साल के भीतर हजारी मंसवदार बना दिया। जब एतमादुदौला का सिलसिला बैठ गया तब मिर्जा ९ वें वर्ष में दरवार पहुँच कर डेढ़ हजारी ३०० सवार का मंसव और खाँ की पदवी पाकर दरवार का बख्शी नियत हुआ। इसके वाद इसका मंसव बढ़ कर पाँच हजारी हो गया और इज्ञाहोम खाँ फतह जंग की पदवी पाकर बंगाल और चड़ीसा का प्रांताध्यन्त नियत हुआ।

१९ वें वर्ष जब शाहजादा शाहजहाँ वेलिंगाना से बंगाल की श्रोर चला तब इसका भतीजा अहमद वेग खाँ, जो उड़ीसा में इसका नायब था, करोहा के जमीदार पर चढ़ाई कर वहाँ गया था। वहीं इस खद्भुत घटना का हाल सुन पीपलो से, जो उस शांत के अध्यक्त का निवास स्थान था, अपना सामान छेकर कटक चला गया, जो वहाँ से १२ कोस पर था। अपने में सामना करने का सामर्थ्य न देख कर वह बंगाल चला गया। शाहजादा उड़ीसा पहुँचकर जाननिसार खाँ व एतमाद खाँ ज्वाजा इदराक से इनाहीम खाँ को संदेशा भेजा कि, भाग्य से हम इधर श्रा गए हैं। यद्यि इस शांत का विस्तार हमारी श्राँखों में अधिक नहीं है पर यह रास्ते में पड़ गया है इसलिए न पार कर सकते हैं श्रीर न छोड़ सकते हैं। यदि वह दरवार जाने की इच्छा रखता हो तो उसके माल श्रमवाव श्रीर स्त्रियों को कोई

्छुएगा नहीं श्रौर यदि ठहरना निश्चय करे तो जिस जगह **उस श्रांत में ठहरे वहां स्वीकार है।**' इन्नाहीम खाँ ने, जो वादशाही सेना का समाचार पाकर ढाका से श्रकवर नगर आया हुआ था, उत्तर में प्रार्थना की कि 'हजरत का कहा हुआ खुदा की ष्टाज्ञा का ष्टानुवाद है और सेवकों का जान माल इजूर ही का है परंतु स्वामिभक्ति के नियम और वादशाही कृपा का हक इसमें वाधा डालते हैं जिससे में न सेवा में उपस्थित हो सकता हूँ छौर न भागने का निश्चय कर अपने मित्रों छौर संबं-ंधियों में लिजित हो सकता हूँ । बादशाह ने यह शांत इस पुराने सेवक को सौंपा है तो इस जीवन के लिए, जिसकी श्रायुष्य का ्कुछ पता नहीं है श्रोर न मालूम है कि कब खत्म हो जाय, खामी के काम से जी नहीं चुरा सकता, इसलिए चाहता हूँ कि श्रपने सर को हुजूर के घोड़ों के सुमों का पायन्दाज वना दूँ, जिसमें कि मेरे मारे जाने के वाद यह शांत आपके सेवकों के हाथ में त्राये।' परंतु इसके सैनिकों में मतभेद पड़ गया था और · ञकवर नगर का दुर्ग वहुत बड़ा था इसलिए इन्नाहीम खाँ अपने -लड़के के मकबरे में जो नदी के किनारे पर एक कोस के घेरे में वड़ी दृढ़ता के साथ बना हुआ था जा बैठा, जिसमें नदी की ओर से सभी सहायता और समान नावों से मिलता रहे। इस दुर्ग के नीचे पहिले पानी बहता था पर मुद्दत से हट गया था।

शाहजादा ने इसके कथन और कार्य से विजय का शकुन समम कर, क्योंकि वह कतल शब्द अपने मुँह पर लाया था और अपना पैर मकबरे में रखा था, उसी नगर के पास सेना का पड़ाव डाला और उस दुर्ग को घेर लिया। इसके अनंतर

युद्ध की श्राग वाहर और भीतर प्रवल हो की । श्रव्हुल्ला न्त्राँ फीरोज जंग श्रीर दरिया खाँ रुहेला नदी के उस पार उतर न्य क्योंकि इनाहीम खाँ को साथियों से उस पार से सामान प्यादि मिलता था। इनाहीम खाँ ने इससे घवड़ा कर घ्रहमद वेग खाँ के साथ, जो इसी वीच छा गया था, दुर्ग से वाहर निकल · इर युद्ध की तैयारी की । घोर युद्ध हुत्रा, जिसमें श्रहमद वेग -खाँ बीरता से लड़ कर घायल हुआ । इनाहीम खाँ यह देख कर रुहर न सका श्रौर धावा किया पर इससे प्रवंध का सिल्सिला टूट तया श्रोर इसके वहुत से साथी भागने लगे। इत्राहीम खाँ थोड़े प्रादमियों के साथ दृढ़ता से हटा रहा। लोगों ने वहुत चाहा कि इसे उस युद्ध से हटा छें पर इसने नहीं माना और कहा कि यह अवसर ऐसा करने के लिए उचित नहीं है, चाहता हूँ कि अपने स्वामी के काम में प्राण दे दूँ। अभी यह वात पूरी भी न कर चुका था कि चारों श्रोर से धावा हुआ श्रीर यह चायल हो कर मर गया। इनाहीम खाँ का परिवार व सामान ·डाका में था इस लिए श्रहमद वेग खाँ वहाँ चला गया । शाहजादा य्री जल मार्ग से इसी भोर चला। लाचार हो कर वह शाहजादे की खेना में चला श्राया । लगभग चौनीस लाख नपये नकद के खिवाय बहुत सा सामान, हाथी, घोड़ा छादि शाहजादा को िसला । इस कारण अहमदवेग खाँ पर वादशाही कृपा हुई श्रीर लल्स के पहिले वर्ष श्रच्छा मंसव पाकर ठट्टा छोर सिविस्तान का हाकिम हुआ, जो सिंध देश में है। इसके अनंतर यह कुत्ततान का हाकिम हुआ। वहाँ से दरवार लौटने पर जायस श्रीर - इस्मेठी का परगना उसे जागीर में मिला। वहीं वह सर गया।

इत्राहीम खाँ को कोई संतान नहीं थी। इसकी स्त्री हाजीहूर-परवर खानम, जो नूरजहाँ वेगम की मौसी थी, वहुत दिन तक जीवित रही और दिल्ली के कोलजलाली स्थान में वादशाही स्त्राज्ञा से रहती थी। वहुत से लोगों के साथ स्त्राराम से रहती हुई वहीं मर गई।

#### १२४. इब्राहीम खाँ उजवेग

यह हुमायूँ का एक सरदार था। हिंदुस्तान के विजय के वर्ष में इसकी शाह अवुल्म आली के साथ लाहौर में इसलिए नियुक्त किया कि यदि सिकंदर सूर पहाड़ से वाहर आकर वादशाही राज्य में लूट मार करें तो उसको रोकने का पूरा प्रयत्न हो सके। इसके अनंतर उक्त खाँ जौनपुर के पास सरहरपुर में जागीर पाकर अली कुली खाँ खानजमाँ के साथ उस सीमा की रक्ता पर नियुक्त हुआ। जब अकवर वादशाह के राज्यकाल में खानजमाँ और सिकंदर खाँ उजवक ने विद्रोह के चिन्ह दिखला और मीर मुंशी अशरफ खाँ एक उपदेशमय फरमान सिकंदर खाँ के सामने ले गया तब सिकंदर खाँ ने कोधित हो कर कहा कि इब्राहोम खाँ सफेद दाढ़ी वाला और पड़ोसी है, उसको जाकर देखता हूँ और उसके साथ वादशाह के पास आता हूँ।

इस इच्छा से वह सरहरपुर गया और वहाँ से दोनों मिल कर खानजमाँ के पास गए । वहाँ यह निश्चय हुआ कि उक्त खाँ सिकंदर खाँ के साथ लखनऊ की ओर जा कर यलवा मचावे। इस पर उक्त खाँ उस तरफ जाकर लड़ाई का सामान करने लगा।

जव मुनइम खाँ खानखानाँ ने घटी कुती खाँ खानजमाँ से भेंट करके उससे घादशाह की फिर से अधीनता खीकार करने

की प्रतिज्ञा करा ली श्रीर ख्वाजाजहाँ के पास, जो साम्राज्य का सेनापति था, पहुँच कर चाहा कि उसके साथ खानजमाँ के खेमा में जावे और एक खाँ को अपनी सेना में बुळावे । यह निश्चय हुआ कि खानजमाँ अपनी माँ और उक्त खाँ को योग्य भेंट के साथ वादशाह के पास भेजे । तव खानखानाँ भौर ख्त्राजाजहाँ वादशाह के पास चले । उक्त खाँ के गले में कफन श्रीर तलवार लटका कर वादशाह के सामने ले गए। इसके स्वीकृत होने पर और खानजमाँ के दोपों के चमा होने पर कफन और जलवार उसके गले में से निकाल दो गई। जन १२ वें वर्ष में दूसरी वार खानजमाँ और सिकंदर खाँ ने विद्रोह और शत्रुता की, तब उक्त खाँ सिकंदर खाँ के साथ श्रवध गया श्रीर जब सिकंदर खाँ वंगाल की तरफ भागा तब उक्त खाँ खानखानाँ के द्वारा अपने दोष चमा कराकर खानखानाँ के अबीन नियत हुआ। इसके मरने की तारीख का पता नहीं। इसका लड़का इस्माइल खाँ था, जिसको ऋली कुली खाँ खानजमाँ ने संडीला · कस्वा जागीर में दिया था । जब तोसरे वर्ष उक्त कसवा वादशाह की श्रोर से सुलतान हुसेन खाँ जलायर को जागीर में भिला तव एसको छाधिकार करने में इसने रोका। इसके वाद जब वह जवरदस्ती ले ढिया गया तव खानजमाँ से कुछ सेना लेकर आया पर लड़ाई में हार गया।

#### १२५. शेख इब्राहीस

यह शेख मूसा का पुत्र और सीकरों के शेख सलीम का माई या। शेख मूसा अपने समय के अच्छे लोगों में से या और सीकरी करने में, जो आगरे से चार कोस पर है और जहाँ अकनर ने हुर्ग और चहारदीनारी ननना कर उसका फतहपुर नाम रखा या, आश्रम नना कर ईश्वर का ध्यान किया करता या। अकनर की कोई संतान जीनित नहीं रहती थी इस हिये साधु घों से प्रार्थना करते हुए शेख सलीम के पास भी गया या। उसी समय शाहजादा सलीम की माँ गर्भनती हुई और इस निचार से कि साधु की उस पर रज्ञा रहे, शेख के मकान के पास गुर्विणी के लिये भी निवास-स्थान नननाया गया। उसी में शाहजादा पैदा हुआ और उसका नामकरण शेख के नाम पर किया गया। इससे शेख की संतानों और संनिधयों की राज्य में खूय दलति हुई।

शेख इन्नाहीम बहुत दिनों तक राजधानी आगरे में शाहजादों की सेवा में रहा। २२ वें वर्ष कुछ सैनिकों के साथ टाटलाई की थानेदारी और वहाँ के टपद्रवियों को दमन करने पर नियव हुआ। वहाँ इसके अच्छे प्रबंध तथा कार्य-कौशल को देख कर २३ वें वर्ष में इसे फतहपुर का हाकिम नियव किया। २८ दें वर्ष खानआजम कोका का सहायक नियव हुआ और वंगाल के युद्धों में बहुत अच्छा कार्य किया। इसके अनंवर वजीर खों के साथ कत्वद्ध को दमन करने में शरीक था, जो टड़ीसा के विहोहियों

का सरदार था। २९ वें वर्ष दर्गार लौटा। ३० वें वर्ष मिरजा हकीम की मृत्यु पर जब श्रकबर ने कावुल जाने का विचार किया तब यह श्रागरे का शासक नियत हुआ श्रीर कुछ दिनों तक यहाँ काम करता रहा। ३६ वें वर्ष सन् ९९९ हि० में यह मर गया। बादशाह इसकी दूरदर्शिता श्रीर कार्य-कौशल को मानते थे। यह दो हजारी मंसबदार था।

## १२६. इराद्त खाँ मीर इसहाक

यह जहाँगीरी त्राजम खाँका तीसरा पुत्र था। शाहजहाँ के राज्यकाल में अपने पिता की मृत्यु पर नौ सदी ५०० सवार का मंसव पाकर मीर तुजुक हुआ। २५ वें वर्ष (सं० १७०८) में इरादत खाँ की पदवी और डेढ़ हजारी ८०० सवार का मंसव पाकर हाथीलाने का दारोगा नियत हुआ। २६ वें वर्ष तरिवयत खाँ के स्थान पर आख्तावेगी पद पर नियत हुआ। उसी वर्ष दो हजारी १००० सवार का मंसव और दूसरे वख्शी का खिलव्रत पहिरा। २८ वें वर्ष ८०० सवार की तरको के साथ घहमद वेग खाँ के स्थान पर सरकार लखनऊ श्रीर वैसवाड़े का फौजदार नियत किया गया। २९ वें वर्ष द्रवार लौट कर असद खाँ के स्थान पर कुछ प्रांतों का अर्ज-वकायः नियत हुआ और मंसव वडकर दो हजारी २००० सवार का हो गया। शाहजहाँ के राज्यकाल के छंत में किसी कारण से इसका मंखद दिन गया श्रीर इसने कुछ दिन पकांतवास किया । इसी वीच वादशाही तख्त क्षौरंगजेव से सुशोभित हुन्ना। इसके भाई मुलतफत खाँ छौर खानजमाँ उस शाहजादे के साथ रहे थे और दारा शिकांह के पहिले युद्ध में पहिला भाई जान दे चुका था । यादशाही फौज के धागरा पहुँचने पर पाँच सदी ५०० सवार इसके मंसव में दढ़ाकर इसको फिर से सम्मानित किया। उसी समय जन विजयी सेना आगरा से दिही को दारा शिकोह का पीछा करने

चली तब यह अवध का सूवेदार नियत हुआ और इसका मंसक पाँच सदी ५०० सवार बढ़कर तीन हजारी ३००० सवार का, जिसमें १००० सवार दो असपा सेह असपा थे, हो गया और ढंका पाकर यह सम्मानित हुआ। यह पुराना आकाश किसी की भलाई नहीं देख सकता अर्थात् यह कुछ दिन अपनी सफलता का फल उठाने नहीं पाया था कि दो महीने कुछ दिन बाद सन् १०६८ हि० (सं० १७१५) के जीहिज्जा महीने में मर गया। आसफ खाँ जाफर के भाई आका मुला के लड़के मिरजा बदीउजमाँ की बड़ी पुत्री इस को च्याही थी। जाहिद खाँ कोका की लड़की से दूसरा विवाह हुआ था, जिसके गर्भ से वड़ा पुत्र महम्मद् जापर हुआ। उसके मुख से सौभाग्य भलकता था पर वह मर गया । उसके दूसरे भाई मीर मुबारकुहाह ने श्रौरंगजेव के ३३ वें वर्ष ( सं० १७४६ ) में चाकरा का फौजदार होकर अपने पिता की पदवी पाई। ४० वें वर्ष श्रीरंगावाद के श्रासपास का फौजदार हुआ और उसका मंसव बढ़ा कर सात सदी १००० सवार का हुआ। इसके श्रानंतर मालवा के मंदसोर का फौजदार नियत होकर बहादूर शाह के राज्य में खानखानाँ मुनइम खाँ का पार्श्ववर्ती हो गया। पटना जालंघर दोआव की फौजदारी उसे मिली । वह परिहास-प्रिय था और कविता सूक्ष्म विचार की करता था । उपनाम 'वाजह' था श्रोर उसने एक दीवान लिखा था—

शैर ( उर्दू अनुवाद )

रश्क फर्माए दिल नहीं है सिवा ऐशे हुवाव। पाया यक पैरहने हस्ती वो भी है हम कफ्न।। महम्मद फर्रुखिसियर के राज्य में यह मर गया। इसका ( ४७४ )

पुत्र मीर हिदायतुहा, जिसे पहिले होशदार खाँ और फिर इरादत खाँ की पदवी मिली थी, वहादुर शाह के राज्य में पंजाव श्रांत के नूरमहल का फौजदार हुआ और वहुत दिनों तक मालवा प्रांत के अंतर्गत दक पैराहः का फौजदार रहकर महम्मद शाह के छठे वर्ष में आसफजाह के साथ दिचण श्राया और मुवारिज हाँ के युद्ध के वाद मृत द्यानत खाँ के स्थान पर कुछ दिन दक्षिण का दीवान श्रोर चार इजारी मसवदार रहा। कुछ दिन श्रोरंगा-वाद में पुनः व्यतीत किये । अ्रंत में गुलवर्गा का दुर्गाध्यत्त हुआ । त्रिचनापल्ढी की यात्रा के समय यह श्रासफजाह के साथ था भौर लौटते समय श्रौरंगावाद के पास ११५७ हि० (सं०१८०१) में मर गया। सैनिक गुण बहुत था श्रीर इस बुढ़ौती में भी हथियार नहीं छोड़ता था। तलवार पहिचानने में बहुत बढ़कर था। शैर को प्रतिष्ठा से न देखता। श्रीरतें बहुत थां और इसीसे संतान भी वहुत थीं। इसके सामने ही इसके जवान लड़के मर चुके थे। लिखते समय वड़ा लड़का हाफिज खाँ वाप के मरने पर गुलवर्गी का दुर्गाध्यच हुआ।

## १२७. इसकंदर खाँ उजवक

यह उस जाति के सुलतानों के वंश में था। हुमायूँ वाद-शाह की सेवा में रहकर इसने अच्छे काम किए थे और हिंदु-स्तान पर चढ़ाई करने के पिहले खाँ की पदनी पा चुका था। विजय होने के वाद यह आगरे का शासक नियत हुआ। हेमू की चढ़ाई के समय आगरा छोड़कर यह दिल्ली में तदी वेग खाँ के पास चला गया और उसके साथ बाएँ भाग का सेनाध्यक्त हो कर युद्ध किया। जब दोनों तरफ के वोरों ने प्राण का मोह छोड़ कर धावे किए तव बादशाह के हरावल श्रौर बाएँ भाग ने वड़ी वहादुरी दिखलाते हुए शत्रु के हरावल श्रीर दाहिने भाग को हटा-कर उनका पीछा किया। वहुत सी ऌट हाथ आई और तीन हजार राह्य मारे गए। इसी गड़वड़ में जब इस प्रकार विजय पाकर भगैलों का पीछा कर रहे थे, हेमू ने तर्दी वेग खाँ को धावा करके भगा दिया। जो वहादुर रात्रु का पीछा कर रहे थे, वे जब लौटे तो यह देखकर बड़े चिकत हुए श्रौर तर्दी वेग का मार्ग पकड़ा। इन्होंके साथ इसकंदर खाँ भी लाचार होकर युद्ध से मुँह मोड़कर अकवर की सेवा में सरहिंद चला गया और अली कुछी खाँ खानजमाँ की सेना में हेमू से युद्ध करने को नियत हुआ। विजय मिलने पर भगैलों का पीछा करने और दिल्लो की छुटेरों से रत्ता करने पर नियत हुआ। इसने जल्दी करके वहुत से

चद्साशों श्रौर छुटेरों को मार डाळा और वहुत लूट एकत्र की, जिसके पुरस्कार में उसको खानश्रालम की पदवी मिली।

जव पंजाव का हाकिम खिज ख्वाजा खाँ सिकंदर सूर के चागे वढ़ने पर, जो उस देश का शत्रु था, लाहौर लौट आया और द्वर्भ की हद्ता से साहस पकड़ा तव वह इस प्रांत की ञाय को सुपत की समभ कर सेना एकत्र करने लगा। अकवर ने कुर्तीवाज सिकन्दर खाँ को स्यालकोट श्रीर उसका सीमा प्रांत जागीर में देकर उक्त फौज पर जल्दी रवाने किया, जिसमें यह **खिज ख्दाजा खाँ का सहायक हो जाने। इसके ध्रनंतर** यह प्रवघ का जागीरदार हुआ। दुष्ट प्रकृतिवालों को खाराम तथा सुख भिलने पर नीचता तथा दुष्टता सूमती है। इसी कारण दुखर्वे वर्ष में इसने विद्रोह का सामान ठीक करके यखवा किया। बादशाह की ओर से भीर मुंशी अशरफ खाँ नियुक्त हुआ कि इन भले हुओं को सममा कर दरवार में लावे। यह कुछ समय वक टालमटोल कर खानजमाँ के पास चला गया और उससे भिलकर विद्रोह का झंडा खड़ा करके लूटमार करने लगा। सिकं-दर खाँ ने बहादूर खाँ शैयानी के साथ मिल कर खैरावाद के पास मीर सङ्जुल्मलक मशहदी से, जो वादशाह की श्रोर से इस क़तव्नों को दंड देने के लिए नियत हुआ या, खुन युद्ध किया। यद्यपि श्रंत में बहादुर खाँ सफल हुआ पर सिकंदर खाँ पृक्षिले ही परास्त होकर भाग गया। वारहवें वर्ष में जब खान-लमाँ भौर वहादुर खाँ ने दूसरी वार घटवा किया वब सिकंदर व्हाँ पर, जो उस समय भी अवध में होंगे मार रहा था, सुहन्मद क़ली खाँ बरलास ने भारी सेना के साथ नियुक्त होकर इसे

श्रवध में घेर लिया। वहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। जन खानजमाँ भौर वहादुर खाँ के मारे जाने की खपर पहुँची तकः धिकंदर खाँ शोक का बहाना करके बाहर निकला और चमा-प्रार्थी हुआ । कुछ दिन इसी वहाने में विताकर अपने परिवार के साथ कुछ नावों में वैठ कर, जिन्हें इसी श्रवसर के लिए तैयार कर रखा था, नदी पार हो गया श्रौर संदेश भेजा कि कैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूँ श्रीर श्राता हूँ। परंतु इसकी वातों का विश्वास नहीं पड़ा इसलिए सरदारों ने नदी पार होकर इसका पीछा किया। यह गोरखपुर पहुँचकर, जो उस समय श्रफगानों के अधिकार में था, बंगाल के हाकिम सुलेमान किरीनी के पासः गया और अपने लड़के के साथ चड़ीसा विजय करने के लिए भेजा गया। जव अफगानों ने इसका अपने बीच में रहना उचित नहीं समभा और इसे पकड़ना चाहा तब उक्त खाँ यह लमाचार पाकर खानखानाँ से, जो जौनपुर में था, क्षमा माँगी। सेनाध्यक्ष ने वादशाही इच्छा जानकर उसको वुला लिया। सिकंदर खाँ भी शीवता करके खानजमाँ के पास पहुँचा। सत्र-हर्ने वर्ष सन् ९७९ हि० में खानखानाँ ने इसे अपने साथ बादशाह की सेवा में ले जाकर चमा दिला दी और सरकार लखनऊ में इसे जागीर मिली। विदा के समय इसे चार कब ( एक प्रकार का वस्त्र, कमरबंद ), जड़ाऊ तलवार और सोने की जीन सहित घोड़ा मिला और यह खानखानाँ के साथ नियत हुआ। लखनऊः पहुँचने पर कुछ दिन के बाद बीमार हुआ और ९८० हि॰ ( सं० १६८० ) में मर गया। यह तीन हजारी मंसवदार था 🏾 🖰

#### १२८. इस्माइल कुली खाँ जुलकड़

यह श्रकवरी दरवार के एक सरदार हुसेन कुली खाँ खान-जहाँ का छोटा भाई था। जालंधर के युद्ध से जब बैराम खाँ पराजित होकर लौटा तब वादशाही सैनिकों ने पीछा करके इस-माइल कुली खाँ को जीवित ही पकड़ लिया। इसके अनंतर जह इसके भाई पर छपा हुई तव इसने भी वादशाही छपा पाकर भाई के साय वहुत श्रच्छा कार्य किया। जव खानजहाँ वंगाल की स्वेदारी करते हुए मारा गया तब यह श्रपने भाई के माल श्रसवाब के साथ दरबार पहुँच कर कृपापात्र हुआ। ३० वें वर्ष बल्चों को दंड देने के लिए, जो उद्दंडता से सेवा और अधीनता का काम नहीं कर रहे थे, नियत हुआ। जब विलोचिस्तान पहुँचा तब कुछ विद्रोहियों के पकड़े जाने पर उन सबने शीव इसा माँग ली श्रीर चनके सरदार गाजी खाँ, वजीह श्रौर इब्रहीम खाँ वादशाही सेवा में चले आए। इस पर वादशाह ने वह वसा हुआ शंत उन्हें फिर लौटा दिया। ३१ वें वर्ष में जब राजा भगवानदास उनमाद रोग के कारण जाबुलिस्तान के शासन से छौटा लिया गया तव इस्माइल कुडी खाँ उसके स्थान पर नियत हुआ परंतु यह मृर्यता से भूठे वहाने कर नजर से गिर गया। जब श्राज्ञा हुई कि नाव पर वैठाकर इसे भक्कर के रास्ते से हेजाज रवाना कर दें तब लाचार होकर इसने क्षमा प्रार्थना की। यद्यपि वह स्वीकार हुआ परंतु

वहाँ से लौटने पर युसुफजई पठानों को दंड देने पर नियत हुआ। दैवात स्वाद और वजीर के पार्वत्य प्रांत की हवा के कारण वहाँ वहुत सी चीमारियाँ फैल गई जिससे उस जाति के सरदारों ने आप ही आप खाँ के सामने आकर अधीनता स्वीकार कर ली।

जब जाबुलिस्तान के शासक जैन खाँ ने जलाल रौशानी को ऐसा तंग किया कि वह तीराह से इसी पार्वत्य प्रांत में चला ध्याया । जैन खाँ पहिले की छज्ञा मिटाने के लिए, जो वीरवर की चढ़ाई के समय हुई थी, इस प्रांत में पहुँचा। सादिक खाँ दरबार खे सवाद के जंगल में नियत था कि जलाल जिस तरफ जाय उसी तरफ पकड़ा जाय। इस्माइल छुली खाँ ने, जो उस जंगल का थानेदार था, सादिक खाँ के आने से फिक्र छोड़ दिया और उतार को खाली छोड़कर दरवार चल दिया। जडाल एकाएक रास्ता पाकर भाग गया । इस कारण इस्माइल कुली खाँ कुछ दिन के लिए दंडित हुआ। ३३ वें वर्ष यह गुजरात का दाकिम नियत हुन्ना । ३६ वें वर्ष जव शाह्जादा सुलवान मुराद मालवा का शांताध्यक्ष हुन्रा तब इस्माइल कुली खाँ उसका वकील नियत हुआ। श्रमिभावक के कामों के साथ ठीक प्रबंध किया। ३८ वें वर्ष सादिक खाँ के उसके स्थान पर नियुक्त होने से यह दरवार छौट गया। ३९ वें वर्ष अपनी जागीर कालपी में नियत हुआ कि वहाँ की वस्ती बढ़ावे। ४२ वें वर्ष सन् १००५ हि० में चार इजारी मंसव पाकर सम्मानित हुआ। कहते हैं कि वड़ा विलास-त्रिय था और गहने कपड़े विछावन और वरतन में वड़ा तकल्छुफ रखता था। १२०० घौरतें थीं। जब द्रवार जाता तब इनके

( 800 )

इजारवंदों पर मुहर कर जाता था। श्रंत में सवने लाचार होकर इसे विष दे दिया। श्रकवर के राज्य काल ही में इसके पुत्र इत्राहीम कुली, सलीम कुली श्रोर खलील कुली योग्य मंसन पा चुके थे।

## १२९. इस्माइल खाँ वहादुर पन्नी

इसका विता सुलतान खाँ जमादारी विभाग में काम करता रहा। इसकी पुत्री का विवाह सरमस्त खाँ के साथ हुआ था, जो अजमत खाँका पुत्र था और जिसने सैयद दिलावर अली खाँ के युद्ध में अजदुदौला एवज खाँ के हाथी के सामने पैदल होकर प्राण निछावर कर दिया था। इसके वाद सरमस्त खाँ श्रौर सलतान खाँदोनों जागीरदार नियत हुए। इसमाइल खाँ एक सहस्र सवार के साथ सलावत जंग श्रोर निजामुद्दीला श्रासफ-जाह की सरकार में नौकर था। इसका नक्षत्र तरकी पर था इसलिए धीरे धीरे वरार प्रांत के महालों का नायब-नाजिम झौर मुतसदी नियत हुआ। इस समय मराठों की श्रोर से इक श्रांत का ताल्लुकेदार जानोजी भोंसला था श्रीर इन दोनों में पहिले का परिचय था इसलिए वहाँ का प्रबंध ठीक रखा श्रौर मुद्दत तक वहाँ का काम करता रहा। अंत में इसके दिमाग में बरावरी का दावा पैदा हुआ और इसमें विद्रोह के लक्षण दिखलाई देने लगे। निजामुदौला श्रासफजाह ने इसकी यह चाल देखकर इसको दंड देना निश्चय किया। जिस वर्ष रघूजी भोंसला के लड़कों को दंड देने के लिए निजामुद्दीला नागपुर की श्रोर चला, उस समय **इस इब-पद्स्थ सरदार के कारपरदाज कक्नुदौ**ळा के मारे जाने को सुश्रवसर समभक्तर यह कुछ सैनिकों के साथ सेना के पास पहुँचा पर इस पर कृपा नहीं हुई श्रोर कुत्राच्य सुनने पड़े ।

इसते चाहा कि मकान लौट जायँ पर इसी बीच, जो सेना इस पर नियत हुई थी, आ पहुँची। लाचार होकर तोस चालीस स्वारों के साथ, जिन्होंने उस समय इसका साथ दिया, धावा कर वरकंदाजों के ब्यृह को तोड़कर सवारों के बीच पहुँच गया। जो इसके पास पहुँचता उसे तलवार के हवाले करता। इसके शरीर में काफी शिक्त थी, इसलिए सेना के बीच पहुँचकर योड़े खे गिरा और सन् ११८९ हि० (सं०१८३२) में मारा गया। इसके पुत्र सलावत खाँ और वहलोल खाँ पर कृपा हुई और घरार आंत में बालापुर, बदनपर पैवे: और करंजगाँव जागीर में मिला। सेना के साथ वे काम करते रहे।

## १३०. इस्माइल खाँ मक्खा

यह पहिले हैदरावाद कर्णाटक में जेलखाने में नौकरी करता था। श्रीरंगजेव के ३५ वें वर्ष में जुल्फिकार खाँ वहादुर की प्रार्थना पर पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव छौर खाँ की पदवी पाकर उक्त वहादुर के साथ जिजी दुर्ग छेने पर नियत हुआ। ३७ वें वर्ष एक हुर्ग के घेरे के समय महम्मद कामवएरा, असद खाँ श्रीर जुल्फिकार खाँ में कुछ वैमनस्य हो गया तब जुल्फिकार खाँ ने घेरे से हाथ उठा छेना डिचत समसकर अपनी सेना और तोप मोर्चे से लौटा लिया। इस्माइल खाँ, जो दुर्ग के दूसरी श्रोर था, जल्दी नहीं पहुँच सका। संता घोरपदे श्रादि शत्रु बीच में आ पड़े श्रौर इससे युद्ध करने लगे। इसके पास सेना कम थी, इसलिए यह घायल होकर पकड़ा गया और मरहर्हें के यहाँ एक वर्ष तक कैद रहा । इसके पुराने परिचित श्रचमनायर के प्रयत्न से कुछ दंड देकर इसने छुट्टी पाई । ३८ वें वर्ष दरवार में हाजिर हुआ। इसका मंसव एक हजारी बढ़ाया गया श्रीर अनन्दी से मुत्जाबाद तक के मार्ग का रत्तक नियत हुआ। ४१ वें वर्षे श्रव्दुर्रजाक खाँ लारी के स्थान पर राहीरी डर्फ इसलाम गढ़ का फौजदार नियत हुआ। ४५ वें वर्ष बनीशाह दुर्ग का फौजदार हुन्या । इसके आगे का हाल नहीं मिला ।

## १३१. इस्माइल वेग दोलदी

यह बाबर के सरदारों में से था। वीरता तथा युद्ध-कौशल में यह एक था। जब हुमायूँ वादशाह एराक से लौटा छोर दुर्न कंघार घेर लिया तव घिरे हुए लोग वड़ी कठिनाई में पड़े तथा वहुत से सदीर मिर्जा अस्तरी का साथ छोड़कर हुर्ग के नीच विजयी वादशाह के पास चले आए। उन्हीं में यह भी या। कंधार-विजय के अनंतर इसे जमींदावर के इलाके का शासन मिला। काबुल के घेरे के समय खिज ख्वाजा खाँ के खाय यह मिर्जा कामराँ के नौकर शेर खली पर नियत हुआ, जिसने मिर्जा के कहने के अनुसार कायुल से विलायत के काफिले को नष्ट करने के लिए चारीकाराँ पहुँचकर उसे नष्ट कर डाला था पर रास्तों को, जिसे वादशाही आदमियों ने बना रखे थे, नष्ट इरने के लिए काबुल न पहुँच सका तव गजनी चला गया। सजांबद की तलहटों में शेर ख़ळी पर पहुँच कर इस्माइल वेग ने युद्ध भारंभ कर दिया। बादशाही आदमी विजयी होकर पहुत छ्ट के साथ हुमायूँ के सामने पहुँच कर सम्मानित हुए। जद कराचः खाँ, जिसने बहुत सेवा करके बहुत रूपा पाई थी, कादरता से भारी सेना को मार्ग से छेकर मिर्जा कामरों के पास बदस्सों की श्रोर चला तव उन्हीं भूले भटकों में उक्त खों भी या। इस कारण वादशाह के यहाँ इसकी पदवी इस्मादल खाँ रीछ हुई। जब बादशाह स्वयं बदस्साँ की और गए तब बुद्ध में यह है इ

हो गया। मुनइम खाँ की प्रार्थना पर इसकी प्राण रत्ता हुई श्रीर यह उसी को सोंपा गया। भारत के श्राक्रमण के समय यह वादशाह के साथ था। दिल्ली-विजय पर यह शाह श्रावुल् मश्रालो के साथ लाहौर में नियत हुआ। बाद का हाल ज्ञात नहीं हुआ।

#### १३२. इसलाम खाँ चिरती फारूकी

इसका नाम शेख अलाउद्दीन था और शेख सलीम फतहपुरी के पौत्रों में से था। अपने वंश वालों में अपने श्रच्छे गुणों श्रीर सुशीखता के कारण यह सबसे बढ़ कर था और जहाँगीर का घाय भाई होने से बादशाही मंसव, सम्मान और विश्वास पा पुका था। शेख अबुल्फजल की बहिन से इसका विवाह हुआ था। जब जहाँगीर वादशाह हुआ तव इसलाम खाँ पदवी श्रीर पाँच इजारी मंसव पाकर यह विहार का सूवेदार नियुक्त हुआ। ३ रे वर्ष जहाँगीर कुली खाँ लालवेग के स्थान पर भारी प्रांत वंगाल का सूबेदार हुआ। वह प्रांत शेरशाह के समय से अकगान सरदारों के अधिकार में चला श्राता था। अकवर के राव्यकाल में वड़े वड़े सरदारों की अधीनता में प्रवत सेनाएँ नियत हुई। बहुत दिनों तक घोर प्रयत्न, परिश्रम घौर छड़ाई होती रहा, यहाँ तक कि वह पूरी जात दमन हो गई। वचे हुए छीमाश्रों पर भाग गए। इसी वीच कतलू लोहानी के पुत्र उसमान खाँ ने सरदार वनकर दो वार वादशाही सेना से छड़ाइयाँ की। विशेष कर राजा मानसिंह के शासनकाल में इसके लिए बहुत हुछ प्रयत्न किया गया पर फिसाद के जड़ का छांटा नहीं निक्रला ! जब इसलाम खाँ वहाँ पहुँचा तब शेख कबीर सुजासत गाँ की सरदारी में, जो एक खाँ का संबंधी था, एक सेना जन्य सटा-यकों के साथ अकबर नगर से सिन्तत कर इस पर भेजी गरे।

इन वहादुरों की दृढ़ता श्रीर साहस से युद्ध के वाद, जिसमें कस्तम श्रीर श्रसकंदियार के कारनामें नष्ट हो सकते थे श्रीर जिसका विस्तृत वृत्तांत उक्त खाँ की जीवनी में छिखा गया है, **उसमान खाँ के मारे जाने पर उसके भाई ने श्र**धीनता स्वीकार कर ली। इस घ्यच्छी सेवा के पुरस्कार में ७ वें वर्ष छ: हजारी मंसव पाकर यह सम्मानित हुआ। ८ वें वर्ष सन् १०२२ हि० में यह मर गया श्रीर इसका शव फतहपुर सीकरी भेजा गया, जहाँ उसके पूर्वजों का जन्मस्थान श्रौर कत्रिस्तान था । इसका जीवन-वृत्तांत विचित्र है। सुसम्मति श्रौर संयम में यह प्रसिद्ध था। यह जीवन भर नशा या निपिद्ध वस्तु से दूर रहा श्रीर इसी गुरा के कारण बंगाल प्रांत की कुल वेश्याओं को, जैसे लोली, हुरकनी, कंचनी और डोमनी को अस्ती हजार रुपया मासिक पर नौकर रख कर साल में नौ लाख साठ सहस्र रुपये उन्हें देता था। इसके कुछ सेवक गहनों श्रौर वहुत तरह की मूल्यवान चीजों को थालियों में लिये खड़े रहते थे, जिन्हें यह पुरस्कार में दिया करता था। इसकी सरदारी की सनक इतनी वढ़ी थी कि बादशाहों की चाल पर भरोखे से दर्शन देता और गुसलखाना काम में लाता था। हाथियों की छड़ाई कराता था। कपड़ों में तकल्छुफ न करता था। पगड़ी के नीचे कुलाह नहीं पहिरता था श्रीर जामा के नीचे पैराहन पहिरता था। खाने के व्यय में एक सहस्र लंगर ( सदावर्त ) चलते थे परंतु उसके आगे पहिले ब्वार, बाजरे की रोटी, साग ,श्रौर साठी का चावल रखा जाता था । इसका साहस श्रौर दानवीरतां हातिम श्रौर मश्रन की उदारता से बढ़ गई थी। वंगाल की सूबेदारी के समय इसने १२०० हाथी अपने मंसक-

दारों और नौकरों को दिए थे। इसके यहाँ वीस सहस्र शेख-जादे सवार और पैद्छ रहते थे। इसका लड़का एकराम खाँ होशंग अबुल्फजल का भांजा था श्रौर बहुत दिनों तक दिनखन में नियत था। जहाँगीर के राज्यकाल के छंत में यह असीर गढ़ का अध्यत्त था। शेरखाँ तौनूर की छड़की इसके घर में थी पर **इससे वनती नहीं थी। उसके भाई लोग, खपनी** वहिन को खपने घर ले गए। ऐसे वंश में होने पर भी यह क़ूर हृदय था। शाहजहाँ के राज्यकाल के मध्य में किसी कारण जागीर श्रीर दो हजारी १००० सवार के मंसव से हटाया गया श्रीर नकदी वृत्ति मिली । फतहपुर में रहकर शेख सलीम चिश्ती के मजार का व्रबंध करता था। २४ वें वर्ष में मर गया। इसका भाई शेख मोधजम उक्त रौजे का मुतवही नियत हुआ। २६ वें वर्ष इसे फतहपुर की फौजदारी मिली और इसका मंसव बढ़ाकर एक हजारी ८०० सवार का हो गया। सामृगढ़ के युद्ध में यह दारा शिकोह की सेना के मध्य में नियत था और वहीं युद्ध में मारा गया।

## १३३. इसलाम खाँ मशहदी

इसका नाम मीर श्रव्दुस्सलाम श्रौर पद्वी इख्तसास खाँ थी। यह शाहजहाँ की शाहजादगी के समय का पुराना सेवक था। आरंभ में मुंशीगीरी करता था। सन् १०३० हि० ( सं० १६७६ ) में जहाँगीर के १५ वें वर्ष में जब वादशाही सेना दूसरी वार दिच्छा का काम ठीक करने गई तव दरवार का वकील नियत होने पर इसे योग्य मंसव श्रीर इख्तसास खाँ की पदवी मिली । उस उपद्रव में जव जहाँगीर शाहजादे से विगङ् गया था तव इसको दरवार से निकाल दिया। यह शाहजहाँ की सेवा में पहुँचकर उस समय इसके साथ रहा । इसके श्रनंतर जब जुनेर दुर्ग में शाहजादा ठहर गया श्रौर उसी समय इन्नाहीम आदिलशाह मर गया तब शाहजादा ने इसको युवराज महम्मद आदितशाह के यहाँ शोक मनाने के छिए भेजा। इख्तसास खाँ शोक और शांति के रस्मों को पूरा करके शाहजहाँ के हिंदुस्तान की राजगद्दी के वर्षारंभ में भारी भेंट छौर बहुमूल्य जवाहिरात लेकर दरबार में हाजिर हुआ और चार हजारी २००० सवार का मंसव तथा इसलाम खाँ की पदवी पाई। यह दूसरा बख्शी श्रीर मीर श्रर्ज के पद पर सम्मानित होकर नियत किया गया क्योंकि इस पद पर सिवा विश्वासपात्र के दूसरा कोई नियत नहीं होता था। जब शाहजहाँ खानजहाँ लोदी को दंड देने दक्षिण चला तव इसको हिंद्रस्तान की राजधानी आगरा में

अध्यक्ष नियत किया। जब गुजरात का सूबेदार शेर खाँ तौनूर ४ थे वर्ष मर गया तब इसलाम खाँ उसके स्थान पर पाँच हजारी मंसव पाकर सूबेदार नियत हुआ। ६ ठे वर्ष के र्यंत में मीर बख्शी पद पर नियत हुआ, जिसकी तारीख 'विख्शिए सुमालिक' से निकलती है। ८ वें वर्ष श्राजम खाँ के स्थान पर वंगाल का प्रांताध्यक्ष नियत हुआ। वहाँ इसे बड़ी बड़ी विजय मिली, जैसे श्रासामियों को दंड देना, श्रासाम के राजा के दामाद का कैद होना, एक दिन में दोपहर तक पंद्रह दुर्गों को जीतना, श्रीघाट और मांडू पर अधिकार करना, कूच हाजी के तमाम महालों पर थाना वैठाना और ११ वें वर्ष में पाँच सौ गड़े हुए खजानों का **मिल्ता । मघराजा का भाई माणिकराय, जो चटगाँव का शासक** या, रखंग के आदमियों के पराजित होने पर १२ वें वर्ष सन् १०४८ हि० में चमाप्रार्थी होकर जहाँगीर नगर उर्फ ढाका में काँ के पास भाया। १३ वें वर्ष इसलाम खाँ श्राज्ञा के श्रतुसार द्रबार पहुँचकर वजीर दीवान श्राष्टा नियत हुआ। जब द्विए का सुवेदार खानदौराँ नसरतजंग मारा गया तव १९ वें वर्ष के जशन के दिन इसलाम खाँ छः हजारी ६००० सवार का मंसव पाकर चस प्रांत का सूचेदार नियत हुआ। इसके भाई, लड़के और दामाद मंखवों में तरक्की पाकर प्रसन्न होकर साथ गए।

कहते हैं कि खानदौरों के मरने की खबर जब शाहजहाँ को मिली तब उसने इसलाम खाँ से कहा कि 'उस स्वेदारी पर किसको नियत किया जाय।' इसने अपने घर आकर अपने मला चाहने वाले मित्रों से कहा कि 'वादशाह ने इस तरह फरमाया है। देर तक विचार करने पर में सममता हूँ कि अपना

नाम ॡ।' उन लोगों ने कहा कि 'क्या यह राय ठीक है। प्रधान मंत्रित्व और बादशाह के सामीप्य की तथा दिचण के शासन की बरावरी नहीं है। इसने उत्तर दिया 'ठीक है, पर मैं सममता हूँ कि वादशाह सादुल्डा खाँ की वजीरी के लिए, जिस पर उनकी कृपा है, वहाना चाहता है। कहीं इस कारण हमारी श्रवनित न हो। इससे यही घन्छा है कि हम उसी तरह की राय दें।' उसी दिन के खंत में मामूल के विरुद्ध तलवार खौर ढाल वाँव कर दरवार में हाजिर हुआ। वादशाह ने पूछा तब प्रार्थना की कि 'आज्ञा हुई थी कि दिचिए। का सूचेदार किसको नियतं करें, पर सिवा इस दास के दूसरा कोई ध्यान में नहीं आता।' वादशाह ने प्रसन्न होकर कहा कि 'नायब वजीर कौन बनाया जाय ?' इसने कहा कि 'सादुल्ला खें। से कोई श्रच्छा श्रादमी नहीं है।' यह स्वीकार हो गया। इसके वहाँ चछे जाने पर सादुल्ला खाँ को पूरा मंत्रित्व मिल गया। इससे इसलाम खाँ की दूरदर्शिता श्रीर ठीक विचार सव पर प्रगट हो गया। २० वें वर्ष सात हजारी ७००० सवार का मंसव पाकर सम्मानित हुआ।

जव यह बुरहानपुर से औरंगाबाद लौटा तब बीमार हो गया। यह समम कर कि श्रव श्राखिरी समय श्रा गया है, तब श्रपनी जागीर के लेखक चतुर्भुज श्रौर मुत्सदी ख्वाजा श्रंबर की राय से कुल दफ्तरों को जलवा कर सब सामान व माल को श्रपने लड़कों, भाइयों श्रौर महल के दूसरे आदिमयों में गुप्त रूप से बँटवा दिया तथा २५ लाख रुपयों का कोष दरबार भेज दिया। १४ शब्वाल सन् १०५७ हि० (सं० १७०४) को मर गया। श्रपनी वसीयत के श्रनुसार यह इस नगर के पास ही

गाड़ा गया। मकवरा और वाग अपने तरह का एक ही है, यहाँ तक कि छाज भी पुराना होने पर उसमें नवीनता मिली हुई है। ख्वाजा श्रम्बर कत्र पर वैठा। शाहजहाँ ने इन सव बातों पर जान बूभकर भी इसकी पुरानी सेवा के कारण ध्यान नहीं दिया और इसके छड़कों में से हर एक पर कृपा करके चनका मंसव श्रौर पद वढ़ाया। चतुर्भुज को मालवा का दीवान बना दिया । इसलाम खाँ हर एक विषय तथा पत्र-व्यवहार में क़ुशल था। बाद्शाही कामों में सदा तत्पर रहता था। यह नहीं चाहता था कि दूसरे कर्मचारी इसके काम में दलल दें। काम को बड़ी दृढ़ता तथा सफाई से करता था। द्तिण वाले, जो खानदौराँ से दुखी थे, इससे प्रसन्न हो गए। दुर्गके जोदामों को किफायत से वेंचकर नए सिरे से उन्हें वनवाया। हाथी, घोड़े बहुत से एकट्ठे हो गए थे और यद्यपि यह स्वयं चनपर सवारी नहीं कर सकता था लेकिन चनका प्रयंघ श्रौर रचा बहुत करता था। इसको छः छड़के थे, जिनमें से अशरफ खाँ, सफी खाँ और अन्दुर्रहोम खाँ की अलग अलग जीवनियाँ दी गई हैं। तीसरे पुत्र मीर मुहम्मद शरीफ ने इसके मरने पर एक हजारी २०० सवार का मंसव पाया। शाहजहाँ के २२ वें वर्ष में सुलतान श्रीरंगजेव के साथ कंधार पर चढ़ाई के खमय साथ गया । २४ वें वर्ष जड़ाऊ वरतनों का दारोगा हुआ । श्रंत में सूरत वंदर का मुतसदी हुआ। जिस समय शाहजहाँ बोमार था भौर सुलतान मुरादवख्श वादशाह वनना चाहता या, चह कैद कर दिया गया। चौथे मीर मुहन्मद गियास ने पिता के सरते पर पाँच सदी १०० सवार का मंसव पाया। २८ वें वर्ष

बुरहानपुर का बख्शी और वाकेश्वानवीस नियत हुआ और वहीं के बहरे-गूँगे घर कां दारोगा भी हुआ। औरंगजेव के समय दो बार सूरत बंदर का मुतसदी, औरंगाबाद का बख्शी तथा वाकेश्वानवीस होकर २२ वें वर्ष में मर गया। छठा मीर खब्दुर्रहमान औरंगजेब के १६ वें वर्ष में हैदराबाद प्रांत में नियुक्त होकर कुछ दिन तक औरंगाबाद का बख्शी और बाकेश्वानवीस रहा और बहुत दिनों तक भाखतावेग और दारोगा अर्ज रहा।

# १३४. इसलाम खाँ मीर जिश्राउद्दीन हुसेनी वद्ख्शी

श्रोरंगजेब का यह पुराना वालाशाही सवार था । उस गुरा-ग्राहक की सेवा में अपनी अवस्था प्रायः विता चुका था। उसकी शाहजादगी में उसके सरकार का दीवान था। जब शाहजहाँ की हालत श्रच्छी नहीं थी श्रौर दारा शिकोह सल्तनत का जो कार्य चाहता था रोक लेता था, तब श्रीरंगजेव ने प्रगट में पिता की सेवा करने के वहाने श्रीर वास्तव में वड़े भाई को हटाने के लिए १ जमादि ७ श्रोवल सन् १०६४ हि० को अपने पुत्र सुलतान मुहम्मद को नजावत खाँ के साथ श्रीरंगाषाद से बुरहानपुर भेजा। उक्त मीर जो उस समय दीवानी के काम पर या, सुलतान के साथ नियत हुआ। शाहजादे के पीछे उक्त शहर पहुँच कर फरमाँवारी वाग में, जो शहर से आध कोस पर है, खेमा डाला। उक्त मीर को हिम्मत खाँ की पदवी मिली। जसवंत सिंह के युद्ध के बाद इसने इसलाम लॉंकी पदवी पाई। दारा शिकोह के युद्ध में जब रुस्तम खाँ दक्तिणी ने बहादुर खाँ कीका को दबा रखा था तब इसने वाएँ भाग के वहादुरों के साथ दाईं छोर छे शत्रु पर धावा कर दिया । दारा शिकोह के हारने पर उसका पीछा किया। महम्मद सुस्तान इसलाम खाँ की श्रमिमावकता में आगरे का प्रबंधक नियत हुआ। उक्त खाँका मंसव बढ़ कर चार हजारी २००० सवार का हो गया और इसे तीस सहस्र दपया

इनाम मिछा। शुजाश्र के युद्ध में यह वाएँ भाग का हरावल नियुक्त हुआ। जब राजा जसवंत सिंह, जो वाँए भाग का सेनापित था, उपद्रव करने की इच्छा से भाग गया तब उक्त खाँ उसके स्थान पर सेनापित हुआ। ठीक युद्ध के समय इसका हाथी बान की चोट खाकर अपनी सेना को नष्ट करने छगा श्रीर बहुत से सैनिक भागने लगे, इसी समय बादशाह स्वयं सहायता को पहुँच कर बची हुई सेना को, जो दृढ़ता से लड़ रही थी, उत्साहित किया। विजय होने पर इसलाम खाँ सुलतान मुहम्मद के साथ नियत हुआ, जो मोश्रज्ञम खाँ मीर जुमछा तथा अन्य सरदारों के साथ शुजाश्र का पीछा करने जा रहा था।

जव शुजाश सहायक सेनाओं के हारने पर अकबर नगर नहीं ठहर सका और टाँडे की ओर चला तव मोश्रज्ञम लाँ ने इसलाम खाँ को दस सहस्र सवार के साथ श्रक्वर नगर में छोड़ कर गंगा के इस पार का प्रवंध सोंपा। दूसरे वर्ष ५ शावान को शुजाश्र मोश्रज्ञम लाँ के पीछा करने से कहीं न एक कर जहाँगीर नगर पहुँचा कि वहाँ से सब सामान अपना लेकर रखंग की ओर जाय। उसी महीने में इसलाम खाँ उस सरदार से दुखित होकर या उसकी दुःशीलता से कुद्ध होकर विना आज्ञा के दरवार की ओर रवाना हुआ। इस पर इसका मंसव छीन छिया गया पर तीसरे वर्ष फिर उसको पहिले का सनमान मिल गया। चौथे वर्ष इत्राहीम खाँ के जगह पर काश्मीर का सूबेदार हुआ। जब वादशाह उस सदाबहार प्रांत की सैर को चले तब नव शहर कें, जो उस प्रांत का एक वड़ा परगना है और पहाड़ी स्थान का दुसरा पड़ाव है, उक्त खाँ छठे वर्ष के आरंभ में फरमान के

अनुसार वहाँ पहुँच कर जर्मीबोस हुआ। इसका संसव एक हजारी १००० सवार वढ़ कर पाँच हजारी ३००० सवार का हो गया श्रौर श्रागरे का सुवेदार नियत हुशा। वहाँ पहुँचने पर पूरा एक महीना भी नहीं वीता था कि सन् १०७४ हि० के आरंभ में मर गया। कश्मीरी कवि 'गनी' ने उसके मरने की तारीख इस प्रकार कही-मुद्दे ( मर गया ) इसलाम खाँ वाला-जाह।' यह मीर महस्मद नोमान के मकवरे में. जिस पर इसका विश्वास था, गाड़ा गया । अपने जीवन में एक मजार के पास एक मस्जिद बनवाई थी, जिसकी तारीख वानी इसलाम खाँ वहादुर' से निकलती है। काश्मीर की ईदगाह मसजिद, जो विस्तार श्रीर दृढ़ता में एक है, इसकी वनवाई हुई है। इसका श्रौरस पुत्र हिम्मत खाँ मीर वर्ष्शी था श्रौर इसकी एक लड़की मीर नोमान के लड़के मीर इत्राहीम से व्याही थी। उक्त मीर छः लाख साठ सहस्र रुपये का सामान पहुँचाने के लिए, जिसे औरंगजेव ने मक्का मदीना के भले आदिमयों को भेंट देने के लिए दूसरे साल भेजा था, वहाँ पहुँच कर ४ थे वर्ष मर गया। इसलाम खाँ गुणों से खाली नहीं था और अच्छा शेर कहता था। उसके दो शैर प्रसिद्ध हैं-

( उर्दू अनुवाद )

राते-गम तेरे विना है रोज रावखुन मारती। श्रॉख की पुतली भी रोती खूँ में गोते मारती॥ वसश्रत ऐसी पैदा कर सहरा कि गम में श्राज राव, श्राह की सेना है दिल-सेमा से निकला चाहती।

#### १३५. इसलाम खाँ रूमी

यह श्रली पाशा का लड़का हुसेन पाशा था। उस प्रांत में पाशा श्रमीर को कहते हैं। यह वसरा का शासक था श्रौर प्रगट में रूम के सुलतान की सेवा में था। इसका चाचा महम्मद इससे दुखो होकर इसतंबोळ चला गया । उसकी इच्छा थी कि अपने भतीजे को खारिज कराकर स्वयं उस जगह पर नियुक्त होवे। जब उसका मतलब वहाँ पूरा नहीं हुआ तब वह अवशर पाशा के पास, जो रूम के अंतर्गत कुछ शहरों के हाकिमों को हटाने छौर नियत करने का छाधिकारी था, हलब जाकर अपने भतीजे की वदसळूकी श्रौर श्रसभ्यता का उससे वयान किया और प्रार्थना की कि वह उसे अलग कर दे कि वहाँ की श्राय जरूरी कामों में लगे। श्रवशर पाशा ने हुसेन पाशा को लिखा कि वसरा का एक महल उसके लिए छोड़ दे। इसके श्रनंतर जब वह वसरा श्राया तव हुसेन पाशा ने श्रवशर पाशा ं के लिखे हुए काम को नहीं किया श्रीर महम्मद को सान्त्वना देकर श्रपने पास रख लिया। जव महम्मद ने श्रपने भाई के साथ मिलकर कुछ उपद्रव करना आरंभ किया तब हुसेन पाशा ने ंदोनों को कैंद कर हिंदुस्तान भेज दिया। ये दोनों बहुत से बहाने कर लहसा के किनारे जहाज से उतर कर मुर्तजा पाशा के पास बगदाद गए। महम्मद ने कपट श्रौर पेशवन्दी से हुसेन पाशा का कजिलवाशों से मित्रता रखने का बयान किया श्रीर उसके परिपूर्ण कोष को प्रगट करने का वादा किया कि यदि

तुम उसको श्रपनी सेना से निकाल दो श्रौर हमें वसरा का शासन दो तब उक्त कोष हम तुम्हें दिखला दें।

मुर्तजा पाशा ने यह हाल कैसर रूम से कहकर श्राज्ञा ले ली कि बगदाद से वसरा जाकर हुसेन पाशा को वहाँ से निकाल दे और वसरा महम्मद को सौंप दे। जब इस इच्छा को बल से पूरा करने के लिए वह वसरा पहुँचा तत्र हुसेन पाशा ने भी श्रपने पुत्र यहिया को सेना के साथ छड़ने को भेजा। यहिया ने जव यह देखा कि उसके पास सेना अधिक है और उसका सामना यह नहीं कर सकता तो श्रधोनता स्वीकार कर उसके पास पहुँचा। हुसेन पाशा यह समाचार सुनकर तथा घगड़ा कर श्रपने परिवार छौर सामान को शीराज के छंतर्गत भभ्मा भेजकर कजिलवाश से रचा का प्रार्थी हुआ। मुर्तेजा पाशा ने वसरा पहुँचकर मुहम्मद के दतलाये हुए कोष को वहुत खोजा पर रखे कहीं नहीं पाया। उसको और उसके भाई तथा कुछ फौज को वहीं छोड़ा। कुछ दिन के वाद **एन टापुत्रों के रहनेवाले मुर्तजा पाशा की वद्**षद्धकी श्रौर श्रत्या-चार से घवड़ा कर मार काट करने लगे। मुर्तजापाशा हार कर षगदाद चला गया घोर उसके बहुत से छादमी मारे गए। यह सुसमाचार हुसेन पाशा को भेज कर वहाँ के निवासियों ने इसे वसरा वुलाया । यह अपने परिवार और माल को भभ्भा में छोड़ कर वसरा आया और प्रवंध देखने लगा। दस वारह वर्ष वक चह यहाँ का राज्य-कार्य देखता रहा और साय साथ हिंदुस्तान के वैभवशाली सुलतानों से व्यवहार वनाए रखा। धौरंगजेब के वीसरे वर्ष के इंख में राजगद्दी की ख़ुशी में एराकी घोढ़ र्भेंट में भेजा।

जब रूम देश के वादशाह ने इसके विरोधी कार्य के कारफ यहिया पाशा को इसकी जगह पर नियुक्त किया तव यह वहाँ नहीं रह सका भौर कैसर के पास भी जाने का इसका मुख नहीं या, इसलिए अपने परिवार और कुछ नौकरों के साथ देश त्यान कर ईरान की छोर रवाना हो गया । वहाँ पहुँचने पर भी जव इसे स्थान नहीं मिला तब श्रपने भाग्य के सहारे हिंदुस्तान की श्रोर श्राया। इसकी यह इच्छा जान कर दरवार ने इसके पास खिलचत, पालकी और हयनी गुर्जवरदार के हाथ भेजा कि उसका रास्ते में वह दे और आराम के साथ दरवार पहुँचावे तथा उसे वादशाही कृपा की आशा दिलावे । १२ वें वर्ष १५ सफर सन् १०८० हि० को जब यह दिह्नी पहुँचा तब बख्शी उल् मुल्क असद खाँ और संदरुसमुदूर आविद खाँ को लाहौरी फाटक तक स्वागत के लिए भेजा। फिर दानिशमंद खाँ पेशवा हो कर श्राया श्रीर बादशाह के सामने नियम के श्रनुसार श्रादाव बजवा कर त्राज्ञानुसार इसे तख्त को चूमने श्रोर इसके पीठ पर बादशाही हाथ फेरने के लिये लिवा गया। इसने २० सहस्र का एक ळाल और १० घोड़े भेंट किए, बादशाह ने एक ळाख रुपया नकद और दूसरे सामान दे कर इसे पाँच हजारी ५००० सवार का मंसव और इसलाम खाँ की पदवी दो। रुस्तम खाँ दक्षिणी की हवेली, जो जमुना नदी के किनारे एक भारी इमारत है, कुछ सामान और एक नाव दी कि उसी पर सवार हो कर वादशाह का दरवार करने श्राया करें । इसके वड़े पुत्र श्रफरासियाव खाँ को दो हजारी १००० सवार का मंसव और खाँ की पदवी तथा दूसरे पुत्र अली बेग को खाँ की पदवी और डेढ़ हजारी मंसक

दिया। इसके अनंतर एक हजारी २००० सवार वढ़ा कर और दस महीने का वेतन नकद खोराक सहित देकर सनमानित किया। अनंतर यह मालवा का सूवेदार नियत हुआ।

इसकी पेशानी से वहादुरी और बुद्धिमानी भलक रही थी और इसकी कुरालता तथा भमीरी इसके काम से प्रकट हो रही थी, इसलिए बादशाह ने कृपाकर इसे हिंदुस्तान का एक अमीर बना दिया। श्रौरंगजेव चाहता था कि यह श्रपने परिवार को बुला कर इस देश को श्रापना निवास-स्थान वनावे पर यह इसी कारण अपनी स्त्रियों श्रीर अपने तीसरे पुत्र मुख्तार वेग को चुलाने में देर कर रहा था। इसी से इसने दु:ख चठाया। इसका मंसव छे लिया गया श्रोर यह वादशाही सेवा से दूर होकर उज्जैन में रहने लगा। १५ वें वर्ष के श्रंत में दिल्ला के सुवेदार चम्दतुल् मुल्क खानजहाँ वहादुर की प्रार्थना पर यह फिर अपने मंसव पर वहाल हुआ और अच्छी सेवा पाकर हरावल का ग्रध्यच नियत हुआ। दूसरी वार आदिल शाही और पहलोल बीजापूरी के पौत्र की सेनाओं से जो युद्ध हुए उनमें इसने योग दिया। १९ वें वर्ष ११ रवीडल् आखिर सन् १०८७ हि॰ को ठीक युद्ध के समय शत्रुष्यों के बीच में जिस जगह पर यह स्थित था वहीं वँटते समय दैवात् श्राग वारूद में गिर गई और हाथी विगड़ कर शत्रु की सेना में चढा गया। शत्रुश्रों ने घेर कर इसके होंदे की रस्सियाँ काट डालीं खोर जब यह जमीन पर गिरा तब इसको इसके छड़के छाली वेग के साथ काट डाला । शैर-

> श्रजल राह तै कर गिरा आके श्रोगे। कशाँ श्रोर दामे फना सैद मागे॥

इसके जीवन ने श्रवसर नहीं दिया नहीं तो यह श्रपने कार्य-कौशल, खेवा तथा दूरदर्शिता से बहुत से श्रच्छे काम दिखलाता । बङ्पन श्रीर भलाई इससे शोमा पाती थी। यह किव था। इसकी एक रुवाई नीचे दी जाती है—

> यकवार किया सैरे वेनवाई मैंने। दरगहे बुजुर्गी प किया गदाई मैंने।। जिगर से दुकड़ा लिया वरस्म हदियः एक जिससे दोस्त सग से की श्राइनाई मैंने।।

इसकी मृत्यु पर अफरासियाव खाँ का मंसव बढ़कर ढाई हजारी ५०० सवार का हो गया और मुखवार वेग का, जो १८ वें वर्ष में अपने पिता के संबंधियों के साथ गुप्तरूप से उन्जैन पहुँच कर सात सदी १०० सवार का मंसवदार हो चुका था, एक इजारी ४०० सवार का हो गया। मृत खाँ का कुल माल ३२०००० घराफी, जो उउजैन और शोलापुर में जन्त हो गई थी, उसके पुत्रों को त्तमा कर दिया और आज्ञा हुई कि वाप के ऋग का जवाब करे । इसके अनंतर अफरासियाव खाँ थामुनी का फौजदार हुआ और २४ वें वर्ष फैज्जुहा खाँ के स्थान पर मुरादाबाद का फीजदार हुआ। उसी वर्ष मुख्तार वेग को नवाजिश खाँ की पदवी मिछी और ३० वें वर्ष में मंदसोर का फौजदार तथा दुर्गाध्यत्त नियत हुआ। ३७ वें वर्ष में चक्रला मुरादाबाद का शासक हुआ। इसके बाद माँडू का फीजदार और चसके अनंतर पिलचपुर का शासक नियत हुआ। ४८ वें वर्षे कश्मीर का सूवेदार हुआ।

### १३६. इहतमाम खाँ

यह शाहजहाँ का एक वालाशाही सवार था। पहिले वर्ष इसे एक हजारी २५० सवार का मंसव मिला। ३ रे वर्ष जद दक्षिण में वादशाही सेना पहुँची श्रीर तीन सेनाएँ तीन सदीरों की अध्यक्षता में खानजहाँ लोदी को दंड देने और निजामुल मुलक के राज्य को, जिसने उसे शरण दी थी, लूटने के लिए नियत हुई, त्तव यह घाजम खाँ के साथ उसके तोपखाने का दारोगा नियत हुआ। युद्ध में जब श्राजम खाँने खानजहाँ लोदी पर धावा किया और उसके भतीजे वहादुर ने हद्ता से सामना किया तद इसने बहादूर खाँ रहेला के साथ सबसे आगे बढ़ कर युद्ध में नीरता दिखलाई । इसके घनंतर घाजम खाँ मोकर्ष खाँ वहलोळ को दमन करने की इच्छा से जामखीरी की श्रोर चला तब इसको तिलंगी दुर्ग पर श्रधिकार करने के छिए नियत किया श्रीर उसे लेने में इसने वड़ी सेवा की। ४ थे वर्ष इसका मंसद पक हजारी ४०० सवार का हो गया और यह जातना का थानेदार नियत हुआ। ५ वें वर्ष २०० सवार इसके मंसव में चढ़ाए गए। ६ ठे वर्ष इसका दो हजारी १२०० सवार का मंसव हो गया। ९ वें वर्ष जब शाहजहाँ दूसरी बार दृजिए। नया और तीन सेनाएँ अच्छे सरदारों के अधीन साह भोंसला छो इंड देने धौर श्रादिलशाही राज्य पर श्रधिकार करने के लिए भेजी गईं तव यह ३०० सवारों की तरक्की के साथ खान-

दौराँ के छाधीन नियत हुआ और ओसा दुर्ग के घेरे में विजय मिलने पर यह वहाँ का दुर्गाध्यस हुआ। १० वें वर्ष इसे ढंका मिला। १३ वें वर्ष दिस्पा के स्वेदार शाहजादा महम्मद औरंगजेव की इच्छानुसार वहाँ में हटाया जा कर यह वरार के पास खीरलः का थानेदार नियत हुआ। १४ वें वर्ष दिस्पा से दरवीर आकर खिलझत, घोड़ा और हाथी पाकर हिम्मत खाँ के स्थान पर गोरवंद का थानेदार हुआ। १९ वें वर्ष शाहजादा मुराद बख्श के साथ वलख और वद्ख्शाँ गया और दुर्ग गोर के विजय होने पर उसका छाध्यक्ष नियत हुआ। यह ज्ञात होने पर कि यह वहाँ के आदिमयों के साथ अच्छा सल्लक नहीं करता, यह २० वें वर्ष में वहाँ से हटा दिया गया और उसी वर्ष १०५६ हि० (सं० १७०३) में मर गया।

# १३७. इहतिशाम खाँ इखलास खाँ शेख-फरीद फतेहपुरी

कुतुबुद्दीन खाँ रोख खूवन का यह द्वितीय पुत्र था। जहाँगीर के राज्य के अंत तक एक हजारी ४०० सवार का मंसवदार हो चुका था श्रीर शाहजहाँ के राज्य के पहिले वर्ष में पाँच सदी २०० सवार और बढ़े। चौथे वर्ष २०० सवार वढ़े और पाँचवें वर्ष उसका मंसव दो इजारी १२०० सवार का हो गया। ८ वें वर्षे ढाई हजारी १५०० सवार का मंसव पाकर शाहजादा औरंग-जेव के साथ जुभारसिंह बुंदेला पर भेजी गई सेना का सहायक नियत हुआ। ९ वें वर्ष जव वादशाह दक्षिण गए तव यह शायस्वा खाँ के साथ जुनेर श्रीर संगमनेर के दुगों पर नियत हुआ तथा संगमनेर के विजय होने पर वहाँ का यानेदार नियत हुआ। ११ वें वर्ष एसालत खाँ के साथ परगना चन्दवार के विद्रोहियों को दंड देने गया। १५ वें वर्ष मऊ दुर्ग लेने में वहुत परिश्रम कर शाहजादा दारा शिकोह के साथ कावुछ गया। जाते समय इसे झंडा मिला। १८ वें वर्ष धानरा प्रांत का सूवेदार हुआ श्रौर इसका मंसव तीन हजारी १५०० सवार का हो गया। १९ वें वर्ष शाहजादा मुरादबल्श के साथ पलख-वद्ख्शाँ पर श्रधिकार करने में वहादुरी दिखलाई। जब शाह-जादा वहाँ से लौटा और वहादुर खाँ महेना अलधमानों को दंड देने के लिए वलाव से रवाना हुआ तब इसे शहर के हुगे की

रक्षा सौंपी गई। २२ वें वर्ष जब यह समाचार मिला कि यह राजा विट्ठलदास के साथ, जो कानुल में नियत हुआ था, जाने पर काम में ढिलाई करता है तव इसका मंसव श्रीर जागीर छीन ली गई। ३१ वें वर्ष इसपर क्रुपा करके तीन हजारी २००० सवार का मंसव दिया श्रीर शाहजादा सुलेमान शिकोह के साथ, जो शाहजादा मुहम्मद शुजाञ्च का सामना करने के लिए नियल हुआ था, गया और पटना की सूवेदरी तथा इखलास खाँ की पद्वी पाई । श्रौरंगजेब के राज्य के पहिले वर्ष में खानदौराँ के सहायकों में, जो इलाहावाद विजय करने गया था, नियत होकर इहतशाम खाँ की पदवी पाई, क्योंकि इखलास खाँ पदवी अहमद खेरागी को दे दी गई थी। युद्ध के अनंतर शुजास्र के भागने पर शाहजादा महम्मद सुलतान के साथ वंगाल की चढ़ाई पर गया श्रौर उस प्रांत के युद्ध में बहादुरी दिखला कर ६ ठे वर्ष के श्रंत में दरवार ष्टाया । ७ वें वर्ष मिर्जा राजा जयसिंह के साथ दिच्छा में नियत हुआ श्रौर पूना विजय होने पर वहाँ का थानेदार हुआ। ८ वें वर्ष सन् १०७५ हि० में मर गया। इसके पुत्र शेख निजाम को दारा शिकोह के प्रथम युद्ध के बाद छोरंगजेब ने हजारी ४०० सवार का मंसव दिया।

## १३८. ईसा खाँ मुवीं

यह रनखीर जाति में से था, जो श्रपने को राजपूत कहते हैं। सरहिंद चकला श्रौर दोशाव प्रांत में ये छ्टमार श्रौर जमींदारी से जीविका निर्वाह करते थे। डाँका डालने में भी ये नहीं हिचकते थे। पहिले समय में इसके पूर्वज गए अत्याचारी डॉॅंकुश्रों से श्रन्छे नहीं थे। इसके दादा बुलाकी ने परिश्रम कर नाम पैदा किया परंतु इस बीच चोरी और छुट जारी रखकर वह अत्याचार करता रहा। इसके अनंतर कुछ आदिमियों को इकट्ठाकर हर एक स्थान में छूट मार करने लगा। क्रमशः चारों श्रोर की जमीदारी में भी छूट मवाकर इसने बहुत धन श्रीर ऐश्वर्य इकट्टा कर लिया। श्राजम शाह के युद्ध में मुहम्मद मङ्जुदीन के साथ रहकर इसने प्रयत्न कर साहस तथा वीरता के लिए नाम कमाया और वादशाही मंसव पाकर सम्मानित हुआ। लाहौर में शाहजादों का जो युद्ध हुआ था, उसमें अच्छी सेना के साथ जहाँदार शाह की श्रोर रहा। इस युद्ध में इसे भाग्य से बहुत बड़ी छूट मिल गई क्योंकि कोप से लदे हुए ऊँट साय थे। इनके विषय में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। इस विजय के अनंतर पाँच हजारी मंसन और दोआवा पट्टा तया लखी जंगल की फौजदारी मिली। यह साधारण जमींदार से वड़ा सरदार हो गया। अवसर पाकर काम निकाल छेना जमींदार का गुरा है, विशेष कर उपद्रवियों के लिए, जो इसके लिए

खर्वदा तैयार रहते हैं। जब राज्य-विष्नुव हुआ श्रौर जहाँदार शाह गद्दी से उतारा गया तब यह तुरंत श्रधीनता छोड़ कर लूट मार करने लगा। दिही तथा लाहौर के काफलों को अपना खमम कर लूट लेता था। कई बार आस पास के फौजदारों को परास्त करने से इसे बहुत घमंड हो गया। बहुत सा माल श्रीर सामान भी इकट्टा कर लिया। इसने वहाने वना कर श्रीर समसामुदौला खानदौराँ के पास भेंट आदि भेज कर उससे हेल सेल बना रखा था छौर रईस बनते हुए भी इसका उपद्रव तथा लूट मार बढ़ता जाता था। जागीरदारों से जो श्राय वाजिव थी रससे अधिक ले लेता था। व्यास नदी के तट से, जहाँ षादरिसा दुर्ग में रहता था, सतलज नदी के तटस्थ सरहिंद के पास थार गाँव तक अधिकार कर लिया था। इसके भय से शेर नाखृन गिरा देता था, दूसरों की क्या शक्ति थी कि इससे छेड़ छाड़ करता।

जव लाहौर का शासक अब्दुस्समद खाँ दिलेरजंग इसके उपद्रव और लूट मार से घवड़ा उठा तब गुरु की घटना के वाद अपने संबंधी शहदाद खाँ को, जो एक वीर पुरुष था, उस प्रांत का फौजदार नियत किया और इस घमंडी को दमन करने का इशारा किया। हुसेन खाँ, जो उक्त खाँ का पोषक और बलवाइयों का सरदार था, ईसा खाँ को दमन करने में राजो नहीं हुआ, क्योंकि उसके रहते कोई इससे नहीं बोल सकता था। यह बात ठीक थी इसलिए यहाँ लिख दी गई। शहदाद खाँ नाजिम की आज्ञा का प्रबंध करने लगा। ५ वें वर्ष के आरंभ में फर्क खियर की आज्ञा पहुँची। यह निडर उपद्रवी, जो युद्ध करने के छिए

खदा तैयार रहता था, थार गाँव के पास, जो उसके रहने का स्थान था, तीन सहस्र नहांदुर स्वारों के साथ आकर युद्ध करने लगा। शहदाद खाँ युद्ध न कर सका और भागने लगा। दैवात उसी समय उस आत्याचारी का नाप दौलत खाँ एक गोली लगने से भर गया, जो अपने पुत्र की नदौलत आराम करता था। यह नदमस्त इससे और भी कोधित हुआ और हाथों को एक दम नदाकर शहदाद खाँ पर पहुँचा, जो एक छोटी हथिनी पर सनार था। उस पर तलनार की दो तीन चोटें चलाईं। इसी कीच एक तीर इसे लगा जिससे यह भर गया। इसका सिर काटकर नाजिम की आज्ञा से दरनार में भेज दिया गया। इसके ध्रनंतर इसके पुत्र को जमींदार ननाया। यह साधारण जमींदार की तरह रहता था। मृत के समान इस जाति का कोई दूसरा दुरुष प्रसिद्ध नहीं हुआ।

## १३६. मिर्जा ईसा तरखान

इसका पिता जान वावा सिंघ के हाकिम मिर्जा जानी वेग के पिता का चाचा था। जब मिर्जा जानी बेग मर गया तब मिर्जी ईसा शासन के लोभ से हाथ पैर चलाने लगा। ख़ुसरू खाँ चरिकस ने, जो उस वंश का स्थायी मंत्री था, मिर्जी गाजी को गदी पर बैठाया और चाहा कि मिर्जा ईसा को कैंद्र कर दे पर यह अपने सौभाग्य से वहाँ से हट कर जहाँगीर की सेवा में पहुँचा। जहाँगीर ने इसे श्रव्छा मंसव देकर द्विण में नियतः कर दिया। जब मिर्जा गाजी कंधार का शासन करते हुए मर गया तव खुसरू खाँ भन्दुल् घली को तरखानी गदी पर बैठा कर स्वयं श्रवंध करने लगा। जहाँगीर ने यह शंकाकर कि कहीं त्रव्हुल् त्राली खुसरू खाँ के वहकाने से उस प्रांत में उपद्रव क∙ करे, मिर्जा ईसा लाँ के नाम लिखित आज्ञापत्र भेजा। जब यह दरवार में त्राया तो कुछ ईर्ध्याल मनुष्यों ने प्रार्थना की कि मिर्जी वहुत दिनों से अपने पैतृक देश के लिए उपद्रव करता आया है, यदि वह स्थायी शासक हो जायगा तो कच्छ, मकरान और हरमुजः के हािकमों से, जो सब पास हैं, मिल कर शाह अन्वास सफर्काः की शरण में चला जायगा तो बहुत दिनों में उसका प्रबंध हो सकेगा। बादशाह ने इस पर सशंकित हो कर मिर्जी रुस्तम कंधारी को वहाँ का शासक नियत किया। उसके प्रयत्न से तरखान वंश का उस प्रांत से संबंध नष्ट हो गया। मिर्जा ईसा

को गुजरात में धनपुर की जागीर देकर उस प्रांत में नियुक्त किया। उस समय जब शाहजहाँ ठट्टा के पास से असफल हो कर गुजरात के अंतर्गत भार प्रांत के मार्ग से दिल्लण लौटा तझ मिर्जा ने अपने अच्छे भाग्य से नकद, सामान, घोड़ा और ऊँट भेंट की तौर पर भेजकर अपने लिए लाभ-रूपी कोप संचित कर लिया।

जहाँगीर की मृत्यु पर जब शाहजहाँ द्विण से श्रागरे को चला तव यह सेवा में पहुँचा श्रौर दो हजारी १३०० सवार बढ़ने से इसका मंसव चार हजारी २५०० सवार का हो गया भौर यह उट्टा प्रांत का अध्यक्त नियत हुआ। परंतु राजगद्दी होने के बाद वह प्रांत रोर ख्वाजा उर्फ ख्वाजा वाकी खाँ को मिलः। मिजा इच्छा पूरी न होने से वहाँ से लौटकर मथुरा तथा उसके सीमा प्रांत का तयूढदार नियत हुआ। ५ वें वर्ष में मंसव में कुछ सवार बढ़ाकर इसको एलिचपुर की जागिरदारी पर भेजा गया। ८ वें वर्ष इसका मंसव वढ़कर पाँच हजारी ४००० सवार दो अस्पा से अस्पा का हो गया श्रौर सोरठ सरकार का फौजदार नियत हुश्रा । १५वें वर्ष श्राजम खाँ के स्थान पर यह गुजरात का प्रांताध्यत्त नियत हुआ श्रीर सोरठ के प्रबंध पर इसका बड़ा पुत्र इनायतुद्धा नियत हुआ, जिसका मंसव दो हजारो १००० सवार का था। सुवेदारी छुटने पर यह सोरठ की राजधानी जूनागड़ का शासक नियत हुआ श्रीर मिजी दरवार बुलाया गया। सन् १०६२ हि० (सं० १७०९) के मोहर्रम महीने में यह सॉमर पहुँचा या कि वहीं मर गया। यद्यपि मिर्जी की उन्न सौ से बढ़ गई थी पर उसकी शक्ति घटी

नहीं थी और उसमें जवान की तरह ताकत थी। यह वहुत आराम पसंद, मदिरासेवी और गाने वजाने का शौकीन था। स्वयं गायन तथा वादन के गुणों से खाली नहीं था। इसे वहुत सी संतान थीं। इसका वड़ा पुत्र इनायतुहा खाँ २१ वें वर्ष में मर गया। यह अपने पिता की जीवित अवस्था ही में मरा था। मिर्जा की मृत्यु पर उसकी सबसे बड़ी संतान मुहम्मद सालह ने, जिसका इत्तांत अलग दिया हुआ है, दो हजारी १५०० सवार का और फतेह्रहा ने पाँच सदी का मंसव पाया और आकिल को योग्य संसव मिला।

#### १४०. उजबक खाँ नजर वहादुर

यह यूलम वहादुर उजवक का वड़ा भाई था। दोनों श्रन्द्रहा खाँ नहादुर फीरोज जंग के यहाँ नौकरी करते थे। जुनेर में रहते समय शाहजहाँ के छेवकों में भरती हुए। जब बादशाह **उत्तरी भारत में श्राए तब इन दोनों भाइयों पर** कुपा दिखलाई श्रीर हर एक ने योग्य मंसव पाया। जब महावत खाँ खानखानाँ द्विण का सूवेदार हुन्ना तव ये दोनों उसके साथ नियत हुए। शाहजहाँ ने इन दोनों की जीविका के लिए कृपा करके वेतन में जागीर देकर इन पर रियायत की। यूलम वेग इसी समय मर गया। नजर वेग को उजवक खाँ की पदवी मिली श्रीर १४ वें वर्ष दक्षिण के सुवेदार शाहजादा महम्मद श्रौरंगजेव की प्रार्थना पर एक हजारी १००० सवार वढ़ाकर इसका मंसव दो हजारी २००० सवार का कर दिया तथा सुवारक खाँ नियाजी के स्थान पर यह स्रोसा का दुर्गाध्यत्त नियत हुआ। २२ वें वर्ष इसे डंका भिला। बहुत दिनों तक श्रीसा दुर्ग की श्रध्यक्षता करने के बाद दरवार पहुँचकर अहमदावाद गुजरात में नियत हुआ। तीसरे वर्ष सन् १०६६ हि० (सं० १७१३) में मर गया। यह विलासिपय मनुष्य था। शराव श्रीर गाने का शीकीन था। इसके विरुद्ध सेना को अपने हाय में रखता था तथा आय और व्यय भी इसके हाथ में या । अपनी जागीर की ऋंतिम वर्ष तक की आय से कुछ नहीं छोड़ा। सदा करता था कि यदि मेरे मरने के वाद सिवा दो हाथ के कोई सामान

निकले तो मैं दोषी हूँ। जब शाहजादा श्रीरंगजेव ने वादशाहत के छिए तैयारी की श्रौर वुरहानपुर के पास, जो शहर से छाध कोस पर है, वहुतों को मंसव छौर पदवियाँ दीं तव इसका लड़का तातार वेग भी पिता की पदवी वढ़ने से सन्मानित हुन्ना न्त्रौर वरावर शाहजहाँ के साथ रहा। जव श्रौरंगजेव वादशाह हो गया तब इसने उस प्रांत के सूबेदार श्रमीरुल् उमरा शाइस्ता खाँ के साथ नियत होकर शिवा जी भोसले के चाकण हुर्ग लेने में बहुत परिश्रम किया। तीसरे वर्ष उस ्दुर्ग के लिए जाने पर उक्त खाँवहाँ का ध्यध्वच नियत हुआ। इसके छानंतर सराठों के निवासस्थान कोंकण गया श्रौर वहाँ पहुँच कर युद्ध में नाम कमाया। इसका भाई महम्मद वाली श्ररखी पदवी पा कर कुछ दिन महम्मद श्राजम शाह की सेना का वरूशी रहा और इसके अनंतर फतेहाबाद धारवर और आजम नगर वंकापुर का दुर्गाध्यच हुआ। इसके मरने पर इसका पुत्र श्रवुल् मशाली अपने पिता की पदवी पा कर कुछ दिन वीर का कौजदार रहा और उसके बाद दुर्ग धारवर का श्रध्यत्त हुआ। श्रायफजाह के शायन के आरंभ में बड़े कष्ट से दक्षिण पहुँचा श्रीर जीविका का धिलिसिला न बैठने पर वहीं मर गया। इस ्सिलसिले को जारी रखने को इसके वंश में कोई नहीं वचा था।

#### १४१. उलुग् खाँ हच्शी

यह सुलतान महमूद गुजराती का एक दास था। उसके न्। इय में विश्वासपात्र होकर यह एक सरदार हो गया। १७ वें वर्ष में जब अकवर अहमदावाद जा रहा था तव उक्त खाँ अपनी खेना सहित सैयद हामिद युखारी के साथ भन्य सर्दारों से पहिले पहुँच कर वादशाही सेवा में चला आया। १८वें वर्ष में इसे योग्य जागीर मिछी। २२ वे वर्ष में सादिक खाँ के साथ घोड़छा के राजा सधकर बुंदेला को दमन करने पर नियुक्त होकर युद्ध के दिन बड़ी बीरता दिखलाई । २४ वें वर्ष में जब राजा टोडरमल छादि खरव को दमन करने के लिए नियुक्त हुए, जिसे वाद को नया-चत खाँ की पदवी मिली थी और जिसने उस वर्ष विहार प्रांत के पास उपद्रव मचा रखा था, तब यह भी सादिक खाँ के साथ उक्त -राजा का सहायक नियुक्त हुआ। यह वरावर उक्त खाँ का हर काम में साथी रहा । जिस युद्ध में विद्रोही चीता मारा गया था, इसमें यह सेना के वॉप भाग का अध्यच या। यहत दिनों तक इंगाल प्रांत में नियुक्त रहकर वहीं मर गया। इसके लड्कों को वहीं जागीर मिली और वे वहीं रहने लगे।

# १४२. एकराम खाँ सैयद हसन

यह श्रीरंगजेव का एक वालाशाही सवार था। वहुत दिनों तक यह खानदेश के अंतर्गत वगलाना का फौजदार रहा, जिसे शाहजहाँ ने श्रौरंगजेव की शाहजादगी के समय पुरस्कार में दिया या। इसके अनंतर जब औरंगजेब विता को देखने के लिए बुरहानपुर से मालवा को चला तव यह भी आज्ञानुसार साथ में गया। सामृगढ़ के पास दारा शिकोह के साथ युद्ध में वहुत प्रयास किया। प्रथम वर्ष में एकराम खाँ की पदवी पाई श्रीर शुजाश्य के युद्ध में जब बाएँ भाग के सेनापित महाराज जसवंत सिंह ने कपट करके रात में अपने देश का रास्ता लिया श्रीर उसके स्थान पर इसलाम खाँ नियत हुन्ना तव इसने सैंफ खाँ के साध पहिले की तरह हरावल में नियत होकर खूब दृढ़ता से लड़ते हुए बहादुरी दिखलाई। जब बादशाह दारा श्विकोह से लड़ने के लिएं अजमेर चले तब यह रादश्रन्दाज खाँ के स्थान पर श्रागरा का दुर्गाध्यत्त हुन्ना श्रीर इसके बाद यहाँ से हटाया जाकर सैयदं सालार खाँ के स्थान पर श्रागरे के सीमांत प्रदेश का फौजदार हुआ। पाँचवें वर्ष सन् १०७२ हि० (सं० १७१९) में मर गया।

### १४३. एतकाद खाँ फर्रुखशाही

इसका नाम महम्मद मुराद था श्रीर यह असल कश्मीरी था । बहादुर शाह के समय में यह जहाँदार शाह का वकील नियत हुआ श्रीर एक हजारी मंसव तथा वकालत खाँ की पदवी पाई। जहाँदार शाह के समय में उन्नति करता रहा पर महम्मद फर्रुविसयर के राज्यकाल में प्राणदुंड पानेवालों में इसका नाम लिखा गया परंत सैयदों के साथ पुराना संबंध होने के कारण यह वच गया और डेढ़ हजारी मंखन तथा महम्मद मराद खाँ की पदनी पाई और तुज़क के पहलवानों में भर्ती हुआ। जव दूसरा वर्ष्शी महम्मद् छामीन खाँ मालवा भेजा गया कि दक्षिण से आते हुए धमीरुल् उमरा का मार्ग रोके, श्रौर वह कृव न कर ठहर गया तब उस पर मह-म्मद सुराद खाँ सजावल नियत हुआ। इसने उसे बहुत कुछ फटकारा तथा सममाया पर कोई लाभ न हुआ। द्रवार प्राकर इसने प्रार्थना की कि उसने प्रधीनता छोड़ दी है, जिससे सजावल का कोई असर नहीं होता। वादशाह ने कोई उत्तर नहीं दिया तब इसने वेघड़क हो कर सम्मति दी कि यदि इस समय ७ पेना की जायगी वो कोई कुछ नहीं मानेगा। घादशाह ने पूछा कि तव क्या करना चाहिए। इसने कहा कि इस सेवक को भाजा दी जावे कि वहाँ जा कर उससे कहे कि वह इसी समय कृच करे, नहीं तो उसकी बल्शोगिरी छीन हेने की श्राज्ञा भेज दी जायगी। इसके श्रनंतर जा कर इसने ऐसा

प्रयत्न किया कि उसी दिन उसने कूच कर दिया। यह साहस श्रीर राजभक्ति वादशाह को पसंद श्राई श्रीर बादशाह की माँ के देश का होने से इस पर श्रिधक कृपा हुई। वादशाह वारहा के सैयदों के विरोध तथा वैमनस्य श्रीर उनके श्रधिकार तथा प्रभाव के कारण दुखी रहता था। प्रति दिन उन्हें दमन करने का छपाय सोचा करता था श्रौर राय भी करता था परंतु साहस तथा चातुर्य की कमी से कुछ निश्चय नहीं कर सकता था। एक दिन वकालत खाँ ने समय पाकर इस बारे में उसे वहुत सी वातें ऊँची नीची समभा कर कहा कि बहुत थोड़े समय में उनके श्रिधकार को हम नष्ट कर देंगे। बुद्धिहीन तथा वेसमभ फर्रु बिसयर कुछ काम न होने पर भी इस पर लट्टू हो गया श्रीर सभी कार्यों में इसको अपना सचा मित्र श्रीर विश्वासपात्र वनाकर सात हजारी १०००० सवार का मंसव घोर रुक्तुदौला एतकाद् खाँ बहाद्धर फर्रेखशाही की पदवी देकर सम्मानित किया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इसे बहुमूल्य रत्न श्रौर श्रच्छो वस्त न मिलती हो । मुरादाबाद सरकार को एक प्रांत बनाकर तथा रुक्नावाद नाम रखकर इसे जागीर में दे दिया। सैयदों को दमन करने के लिए इसकी राय से पटना से सरबुलंद खाँ, मुरादाबाद से निजामुल् मुल्क बहादुर फतह जंग श्रौर महाराजा श्रजीत सिंह को उनके देश जोधपुर से दरवार बुळवाया तथा हर एक से प्रति दिन राय होती थी। यदि इनमें से कोई कहता कि हम में से किसी एक को वजीर नियत कर दीजिए तो कुतजुल् मुल्क की दृढ़ता को घटा दें खोर उसके कुल भेदों को समम जावें तब फर्रुखसियर कहता कि उस पद के

लिए एतकाद खाँ से अधिक कोई उपयुक्त नहीं है। सरदारगण ऐसे आदमी को, जिसकी चापळ्सी और दुश्शीलता प्रसिद्ध थी, उनसे बढ़कर कहने से दुखी हो गए और वजीर होकर सचे दिछ से काम करने का विचार रखते हुए लाचार होकर अलग हो गए। वास्तव में वह कैसा पागलपन था कि कुल परिश्रम, कष्ट श्रीर जान को निछावर तो ये लोग करें श्रीर मंत्रित्व तथा संपत्ति दूसरा पावे। शैर—

मैं हूँ आशिक, और की मकसूद में माजूक है। ग्रेष शन्वाल कहलाता है ज्यों रमजाँका चाँद ॥

इससे छाधिक विचित्र यह था कि जिन सरदारों पर इन सब कामों का दारमदार था उन्हों में से कितनों की जागीर और पद में रहवदल करके दुखी कर दिया था। कुनुबुल् मुल्क उनको दुखी समम्कर हर एक की सहायता करता और सममाकर छापना अनुगृहीत बना लेता था। ये वेकार विचार और रही सम्मतियाँ—मिसरा

वे राज़ कव निहाँ हैं, महफिल में जो खुले हैं।

संतेष में जब यह समाचार छुतुबुल् मुल्क को मिला तब उसने पिहले अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के विचार से अमीनल् उमरा हुसेन अली खाँ को लिखा कि काम हाय से निकल गया, इसलिए दक्षिण से जन्दी लौटना चाहिए। वादशाह अमीरल् उमरा के हढ़ विचार को जानकर नए सिरे से शांति की उपाय में लगा और राय लेकर एतकाद खाँ और धानदीराँ को छुनुबुल् मुल्क के घर भेजा और धर्म को बीच में देकर नई प्रतिज्ञा की, जिससे दोनों पक्ष अपने अपने पूर्व व्यवहारों को मुला हैं।

अभी एक महीना भी नहीं बीता था कि बादशाह ने अपने लड्कपन तथा श्रपनी काद्रता से मित्रता के इस प्रस्ताक को तोड़ दिया, जिससे दोनों पश्च की अप्रसन्नता और वैमनस्य वढ़ गया। कुछ धनुभवी सरदार अलग हो जाने ही में अपनी प्रतिष्ठा की रत्ता देखकर हट गए। जब अमीरुल् उमरा दक्षिण से श्राया तब पहिले प्रतिज्ञा को निश्चित मानकर सेवा में उपस्थित हुआ पर वादशाह की दूसरी चाल देखकर श्रौर ष्ट्रादमियों को ष्ट्रस्तव्यस्त पाकर दूसरा उपाय सोचने लगा। ८ रवीउस्सानी को दूसरी वार सेवा में उपस्थित होने के बहाने कुतुबुल् मुल्क को श्रजीत सिंह के साथ दुर्ग श्ररक का प्रबंध करने भेजा । जिस समय एतकाद खाँ के सिवाय दुर्ग में कोई बादशाही पत्त का आदमी नहीं रह गया तव कुतुबुल् मुल्क ने बादशाह से उसकी कृपा न रहने का बहुत सा उलाहना दिया। मुहम्मद फर्रेविसियर ने भी क्रोध में छा कर जवाब दिया, यहाँ तक कि कड़ी वार्ते होने लगीं। एतकाद खाँने चाहा कि मीठी वार्तो से उनको ठंढा करें पर दोनों आपे के बाहर हो रहे थे इसलिए श्रवदुला खाँ ने उसको गाली देकर दुर्ग से बाहर निकाल दिया। बादशाह उठकर महल में चले गए। एतकाद खाँ जान बची समभ कर धर चल दिया। कुतुबुल् गुल्क ने बड़ी सतर्कता से सारी रात दुर्ग में बिताकर सुबह ९ रबीचल् आखिर को वाद-शाह को कैंद कर लिया। उस समय तक किसी को कुछ मालूम न था कि दुर्ग में क्या हो चुका है। जनसाधारण ने यह प्रसिद्ध कर दिया कि अब्दुल्ला खाँ भारा गया। एतकाद खाँ ने अपनी राज-भक्ति दिखलाने के लिए अपनी सेना के साथ सवार होकर

सादुष्टा खाँ की वाजार में श्रमीरुल् हमरा की सेना पर व्यर्थ ही श्राक्रमण कर दिया। इसी समय रफीडहर्जात के गद्दी पर वैठने का शोर मचा। एतकाद खाँ को कैद कर इसका घर जब्त कर लिया। इससे श्रच्छे श्रच्छे जवाहिरात, जो इसको पुरस्कार में मिले थे श्रीर बहुत से खर्च हो चुके थे, लेकर इसकी वड़ी दुईशा की। फर्रखिसयर को छः साल चार महीने के राज्य के वाद, जिसमें जहाँदार शाह के ग्यारह महीने नहीं जोड़े गए हैं, यद्यपि जिसे इसने श्रपने राज्यकाल में जोड़ लिया था, गद्दी से हटाकर श्ररक दुर्ग के त्रिपौलिया के ऊपर, जो बहुत छोटी श्रीर श्रंघकारपूर्ण कोठरी थो, श्रंघा कर कैद कर दिया। कहते हैं कि श्रांख की रोशनी विल्कुल नष्ट नहीं हुई थी।

सैयदों के एक विश्वासपात्र संबंधी से सुना है कि जब यह निश्चय हुआ कि उसकी आँख में दवा लगा दी जाय तब कुतुबुल् मुल्क ने इसलिए कि किसी पर प्रगट न हो अपनी सुरमेदानी दरवार में नज्मुद्दीन आली खाँ को दिया कि यह पादशाह की आज्ञा है। उसने जाकर फर्रखिसयर की आँख में सुरमा लगवा दिया। उस समय फर्रखिसयर ने यहाँ तक प्रार्थना की कि अंत में उसने नीचे से खाँच दिया, जिससे आँख की रोशनी को हानि नहीं पहुँची। इस बात को छिपाने के लिए वह यहुत प्रयत्न करता और जब किसी चीज की इच्छा होती थी, तो कहता था। उसको इस हालत पर वे दया दिखलाते थे और छनुमुल् मुल्क तथा अमीरुल् उमरा मुसकराते हुए वावचीत करते थे, मानों वे उसके हाल को नहीं जानते। दुर्भाग्य से उसने अपनी सिघाई के कारण अपने रक्षकों से उचित वादा करते हुए पाहर निकालने की

वात की कि उसे राजा जय सिंह सर्वाई के पास पहुँचा हैं। जब यह समाचार वादशाह के प्रवंधकों को मिला तो राज्य की भलाई के लिए उसे दो वार जहर दिया गया परंतु वह नहीं मरा। तब श्रंत में गला घोंट कर मार डाला। जिस दिन उसका तावूत हुमायूँ वादशाह के मकवरे में ले जाया गया, उस दिन वड़ा शोर मचा। नगर के दो तीन सहस्र श्रादमी, जिनमें विशेषतः छुचे श्रोर फकीर इकट्ठे हो गए थे, रोते हुए साथ गए श्रोर सैयदों के आदिमयों पर पत्थर फेंकते रहे। तीन दिन तक वे सब उसकी कन्न पर एकत्र होकर मौलूद पढ़ते रहे।

सुभान श्रहाह ! इस घटना पर श्रादिमयों ने वड़ी वीरता दिखलाई । एक कहता है—रुवाई—

देखा तूने कि सम्मानित बादशाह के साथ क्या किया ? सौ ऋयाचार और जुल्म कच्चेपन से किया ।। इसकी तारीख दुद्धि ने इस प्रकार कहा कि ( सादात वै नमक हरामी करदंद ) सैयदों ने उससे नमकहरामी किया ।

दूसरा कहता—रुवाई—

दोषी बादशाह के साथ वह स्यात् ही किया। जो हकीम के हाथ से होना चाहिए था, किया।।

बुद्धिरूपी बुकरात ने यह तारीख लिखा कि ( सादात दो आश श्रोंचे वायद करदंद ) दोनों सैयदों ने जो चाहिए था सो किया।

परंतु यह प्रगट है कि बादशाहों के पुराने छोर नए स्वत्व हैं जो कई पीढ़ियों के पुराने सेवकों पर मान्य हैं छोर जैसा कि इन दोनों भाइयों पर स्वामिभिक्त के कारण लाजिम था पर उनसे ऐसा नीच काम होना, जो वास्तव में स्वामियों के प्रति छात्याचार था

श्रौर हर एक ने उसे वड़ी हुप्रता श्रौर नीचता के साथ किया या, **उचित नहीं था । वाह इन सवने अच्छो सेवा की कि जान लेने** श्रौर माल हजम करने में क्मी न करके भी हिंदुस्तान का वादशाह बनाया । परंतु यह न्याय की दृष्टि से रचित नहीं है, हक स्रदा करना नहीं है तथा स्वामिमिक के विरुद्ध है। परंतु अपना बाहा हुआ कहाँ होता है और दूरदर्शी बुद्धि क्या जीविका बतलाती है। किसी दुराई को उसके घटित होने के पहिले इस हृद्द तक नष्ट कर देना उचित नहीं है पर अपना लाभ देखना मनुष्य का स्वभाव है इसिंखये यदि ऐसे काम में शोधता न करते तो खपने प्राण श्रौर प्रतिष्ठा खोते । यद्यपि दूसरे उपाय से भी इस वला से रचा हो सकती थी कि पहिले ही वे दोनों बादशाह के कामों से हटकर दूर के अच्छे कामों से संतुष्ट हो जाते पर ऐश्वर्य श्रौर राज्य की इच्छा ने, जो बुराइयों में सबसे निकृष्ट है, नहीं छोड़ा। ऐसे समय शत्रुगण किसे कव छोड़ते हैं। श्रातु, यदि ऐसा काम नहीं होता तो स्वयं फर्रुखसियर श्रपने राज्य की घरांति का मूल वन जाता। श्रनुभव की कमी श्रीर मूर्खता से उसने कई गलिवयाँ कीं। पहिले मंत्रित्व के ऊँचे पद पर इनको नहीं नियुक्त करना चाहता या क्योंकि वह यारहा के सैयदों के योग्य नहीं था। वादशाह अकवर से श्रीरंगजेव के समय तक, जो मुगल साम्राज्य का आरंभ और अंत है, दारहा के सैयदों को अच्छे मंसव दिये गए परंतु कभी किसी शांत की दोवानी या शाहजादों की मुतसदीगिरी पर वे नियुक्त नहीं किए गए। यदि गुणप्राहकता और छुपा से उनकी सेवाओं पर दृष्टि रखना आवश्यक या तव भी चाहिए या कि स्वार्धी माने

बनानेवालों के कहने पर ध्यान न देता, जो राजभिक्त की आड़ में इजारों तुराई के काम कर डालते हैं, तब ऐसे भला चाहनेवाले सेवक जो उसके लिए अपना प्राण और धन देने में पीछे न हटते और जिनसे भविष्य में कोई तुराई होने की आशंका नहीं थी, उसे इस हालत को नहीं पहुँचाते। अब जो देखा अपनी करनी से देखा और जो कुछ पाया अपनी करनी से पाया। जब कलम चलने लगी तो न माछूम कहाँ पहुँचे।

एतकाद खाँ घन और प्रतिष्ठा का विचार छोड़ कर वहुत दिनों तक एकांतवासी रहा। जब अभी कल चमरा मारा गया और कुतवुल मुल्क दिल्ली जाकर वहुत से उन नए पुराने सरदारों को मिलाने लगा, जो वहुत दिनों से असफल होकर एकांतवास कर रहे थे तब उन्हीं में से एक एतकाद खाँ को भी अच्छा मंसब तथा घन देकर सेना एकत्र करने के लिये आज्ञा दी परंतु वह जैसा चाहता था वैसा न हुआ। यह कुछ कोस से अधिक साथ न देकर दिल्ली लौट गया और वहीं एकांतवास करता हुआ मर गया। यद्यपि यह उदंडता तथा मूर्खता के लिए प्रसिद्ध था पर जन-साधारण में प्रिय था। थोड़े समय के प्रभुत्व में इसने वहुतों को लाम पहुँचाया था। इस कारण लोग उसका संबंध सुरी वस्तुओं से बतलाते थे। रहस्य—मुज्यल धन में कोई दोष नहीं होता—

#### शैर

धनवान सांसारिक ऐश्वर्य से किसी के ऐब को नष्ट नहीं करता। जैसे कसौटी के मुख से सोना स्याही नहीं हटा सकता॥

( ४२१ )

इसके विरुद्ध स्पष्ट है-

शैर

ऐव नाकिस कव छिपा है सुनहले पोशाक में। माहे नौ ने पैरहन पहिरा कुछक दिखला पड़ा।।

## १४४. एतकाद खाँ मिरजा वहमन यार

यह यमीनुदौला खानखानाँ आवफ खाँ का लड़का था। यह स्वतंत्र वित्त श्रीर विलासिष्ठय था। श्रपने जीवन को इसी प्रकार व्यतीत कर श्रमीरी श्रीर भहंकार के सब सामान जुटाकर श्राराम करता रहा। सेना या सैन्य-संचालन से कोई काम नहीं रखता था। संतोष श्रौर वेपरवाही से दिन रात बिताता। मीर वरुशीगिरी के समय जब चाहता वादशाह की सेवा से हटकर श्रपने श्राराम में लग जाता था। कभी अपने भाई शायस्ता खाँ से मिलने के लिए दिल्ला जाता खौर कभी इसी वहाने वंगाल<sup>ः</sup> पहुँचता। इसकी नई नई चाल श्रौर श्रनेक प्रकार की वातें लोगों के मुख पर थीं। इसके प्रसिद्ध पूर्वजों और बाहराही खानदान से उनके संबंध को, जो शाहजहाँ श्रीर श्रीरंगजेब से थी, दृष्टि में रखकर, नौकरी के कष्टों से इसे बरी कर, इस पर कृपा रखते थे। शाहजहाँ के १० वें वर्ष इसे पाँच सदी २०० सवार का मंसव मिला। इसके उच-पदस्य पिता की मृत्यु पर इसका मंसव बढ़ाया गया। १९ वें वर्ष इसका मंसव बढ़कर दो हजारी २०० सवार और २२ वें वर्ष तीन हजारी ३०० सवार का हो गया तथा खानजाद खाँ की पदवी मिली। २५ वें वर्ष अपने भाई शायस्ता खाँ से मिलकर यह दक्षिण से लौटा। उसी वर्ष इसे चार हजारी ५०० सवार का मंसन और

मौक्सी पदवी एतकाद खाँ, जो इसके पिता श्रीर चाचा को मिली थी, पाकर मीर वर्ख्शी नियत हुआ। वहुधा यह वीमारी के वहाने अपने पद के कामों को पूरा नहीं कर सकता या, इसलिए २६ वें वर्ष काबुल से दिही लौटती समय यह लाहौर में ठहर गया। तब इसने प्रार्थना की कि इसी जगह ठहर कर उसे दवा करने की श्राज्ञा दी जाय। इस पर कृपा करके वादशाह ने साठ सहस्र रुपए की वार्षिक वृत्ति नियत कर दी। श्रन्छे होने पर २७ वें वर्ष दरवार में आया, तय इस पर कृपा करके इसे पुराने पद पर नियत कर दिया। यह ३० वें वर्ष के छात तक उस ऊँचे पद पर विना लोभ श्रीर स्वार्थ के वड़ी वेपरवाही के साथ काम कर इसने नाम कमाया। सामृगढ़ में दारा शिकोह के युद्ध के वाद शिकारगाह में, जो प्रसिद्ध है, श्रीरंगजेव की सेवा में आकर ५ वें वर्ष पाँच हजारी १००० सवार का मंसपदार हुछा। १० वें वर्ष झंडा पाकर छपने बड़े भाई के यहाँ वंगाल प्रांत में छुट्टी लेकर चला गया और गुद्दत तक वहीं श्राराम किया। १५ वें वर्ष सन् १०८२ हि० (सं० १७२८) में यह मर गया। ख़ुदा उस पर द्या करे। वह श्रज्य सचा, वेपरवाह श्रीर ठीक कहनेवाला था। खुदा का भक्त श्रीर फक्रीरों का दोस्त था। कहते हैं कि एक दिन एक फकीर को देखने के लिए यह पैदल ही गया था। जब यह वृत्तांत, जो श्रमीरों को नहीं शोभा देता, वादशाह ने सुना तव तिरस्कार की दृष्टि से इससे पूछा कि 'वहाँ वादशाही सेवकों में से और कौन या।' इसने उत्तर में प्रार्थना की कि 'एक यही कल मुँहा था खौर दूसरे सब खुदा के वंदे थे।' इसका पुत्र सहन्मद्यार खाँ भी राणों में

अपने समय का एक था। उसका हाळ अलग दिया हुआ है। इसकी पुत्री फातमा बेगम, जो फाखिर खाँ नज्मसानी के लड़के मुफ्तिखर खाँ की खी थी, औरंगजेंग को विश्वासपात्र थी और सदरुत्रिसा पद पर नियत थी।

## १४५. एतकाद खाँ, मिरजा शापूर

यह एतमादुदौला का लड़का भौर श्रासफ खाँ का भाई था। स्वभाव के खच्छेपन, सुशीलता, खाजीविका की स्वच्छता, कपड़ों केः ठाट वाट, खान-पान में आडंबर तथा परिश्रम में छपने समय का एक था। कहते हैं कि उस समय यमीनुद्दीला, मिर्जा अयू सईद श्रीर वाकर खाँ नज्म सानी श्रपने अच्छे खाने पीने के लिए प्रसिद्ध थे छोर यह इन तीनों से भी वढ़ गया था। जहाँगीर के १७ वें वर्ष में यह काश्मीर का प्रांताध्यत्त नियत हुआ श्रीर बहुतः दिनों तक वहाँ रहा । इतने समय तक इसके छिए मकुद चावल श्रौर कंगोरी पान बुरहानपुर से लाया जाता था। इसकी स्वेदारी के समय में हवीव चिक श्रीर श्रहमद चिक, जो विद्रोहियों के मुख्य सरदार थे श्रीर उस प्रांत पर श्रपनी रिया-सत का दावा करते थे, वड़ा डपद्रव मचाते हुए नष्ट हो गए। एतकाद खाँ पाँच हजारी ५००० सवार का मंसवदार या श्रीर शाहजहाँ के पाँचवें वर्ष में काश्मीर से हटाया गया था। ६ ठे वर्ष के आरंभ में अच्छी सेवा पाकर काश्मीर की अच्छी और बहुमूल्य चीजें वादशाह को भेंट दीं। इनमें राजहंस के पर की कलिंग्याँ, जिसके चुने वस्त्र के वारों का सिलसिला परापर इसी प्रकार हिलता रहता है जैसे आग के देखने से बाल पेंच खाता है और कई प्रकार के दुशाले जैसे जानेवार, कमरबंद और तरहदार पगड़ी तथा खास तौर का ऊनी वस्त्र, जो विद्यव

श्रांत के लौस और किर्क नामक जंगली मांसाहारी जानवर से बनता है धौर घच्छे रंग की दुशाले पर की कालीन थीं, जो एक सौ रुपये में एक गज तैयार होती है तथा जिसके सामने किरमान की कालीनें टाट मालूम होती थीं। उसी वर्ष १७ शावान को लश्कर खाँ के स्थान पर यह दिही का सृवेदार नियत हुआ। १६ वें वर्ष शाइस्ता खाँ के जगह पर यह विहार का सूवेदार हुआ। उस प्रांत के श्रंतर्गत पलामू का राजा जंगलों की श्रधिकता पर घमंड करके ष्ट्राधीनता स्वीकार नहीं करता था, इसलिए १७ वें वर्ष एतकाद प्वाँ ने जवर्द्स्त खाँ को सुसिन्नित सेना के साथ उसपर भेजा। चसने वड़ी वीरता और दृढ़तासे दुर्गम घाटियों श्रीर काँटेदार जंगलों को पार कर विद्रोहियों को काट डाला। वहाँ का राजा प्रताप एली में त्राकर उक्त खाँ के द्वारा एक लाख रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर पटना में एतकाद खाँ से मिला। दरवार से एतकाद खाँ का मंखव वढ़ाया गया श्रौर पलामू की तहसील एक करोड़ दाम नियत कर उसे जागीर-तन वना लिया। २० वें वर्ष शाहजादा महम्मद शुजाश्र जब वंगाल से द्रवार बुला लिया गया तव इस प्रांत का प्रवंघ, जो वस्ती, विस्तार और तहसील में एक मुल्क के बरावर था, एतकाद खाँ को मिला। जब दूसरी चार वंगाल शांत शाह शुजाष्ठ को दिया गया तव एतकाद खाँ द्रवार वुला लिया गया। श्रभी यह द्रवार नहीं पहुँचा या कि श्रवध प्रांत की सूवेदारी का फरमान मार्ग में मिला कि जिस जगह वह पहुँचा हो वहाँ से सीघे श्रवध चला जाय। २३ वें वर्ष सन् १०६० हि० में एतकाद खाँ ने वहराइच से रवाना हो लखनऊ पहुँचकर इस संसार रूपी मोंपड़े को छोड़ दिया।

कहते हैं कि आगरे में नई हवेली बनवाने वालों में से तीन आदमी प्रसिद्ध थे—जहाँगीरी ख्वाजः जहाँ, सुलतान परवेज का दीवान ख्वाजा वैसी और पतकाद खाँ। इन सब में उक्त खाँ की हवेली सबसे बढ़ कर थी। वह शाहजहाँ को बहुत पसंद आई इसलिए खाँ ने बादशाह को उसे भेंट दे दिया। १६ वें वर्ष में उस हवेली को बादशाह ने अमीरुळ् उमरा अलीमरदान खाँ को पुरस्कार में दे दिया।

#### १४६. एतबार खाँ ख्वाजासरा

यह जहाँगीर का विश्वासपात्र था। श्रपनी कम श्रवस्था के कारण वादशाह का खिदमतगार नियत हुआ। जब खुसरू भागने व पकड़े जाने के वाद वादशाह के सामने लाया गया और वादशाह लाहोर से कानुल जा रहे थे तब शरीफ खाँ श्रमीरुल् उमरा, जिसे खुसरू सोंपा गया था, बीमार होकर लाहोर में ठहर गया, उस समय खुसरू एतवार खाँ को सोंपा गया। यह पहिले योग्य मंसब पाकर दूसरे वर्ष हवेली ग्वालियर का जागीर-दार नियत हुआ। पाँचवें वर्ष चार हजारी १००० सवार का मंसबदार हुआ। श्राठवें वर्ष में इसका मंसव बढ़कर पाँच हजारी २००० सवार का हो गया। १० वें वर्ष एक हजार सवार की और तरक्की हुई।

१७ वें वर्ष पाँच हजारी ४००० सवार का मंसवदार हुआ। इसकी अवस्था अधिक हो गई थी, इसलिए यह आगरा का सूबेदार और दुर्ग तथा कोष का अध्यक्ष नियत हुआ। १८ वें वर्ष जब शाहजादा शाहजहाँ मांडू से पिता के पास जाने के लिए आगे बढ़ा और दोनों पिता-पुत्र के बीच में युद्ध आरंभ हो गया तब शाहजादा फतहपुर पहुँच कर रुक गया। बादशाही सेना के पहुँचने पर तरह देकर यह एक ओर हट गया। इसके अनंतर बादशाह जब आगरे के पास पहुँचे तब इसका जिसने

वहाँ की अध्यत्तता पर रहकर ष्रच्छी सेवा की थी, मंसव बढ़ाकर छ हजारी ५००० सवार का कर दिया खौर खिलअत, जड़ाऊ तलवार, घोड़ा तथा हाथी दिया। ख्रपने समय पर यह मर गया।

#### १४७. एतवार खाँ नाजिर

इसका नाम ख्वाजा श्रंवर था श्रोर यह वावर वादशाह का विश्वाक्षी सेवक था। जिस साल हुमायूँ वादशाह एराक जाने का पक्का निश्चय करके कंघार के पास से रवाना हुए, ख्सी वर्ष इसको थोड़ी सेना के साथ हमीदावानू वेगम की सवारी को लिवा लाने के लिए विदा किया। इसने वह काम जाकर ठोक तौर पर किया। सन् ९५२ हि० में इसने कावुल में वादशाह के पास पहुँचकर श्रच्छी सेवा की। वादशाह ने इसको शाहजादा महम्मद अकवर की सेवा में नियुक्त किया। हुमायूँ वादशाह के मरने पर श्रक्वर की सेवा में नियुक्त किया। हुमायूँ वादशाह के मरने पर श्रक्वर ने इसको कावुल भेजा कि हमीदावानू वेगम की सवारी को ले श्रावे। इस प्रकार यह जुल्क्स के दूसरे वर्ष में हमीदावानू वेगम की सवारी को ले श्रावे। इस प्रकार यह जुल्क्स के दूसरे वर्ष में हमीदावानू वेगम की सवारी के साथ वादशाह की सेवा में श्राकर सम्मानित हुश्रा। कुछ दिन वाद दिही का शासन पाकर वहीं मर गया।

### १४८. एतमाद खाँ स्त्राजासरा

इसका मलिक फूछ नाम या। सलीम शाह के शासन-काल में अपने साहस के कारण महम्मद खाँ की पदवी पाकर सम्मानित हुआ । जब श्रफगानों का राज्य नष्ट हुत्रा तब यह अकवर वादशाह की सेवा में श्राकर श्रच्छा कार्य करने लगा । इस कारण कि साम्राज्य के गुतसदीगण कुप्रवृत्ति तथा गयन या मुर्ज़ता श्रीर लापरवाही से श्रपना घर भरने के प्रयत्न में लट मेंचाए हुए थे भौर वादशाही कोप में आय के वड़ने पर भी जो छुछ पहुँच जाता था वही बहुत था। सातवें वर्ष में अकशर शम्ब्रहीन खाँ अतगा के मारे जाने के वाद स्वयं इस कार्य में दत्तवित्त हुआ। महम्मद खाँ अपनी कार्य-कुशलता के कारण बादशाह को जँच गया और इसने भी कोप के हिसाव किताव और मही खात के काम को खूब समभ लिया था। वादशाह ने इसको एतमाद खाँ की पदवी और एक हजारी मंखव देकर कुल खालसा का हिसाद इसकी सौंप दिया । थोड़े समय में परिश्रम और कार्य-कुरावता से इसने कोप के ऐसे भारी काम का ऐसा सुप्रवंघ किया कि घाइशाह धार्यंत प्रसन्न हुआ। नर्ने धर्प मांट्र वादशाह के घर्वान दृष्टा और खानदेश के सुलवान भीरान सुवारक शाह ने उरहार भेज कर अपने कार्य-कुशल राजरूवों के द्वारा अधीनवा स्त्रीकार करते हुए प्रार्थना कराई कि उसकी पुत्री को दादशाह अपने हरम में ले लेवें । स्वीकृत होने पर इसे लाने को एतमाइ हाँ, जो विश्वासी

श्रीर हितेच्छु था, नियत हुआ। जब यह श्रसीर हुर्ग के पास पहुँचा तब मीरान मुवारक शाह बड़े समारोह के साथ हुर्ग के वाहर उस कुमारी को लाकर अपने कुछ श्रादमियों के साथ दहेज का सामान देकर विदा किया। जिस समय अकवर मांहू से श्रागरे लौटा उस समय एतमाद खाँ पहिछी मंजिल पर आ मिला। इसके बाद बहुत दिनों तक मुनइम खाँ खनखानाँ और खानजहाँ तुर्कमान के साथ बंगाल में नियुक्त होकर इसने बड़ी बहादुरी दिखल छाई। वहाँ से दरवार श्राने पर २१ वें वर्ष सन् ९८४ हि० में सैयद मुहम्मद मीर श्रदल के स्थान पर भक्कर का शासक नियत हुआ, जो मालवा के श्रंतर्गत दैवालपुर की सीमा पर है। श्रावश्यकता पड़ने पर यह सेना के साथ सेहवान जाकर विजयी हुआ पर स्वित समम कर छोट आया।

सफलता और इच्छा-पूर्ति अच्छी प्रकार होने से इसका दिमाग विगड़ गया। इस जाित वाले वास्तव में दुष्टता और छत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं और अनुभवी विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के सिवा प्रत्येक जानवर विध्या कर देने से विद्रोह वा शरारत नहीं करता है पर मनुष्य की विद्रोह-प्रियता बढ़ती है। इसका धमंड इतना बढ़ा कि यह अपने अधीनस्थ लोगों पर विश्वास नहीं करता था। इस दुःशीलता के कारण नौकरों से देन लेन में कठोरता के साथ बात-चीत करता था और वहाने वाजी को बुद्धिमानी समम कर किसी का हक पूरा नहीं करता था। २३ वें वर्ष सन् ९८६ हि० में जब अकवर पंजाव में था, इसने चाहा कि अपनी सेना के घोड़ों को दगवाने के लिए दरवार रवाना करें। अपनी मूर्खता से पहिले ऋणों को, जिन्हें ज्यापारियों

को दिया था, पूरा करना चाहा। उन सबने अपनी दरिद्रता वतलाई पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। सबेरे मकसूद अली नामक एक काने नौकर ने कुछ बदमाशों के साथ इसका इकट्ठा किया हुआ धन चुरा लिया। उन्हों में से कुछ ने अपना हाल जाकर कहना चाहा, जिसपर कोधित होकर यह बोळा कि तुम्हारी कानी आँख में पेशाव कर देना चाहिए। यह सुनकर उसने इसके पेट पर जमधर ऐसा मारा कि इसने फिर सॉस न लिया। आगरे से छ कोस पर इसने एतमादपुर नामक गाँव बसाया था और उसमें एक बड़ा ताळाव, इमारतें और अपने लिए एक मकवरा भी वनवाया था, जहाँ यह गाड़ा गया।

### १४९. एतमाद खाँ गुजराती

गुजरात के सुलतान महमूद का एक हिंदुस्तानी दास था। सुलतान का इस पर इतना विश्वास था कि इसको महल की स्त्रियों के श्रंगार का काम सौंपा था। एतमाद खाँ ने दूरदर्शिता से कपूर खाकर अपना पुरुषःव नष्ट कर दिया था। इसके अनंतर सांसारिक बुद्धिमानी, कार्य की हद्ता तथा सुविचार के कारण यह सरदार वन गया । जब ९६१ हि० में श्रठारह साल राज्य कर बुरहान नामक गुलाम के विद्रोह में सुलतान मारा गया तब उस दुष्ट ने सुलतान के बहाने बारह सरदारों को वुलाकर मार डाला। परंतु एतमाद खाँ दूरदर्शिता से श्रकेले न जाकर तथा सहायकों को एकत्र कर युद्ध के लिए पहुँचा श्रीर उस दुष्ट को मार डाला। सुत्ततान को कोई लड़का नहीं था, इसलिए एतमाद खाँने **उपद्रव की शांति के छिए अहमदाबाद के वसाने वाले सुल्तान** भहमद के वंश से एक ऋल्पवयस्क लड़के को, जिसका नाम रजी-**उल्मुल्क था, गही पर विठाया और उसकी सुलतान ग्रहमद शाह** पद्वी घोषित की। राज्य का कुछ प्रबंध इसने छपने हाथ में ले लिया और सिवा बादशाही नाम के श्रौर कुछ उसके पास न छोड़ा । पाँच साल के बाद सुलतान श्रहमदाबाद से निकल कर एक बड़े सरदार सैयद मुबारक बोखारी के पास पहुँचा पर एतमाद खाँ से युद्ध में हार करके जंगल में घुमता फिरता जरू एतमाद खाँ के पास फिर लौट कर आया तब इसने वही बर्ताक

फिर किया। सुलतान ने मूर्खता से अपने साथियों से इसे मारने की राय की पर एतमाद खाँ ने यह समाचार पाकर उसे पहले ही मार डाला। सन् ९६९ हि० में नन्हू नामक एक लड़के को, जो इस वंश का न था, सरदारों के सामने लाकर तथा कुरान उठाकर इसने कहा कि यह सुलतान महमूद ही का लड़का है। इसकी माँ गर्भवती थी तभी सुल्तान ने उसे हमें सौंप कर कहा कि इसका गर्भ गिरा दो परंतु पाँच महीने बीत गए थे इससे मैंने बैसा नहीं किया। अमीरों ने लाचार होकर इस बात को मान लिया और सुलतान मुजफ्फर की पदवी से उसे गद्दी पर बैठाया। पहिले ही की तरह एतमाद खाँ मंत्री हुआ पर राज्य को अमीरों ने आपस में बाँट लिया और हर एक स्वतंत्र होकर एक दूसरे से लड़ा करता था।

एतमाद खाँ सुलतान को अपनी आँखों के सामने रखता था। इस पर एतमादुल्मुल्क नामक तुर्क दास के लड़के चँगेज खाँ ने एतमाद खाँ से मगड़ा किया कि यदि उक्त सुलतान वास्तव में सुलतान महमूद का लड़का है तो क्यों नहीं उसको स्वतंत्र करते। अंत में वह बलवाई मिरजों की सहायता से, जो अकवर के यहाँ से भाग कर इसके पास भाए थे, एतमाद खाँ से ससैन्य लड़ने आया। यह बिना तलवार और तीर खाँचे सुलतान को छोड़कर छूंगरपुर चला गया। कुछ दिन बाद अलिफ खाँ और जुम्मार खाँ हव्शी सर्वां भे सुलतान को एतमाद खाँ के पास पहुँचा दिया और स्वयं अलग होकर अहमदावाद चंगेज खाँ के पास पहुँचे और उससे शंकित होकर उससदावाद चंगेज खाँ के पास पहुँचे और उससे शंकित होकर उससदावाद जाता। एतमाद खाँ यह समाचार सुन-कर सुलतान को साथ लेकर अहमदावाद आया। सरदार एक दूसरे

से लड़ा करते थे इसिछए वलवाई मिरजों ने उस प्रांत के **चपद्रव को सुनकर मालवा से लौट भड़ोच श्रौर सूरत पर** श्रिवकार कर लिया। सुलतान भी एक दिन अहमदावाद से निकलकर शेर खाँ फौलादी के पास चला गया। एतमाद खाँ ने शेर खाँ को लिखा कि नन्हू सुलतान महमूद का ंलड़का नहीं है, में मिरजाओं को बुलाकर उन्हें सल्तनत दूँगा। जो सरदार शेर खों से मिले हुए थे उन्होंने कहा कि एतमाद खाँ ने हम छोगों के सामने कुरान उठाकर कहा था और अब यह वात शत्रुता से कहता है। शेर खाँ ने ऋहमदावाद पर चढ़ाई की। एतमाद खाँ ने दुर्ग में वैठकर मिरजाओं से सहायता मोंगी श्रीर छड़ाई ग्रुरू हो गई। जब लड़ाई ने तूल खींचा तव एतमाद खाँ ने देखा कि वह काम पूरा नहीं कर सकता और उस अशांविमय प्रांत में शांति स्थापित करना उसके सामध्ये के वाहर है। इस पर इसने अकवर से प्रार्थना की कि वह गुजरात पर अधिकार कर ले। १७ वें वर्ष सन् ९८० हि० में जब बादशाह गुजरात के पत्तन नगर में पहुँचा तव शेर खाँ के साधियों में फूट पैदा हो गई श्रौर भिरजे भड़ौच भाग गए। सुलतान मुजफ्कर, जो शेर खाँ से ञ्रलग होकर वहीं श्रासपास घूम रहा था, वादशाह के श्रादमियों के हाथ पकड़ा गया । एतमाद खाँ गुजरात के दूसरे सरदारों के साथ राजभक्ति को हृदय में हृद करके सिक्कों पर श्रीर मंचों से बादशाह अकवर का नाम घोषित करके उस श्रांत के सरदारों के साथ स्वागत को निकल कर सेवा में पहुँचा । जब इसी वर्ष के १४ रज्जब को श्रहमदाबाद बादशाह की उपस्थिति से सुशोभित हुआ और बड़ौदा, चंपानेर तथा सूरत एतमाद खाँ और दूसरे सरदारों को

जागीर में दिया गया तब उन्हीं सब ने मिर्जा को दमन करने का भार श्रपने ऊपर छे लिया । जब बादशाह समुद्र की श्रोर सैर करने को गए तब गुजरात के सरदारों ने, जो सामान ठीक करने के वहाने शहर में ठहरे हुए थे श्रौर बहुत दिनों से उपद्रव मचा रहे थे समभा कि वे दूसरे महाल हैं, जिन पर पहिले की तरह श्रविकार हो सकता है। वे भागने की फिक्र करने लगे। श्राख्तियारुल् मुल्क गुजराती सबसे पहिले भागा श्रौर इस पर लाचार होकर वादशाह के हितेच्छुगण एतमाद खाँ को दूसरों के साथ वादशाह के पास छे गए। बादशाह ने उसको दृष्टि से गिराकर शहवाज खाँ के हुत्राले किया। २० वें वर्ष फिर से कुपा करके दरवार में नियुक्त किया कि जो छोटे छोटे मुकइमे, खास करके जवाहिर या जड़ाऊ हथियार के, आर्वे उसे यह अपनी बुद्धि से तय करे। २२ वें वर्ष जब मीर ध्ववृतुराव गुजराती की अध्यत्तता में आदमी लोग हजा को रवाना हुए, एतमाद खाँ भी मक्का की परिक्रमा करने के पवित्र विचार से गया और वहाँ से लौटने पर पत्तन गुजरात में ठहर गया। २८ वें वर्ष शहाबुद्दीन घ्यहमद लॉं के स्थान पर यह गुजरात के शासन पर नियुक्त हुआ और कई प्रसिद्ध मंसवदार इसके साथ नियत हुए। बहुत से राजभक्त द्रवारियों ने प्रार्थना की पर कुछ नहीं सुनागया। उनका कहना था कि जव इसका पूरा प्रभुत्व था और बहुत से इसके मित्र थे तब यह गुजरात के वलवाइयों को शांत नहीं कर सका तो ध्यव जव यह वृद्ध हो गया है और इसके साथी एक मत नहीं हैं तव यह उस सेवा पर भेजने के योग्य किस प्रकार हो सकता है।

जब एतमाद खाँ श्रहमदावाद श्राया तव शहाबुद्दीन श्रह-

भर्दे प्रत्नारं जाने की तैयारी की। उसके कृतव्न सेवक, जो पहिले धन की इच्छा से उसके साथी हो गए थे, दूसरों की राय से यह सोचकर उससे अलग हो गए कि इस समय तो जागीर उसके हाथ से निकल गई है और जब तक राजधानी न पहुँचे भौर खर्च न मिले या कोई कार्य न मिले तव तक रोटी का मुँह तक पहुँचना कठिन है; इसलिए अच्छा होगा कि सुलतान सुज-फक्त को, जो लोभकांती की शरण में दिन विता रहा है, सरदार बनाकर विद्रोह करें। इस रहस्य के जाननेवालों ने एतमाद खाँ को राय दी कि शहानुद्दीन श्रहमद खाँ इन सवको विना समभाए दरवार जा रहा है छौर सहायक सरदार अभी तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए उसको जानेसे रोकना उचित है, जिसमें वह इन दुकड़ों को कुछ दिन तक एकट्टा रक्ले या यही कुछ खजाना खोलकर वलवे का प्रबंध करे या इन बळवाइयों को, जो पूरी तौर से एकत्र नहीं हुए हैं, चुस्ती ख्रौर चालाकी से नष्ट कर दे। पर इसने एक भी न स्वीकार करते हुए कहा कि यह फिसाद उसके नौकरों का उठाया हुआ है, वह चाहे तो मिटावे । जब सुलतान मुजपकर बड़ी फ़ुर्ती से स्रान पहुँचा स्रोर विद्रोह ने जोर पकड़ा तब लाचार होकर एतमाद खाँ शहाबुदीन ऋहमद खाँ को लौटाने के लिए, जो घ्रहमदाबाद से बीस कोस पर गढ़ी पहुँच गया था, फुर्ती से चला। यद्यपि भला चाहने वालों ने कहा कि ऐसे गड़बड़ के समय, जब शत्रु बारह कोस पर आ पहुँचा है, शहर को श्ररित छोड़ देना सहज काम को कठिन बनाना है पर इसका कोई श्रसर नहीं हुआ।

सुलतान मुजफ्फर ने शहर को खाला पाकर उसपर श्रिध-

कार कर लिया और सेना एकत्र कर युद्ध को तैयार हुँ है। पास होते हुए भी श्रमी छड़ाई श्रारंम नहीं हुई थी कि शहाबुद्दीन श्रहमद खाँ के बहुत से साथियों ने कपट करके उसका • साथ छोड़ दिया, जिससे बड़ी गड़बड़ी मची। एतमाद खाँ श्रीर शहाबुद्दोन खाँ शीघता से पत्तन पहुँच कर दुर्ग में जा वैठे श्रीर चाहते थे कि इस प्रांत से दूर हो जाकें। एकाएक सहायक सेना का एक भाग और राजु से अलग हुए कुछ सैनिक इनके पास आ पहुँचे । एतमाद खाँ पहिले की घटनाओं से उपदेश महण कर धन व्यय कर प्रयत्न में लग गया और स्वयं शहाबुद्दीन खाँ के साथ दुर्ग की रत्ता के लिए ठहर कर अपने पुत्र शेर खाँ की सरदारी में अपनी सेना को शेरखाँ फौलादी पर भेज कर विजयी हुआ। इसी वीच मिर्जा खाँ अन्दुर्रहीम, जो भारी सेना के साथ सुलतान मुजफ्फर श्रौर गुजरात के विद्रोहियों को दंड देने के लिए नियत हुआ थां, आ पहुँचा और एतमाद खाँ को पत्तन में छोड़कर शहाबुद्दीन खाँ के साथ काम पर रवाना हुआ । एतमाद खाँ बहुत दिनों तक वहाँ शासन करते हुए सन् ९९५ हि० में मर गया। यह ढाई हजारी मंसबदार था। तबकाते-श्रकवरी के लेखक ने इसको चार हजारी लिखा है । शेख अयुल्फजल कहता है कि डर, कपट, अनौचित्य, कुछ सभ्यता, सादगी श्रौर नम्रता सबको मिलाकर गुजराती नाम वनाया गया था और एतमाद ' खाँ ऐसीं के बीच में सरदार है।

## १५०. एतमादुद्दीला मिर्जा गियास वेग तेहरानी

यह ख्वाजा महम्मद शरीफ का लड़का था, जिसका उपनाम हिजरो था श्रीर जो पहिले खुरासान के हाकिम मुहम्मद खाँ शरफुद्दीन ओगली तकछ् के ळड़के तातार सुलतान का वजीर नियत हुआ था। इसकी कार्य-कुशळता और सुबुद्धि देखकर महम्मद खाँ ने अपने मंत्रित्व के साथ कुळ कामों को उसकी बहुमूल्य राय पर छोड़ दिया था। उसके मरने पर उसके पुत्र कजाक खाँ ने ख्वाजा को श्रपना मंत्री बनाया। जब इसका काम छुट गया तब शाह तहमास्प सफवी ने इस पर कृपा कर इसे यब्द का सप्तवर्षीय मंत्रित्व देकर इसे सम्मानित किया। इसने सब काम बड़े अच्छे ढंग से किए, इसलिए इस्फ्डान का मंत्री नियत होकर वहीं ९८४ हि० में मर गया। इसकी मृत्यु की तारीख 'यके कम जे भिलाज वजरा' से निकलतो है। इसके भाई ख्वाज: मिरजा श्रहमद श्रीर ख्वाजगी ख्वाजा थे। पहिला 'हफ्त इकलोम' के लेखक मिर्जा घमीन का बाप था । रई की बड़ाई इसे खालसा में मिली। इसकां हृद्य किव का था। शाह ने वड़ी कृपा से कहा थां—शैर ।

> मेरा मिरजा श्रहमद तेहरानी तीसरा, खुसरू व खाकानी ( पहिले दो ) हैं।

दूसरा भी किव था। उसका लड़का ख्वाजा शापूर भी किवता में प्रसिद्ध था। ख्वाजा को दो लड़के थे। पहिले स्राका स्रहमद ताहिर का उपनाम वसली था और दूसरा मिर्जा गिया



एतमादुद्दौला मिर्जा गियास वेग ( पेज ५४० )



सुद्दीन श्रहमद हर्फ गियास बेग था, जिसका विवाह मिर्जा अलावदीला श्राका सुझा की लड़की से हुआ था। वाप के मरने पर रोजगार की खोज में दो लड़के और एक लड़की के साथ- हिंदुस्तान की श्रोर रवाना हुआ। मार्ग में इसका सामान छुट गया श्रीर यहाँ तक हाछ पहुँचा कि दो ही ऊँट पर सब सवार हुए। जब कंधार पहुँचे तब एक श्रीर लड़की मेहरुलिसा पैदा हुई। इस काफले के सरदार मिलक मसऊद ने, जिसे श्रकवर पहिचानते थे, यह हाल सुन कर उसके साथ अच्छा सल्क्षक किया। जब फतेहपुर पहुँचे तब उसी के द्वारा बादशाह की सेवा में भर्ती हो गए। यह श्रपनी सेवा और बुद्धिमचा से ४० वें वर्ष में तीन सदी का मंसव पाकर कावुल का दीवान हुआ। इसके श्रनंतर एक हजारी मंसवदार होकर बयूतात का दीवान हुआ।

जब जहाँगीर वादशाह हुआ तब राज्य के आरंभ ही में मिर्जा को एतमादु हौला की पदवी देकर मिर्जा जान वेग वजीरुल्मुल्क के साथ संयुक्त दीवान नियत कर दिया। १०१६ हि० में इसके पुत्र महम्मद शरीफ ने मूर्खता से कुछ लोगों से मिलकर चाहा कि सुलतान खुसक को केंद्र से निकाल कर जल्द विद्रोह करें परंतु यह भेद छिपा न रहा। जहाँगीर ने हसको दूसरों के साथ प्राण्यदंड दिया। मिर्जा भी दियानत खाँ के मकान में कैद हुआ पर इसने दो छाख रुपये दंड देकर छुट्टी पाई। इसकी पुत्री मेहरुत्रिसा अपने पित शेर अफगन खाँ के मारे जाने पर आज्ञा के अनुसार वादशाह के पास पहुँचाई गई। उसपर पहिले ही से वादशाह का प्रेम था, जैसा कि शेर अफगन की जीवनी में लिखा गया है, इसलिए फिर विवाह की चर्चा चलाई

गई परंतु उसने अपने पित के खून का दावा किया। जहाँगीर ने, इस कारण कि कुतुबुद्दीन खाँ को कलतारा उसके पति के हाथ से मारा जा चुका था, खफा होकर उसे अपनी सौतेली माता सछीमा वेगम को सौंप दिया। कुछ दिन उसी तरह नाकामी में बीत गए। ६ ठे वर्ष सन् १०२० हि० के नौरोज के तेहवार पर जहाँ-गीर ने उसे फिर देखा और पुरानी इच्छा नई हो गई। बहुत प्रयत्न के बाद निकाह हो गया। पहिले नूरमहल श्रीर उसके चाद न्रजहाँ वेगम की पदवी पाई। इस खास संबंध के कारण एतमादृदौला को वकील-कुल का पद, छ हजारी ३००० सवार का मंसव और डंका तथा झंडा मिला। १० वें वर्ष कुल सरदारों से बढ़कर इसे यह सम्मान मिला कि इसका डंका वादशाह के सामने भी बजता था। १६ वें वर्ष सन् १०३१ हि० में जब दूसरी बार वादशाह कश्मीर की सैर को चले और जब सवारी सबीया के पास पहुँची तब बादशाह अक्रेडे कांगड़ा हुर्ग की सैर को गए। दूसरे दिन एतमाहुदौला का हाल खराब हो गया और उसके मुखपर निराशा भलकने लगी तब नूरजहाँ वेगम वहुत घवड़ाई। लाचार पड़ाव को लौट कर एतमाहुद्दौला के घर गए। इसका मृत्यु-काल घा चुका था, कभी होश में घाता था, कभी वेहोश हो जाता था। बेगम ने वादशाह की श्रोर संकेत करते हुए कहा कि इन्हें पहचानते हैं। उसने उस समय अनवरी का एक शैर पढ़ा—यदि जन्म का श्रंघा भी हाजिर हो तो संसार की शोभा इस कपोल पर वड्पन देख छे। इसके दो घड़ी वाद् यह मर गया। इसके लड़कों श्रीर संबंधियों में एकतालीस आद्मियों को शोक का खिलअत मिला।

एतमाहुद्दौला यद्यि किन नहीं था पर पूर्व-किनयों की रचना इसे बहुत याद थी। गद्य-लेखन में प्रसिद्ध था। शिकस्त लिपि बड़ो सुंदर लिखता था। मुहानिरों का सुप्रयोग करता था और सत्संगी तथा प्रसन्न मुख था। जहाँगीर कहते थे कि उसका सत्संग सहस्र हीरक-प्रसन्नतागार से बढ़कर था। लिखने और मामिलों के सममते में बहुत योग्य था। सुशील, दूरदर्शी तथा शुद्ध स्वभाव का था। शन्नु से वैमनस्य नहीं रखता था। इसे क्रोध छू नहीं गया था और इसके घर में कोड़ा, वेड़ी, हथकड़ी और गाली नहीं थी। अगर कोई प्राण्डंड के योग्य होता और इससे प्रार्थना करता तो छुट्टी पा कर अपने मतलब को पहुँचता। इसके साथ साथ आराम-पसंद नहीं था। दिन भर फैसला करने और लिखने में वीतता। इसकी दीवानी में मुद्दत से जो हिसाव किताव वादशाही वाकी पड़ा हुआ था वह पूरा हो गया।

न्रजहाँ वेगम में वाह्य सींदर्य के साथ आंतरिक गुण चहुत थे और वह सहद्यता, सुव्यवहार, सुविचार और दूर दिशीता में श्राहितीय थी। वादशाह कहते थे कि जब तक वह घर में नहीं आई थी, मैं गृह-शोभा और विवाह का अर्थ नहीं सम-भता था। भारत में प्रचित गहने, कपड़े, सजावट के सामान को बहुषा यही पिहळे पिहल काम में छाई, जैसे दो दामन का पेशवाज, पँच तोलिया ओढ़नी, वादछा, किनारी, इत्र और गुलाव, जिसे इत्र जहाँगीरी कहते हैं, और चांदनी का फर्श। उसने वादशाह को यहाँ तक अपने वश में कर रखा था कि वह नाम ही मात्र को वोदशाह रह गया था। जहाँगीर ने लिखा है कि मेंने साम्राज्य को नूरजहाँ की भेंट कर दिया है। सिवाय एक

सेर शराब श्रीर श्राध सेर मांस के मैं श्रीर कुछ नहीं चाहता। वास्तव में खुतबे को छोड़कर वह बाकी कुल राजचिह्न काम में लाती थो। यहाँ तक कि भरोखे में बैठकर सदिरों को दर्शन देती थी श्रीर उसका नाम सिक्के पर रहता था। शैर—

बादशाह जहाँगीर की धाज्ञा से १०० जेवर पाया श्रौर न्रजहाँ बादशाह बेगम के नाम से सिक्का।

तोगरा लिपि में वादशाही फर्मानों में यह इवारत रहती थी 'हुक्म श्रालीयः श्रालियः श्राहद अलिया नूरजहाँ वेगम बाद्रशाह।' ३० हजारी मंखव के महाल इसको वेतन में मिले थे। कहते हैं कि इस जागीर के सिलसिले में हिसाव करने पर माल्यम हुआ कि श्राधा पश्चिमोत्तर शांत उसमें भा गया था। इसके सभी संवंधियों श्रीर उनके संवंधियों, यहाँ तक कि दासों श्रीर ज्वाजः सराश्रों को खाँ श्रीर तरखान के मंसव मिले थे। वेगम की धाय हीरा दासी हाजी कोका के स्थान पर श्रंतःपुर की सदर नियत हुई। शैर—

यदि एक के सौंदर्भ से सौ परिवार नाज करे। तो संबंधी श्रौर संतान तुक पर नाज करें तो शोभा देता है।।

बेगम पुरस्कार और दान देने में बड़ी उदार थी। कहते हैं कि जिस रोज स्नानघर जाती थी, उस दिन तीन सहस्र रुपये न्यय होते थे। बादशाही महल में बारह वर्ष से चालिस वर्ष तक की बहुत सी लौंड़ियाँ थीं, उन सबका अहदी-आदि से विवाह करा दिया। यद्यपि स्त्रियाँ कितनी बुद्धिमती हों पर वास्तव में उनकी प्रकृति बुद्धि के विरुद्ध चळती रहती है। इतने गुणों के रहते हुए अंत में इसी के कारण हिंदुस्तान में बड़ा उपद्रव

मचा। इसे शेर अफगन खाँ से एक लड़की थी, जिसकी जहाँ-गीर के छोटे लड़के शाहजादः शहर्यार से शादी करके उसे राज्य दिलाने की चिंता में यह पड़ गई। बड़े पुत्र युवराज शाह-जहाँ के विरुद्ध जहाँगीर को इसने ऐसा उभाड़ा कि आपस में छड़ाई और मार काट होने लगी और बहुत से आदमी उसमें मारे गए। भाग्य के साथ न देने से, क्योंकि शाहजहाँ से बाद-शाही सिहासन शोभा पा चुका था, इसके प्रयत्नों का कोई फल नहीं निकछा। शाहजहाँ ने बादशाह होने पर इसे दो लक्ष वार्षिक यृत्ति दे दी। कहते हैं कि जहाँगीर के मरने पर इसने सफेद कपड़ा ही बरावर पहिरा और खुशी की मजलिसों में अपनी इच्छा से कभी न वैठी। १९ वें वर्ष सन् १०५५ हि० (सं० १७०२) में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। यह जहाँगीर के रौजे के पास अपने बनवाए मकवरे में गाड़ी गई। यह कवियत्री थी और इसका मखकी उपनाम था।

यह इसकी रचना है—
दिल न सूरत प दिया श्रौर न सीरत माछ्म।
वंदए इश्क हूँ, सत्तर व दो मिल्डन मालूम।।
जाहिदा हौले कयामत न दिखा तू मुक्को।
हिल का हौल उठाया है, कयामत मालूम।।

# १५१. एमादुल्मुल्क

यह निजामुल्मुल्क श्रासफजाह के लड़के अमीरलउमरा फीरोज जंग का पुत्र था श्रौर एतमादु हौला कमरु हीन खाँ का दौहित्र था। इसका वास्तविक नाम भीर शहाबुद्दीन था। जव इसका पिता दित्तिए के प्रवंध पर नियत होकर उस स्रोर गया तब इसको मीरवल्शोगिरी पर अपना प्रतिनिधि बनाकर श्रहमद शाह वादशाह के दरवार में छोड़ गया श्रोर इसे वजीर सफदर जंग को सौंप गया। इसके पिता की मुत्यु का समाचार जव दक्षिण से त्राया तब इसने समय न खोकर सफद्र जंग से इतनी पैरवी की कि यह मीर वरूशी नियत हो गया और पिता की पदवी पाई। इसके अनंतर जब बादशाह सफदर जंग से खफा हो गया तब यह अपने मामा खानखानाँ के साथ सेना सहित दिल्ली के हुर्भ में घुसकर मूसवी खाँको, जो सफदर जंगकी छोर से चार सौ आद्मियों के साथ नायब मीर त्रातिश नियत था, निकाल बाहर किया और उक्त पद पर खानदौराँ के पुत्र के साथ नियत हुआ। दूसरे दिन सफदर जंग ने बादशाह के सामने जाकर मीर श्रातिश को बहाल कराने के लिए प्रार्थना की पर कुछ सुना नहीं गया। आज्ञा हुई कि दूसरे पद के लिए प्रार्थना करे। चसने एमादुल् मुल्क के स्थान पर सादात खाँ जुल्फिकार जंग को मीर बख्शी नियत किया। बादशाह सफदर जंग से कुद्ध था इसलिए एमादुल् मुल्क ने वाहा कि उससे युद्ध करे। छ महीने

त्तक युद्ध होता रहा श्रौर इस युद्ध में मल्हार राव होल्कर को मालवा से और जयप्पा को नागौर से इसने सहायता के लिए वुल-वाया। परंतु उनके पहुँचने के पहिले सफदर जंग से संधि हो गई। एमादुल्मुल्क, होल्कर और जयपा मरहठा तीनों ने मिलकर सूरजमल जाट पर श्राक्रमण किया । भरतपुर, कुम्भनेर श्रीर डीग को, जो जाट प्रांत के तीन दुर्ग हैं, घेर लिया। दुर्ग लेने का प्रधान अस्त्र तोप है, इसिलए सरदारों की प्रार्थना पर वादशाह के पास प्रार्थनापत्र भेजा कि कुछ तोपें महमृद खाँ कश्मीरी के श्रधीन भेजी जायँ, जो उसका प्रधान अफसर था। एतमादुदौहा कमरुदीन खाँ के लड़के वजीर इंतजामुदीला ने एमाद्रल्मुलक की जिद से तोप भेजने की राय नहीं दी। श्राकवत महमूद खाँ ने वादशाही मंसवदारों और तोपलाने के आदिमयों को इस वादे पर कि अगर एमादुल्मुल्क की हुकूमत चलेगी तो तुम्हारे साय ऐसी वा वैसी रिश्रायत की जायगी, श्रपनी श्रोर मिलाकर चाहा कि इंतजामुदौला को निकाल दें। निश्चित दिन इंतजामुदौला के घर पर घावा कर छड़ने लगे पर उस दिन कुछ काम न होने पर दासना को श्रोर भागे। वादशाही खालवा महालों भीर मंसबदारों की जागीरों में, जो दिही के आसपास हैं, उपद्रव तथा लूटमार करने लगे। इसी समय सूरजमल जाट ने, जो घेरनेवालों के कारण बहुत दुखी था, मादशाह से सहायता के लिए प्रार्थना की। वादशाह ने अगट में शिकार खेलने और अंतर्वेद का प्रबंध करने के लिए पर वास्तव में जाट की सहायता को दिही से वाहर आकर सिकंदरे में ठहरा और आकवत मुहम्मद खाँ को बुलवाया, जो वहीं पास में उपद्रव मचाए हुए था। वह खुर्जी से

श्राकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुश्रा श्रौर फिर खुर्जा लौट गया।

दैव योग से होल्कर ने यह सममा कि श्रहमद शाह ही ने तों में अने में उपेता की है और अब वह दुर्ग के वाहर निकल श्राया है, इसलिए जाकर वादशाही सेना का श्रन्न और घास की रसद रोक देना चाहिए। यह भी सोचकर कि यह काम विना किसी को साथी वनाए हुए कर ले, एमादुल्मुल्क और जयप्पाको कुछ खबर न देकर रात्रि में स्वयं रवाना हो गया और मथुरा चतार से जमुना नदी पार कर उसी रात्रिको, जब श्राकवत मुहम्मद खाँ खुर्जा लौट गया था, होलकर ने शाही सेना के पास पहुँच कर कुछ बान छोड़े। शाही सैनिकों ने सोचा कि आकवत मुहन्मद् खाँ ने फिर उपद्रव करना आरंभ कर दिया है और इस कारण साधारण काम समभ कर युद्ध का कुछ प्रवंध नहीं किया और न भागने की तैयारी की, नहीं तो ऐसी खरावी न होती। रात्रि बीतते ही यह निश्चय माॡम हुआ कि होल्कर आ पहुँचा है, तब सब घबरा चठे। क्योंकि न युद्ध का समय था श्रीर न भागने का घवसर । निरुपाय होकर छहमदशाह घोर उसकी माता तथा अमीरुल्डमरा खानदौराँ का पुत्र मीर आतिश सम-सामुदौला श्रपने परिवार श्रीर सामान को छोड़कर कुछ श्रादमियों के साथ राजधानी की छोर चल दिए और इस छनुभव-हीनता से वड़ी हानि हुई। होलकर ने घाकर वादशाहत का कुल सामान **ख्ट तिया और फर्फलियर वादशाह** की लड़की तथा मुहम्मद शाह की स्त्री मलका जमानिया तथा दूसरी वेगमों को कैद कर लिया। होलकर ने इन सबकी सम्मान के साथ रचा की। एमादुल्-

मुल्क यह समाचार सुनकर घेरा उठा राजधानी चल दिया। जयप्पा ने भी देखा कि जब यह दोनों सरदार चले गए श्रीर श्रकेले हम घेरा नहीं रख सकते तो वह भी हट कर नारनौल चला गया। सूरजमल को घेरे से आपही छुट्टी मिल गई। एमाटुल्मुल्क होल्कर के वल पर और दरवार के सरदारों, विशेषतः मीर श्रातिश समसामुद्दौला की राय से इंतजामुद्दौला के स्थान पर स्वयं मंत्री वन वैठा और उक्त समसामुद्दौला को अभीरुल्-चमरा वनाया । जिस दिन यह वजीर वना उसी दिन सुवह को खिल-छत पहिरा और दोपहर को छहमद शाह तथा उसकी माता को कैद कर मुइज़्दीन जहाँदार शाह के पुत्र ष्रजीजुद्दीन की १० शादान सन् ११६० हि० को शनिवार के दिन गद्दी पर वैठाया श्रौर द्वितीय आलमगीर उसकी पदवी हुई। इसने कैद करने के एक सप्ताह वाद श्रहमद शाह श्रीर उसकी माता को श्रंघा कर दिया, जो कुल फिसाद की जड़ थी। कुछ समय के वाद पंजाव प्रांत का प्रबंध करने के लिए, जो दुर्रानी शाह की ओर से नियुक्त मुईनुल् मुल्क की मृत्यु पर उसके परिवारवालों के श्रधिकार में चला गया था, छाहौर जाने का विचार किया। द्वितीय आलमगीर को दिल्ली में छोड़कर और शाहजादा खलीगौहर को प्रबंध सौंपकर स्वयं हाँसी हिसार के मार्ग से लाहौर चडा। सवलज नदी के किनारे पहुँच कर अदीना वेग खाँ के बुलाने पर एक सेना सेना-पित सैयद जमीलुद्दीन खाँ और हकीम उवेहुहा खाँ कश्मीरी के ञ्रधीन, जो उसका कर्मचारी, छ हजारी मंसनदार श्रीर वहाउदौला पद्वी-धारी था, रावो रात लाहौर भेज दिया। ये सब फुर्ती से लाहौर पहुँचे और ख्वाजासराओं को हरम में भेजकर उक्त

स्त्री को, जो निश्चित सोई हुई थी, जगाकर कैंद्र कर लिया और बाहर लाकर खेमा में रखा। उक्त स्त्री एमादुल्मुल्क की मामी थी श्रौर उसके छड़की की एमादुल्मुल्क से सगाई होने को थी। एमादुल्मुल्क ने लाहौर की सूबेदारी पर श्रदीना वेग खाँ को तीस लाख भेंट लेकर नियत कर दिया और स्वयं दिल्ली छौट श्राया। जब यह समाचार दुरीनी शाह को मिला तब वह बहुत कुछ हुआ और कंधार से वड़ी शीवता के साथ लाहौर पहुँचा। अदीना वेग खाँ हाँसी और हिसार के जंगलों में भाग गया। शाह दुरीनी सेना के साथ,फुर्ती से दिल्ली पहुँच कर वीस कोस पर ठहर गया। एमादुल्मुल्क युद्ध का सामान न कर सका, इससे निरुपाय हो कर शाह की सेवा में पहुँचा। पहिले यह दंडित हुआ पर अंत में उक्त मुसम्मात की सिफारिश से और प्रवान मंत्री शाहवली खाँ के प्रयत्न से बच गया। भेंट देने पर वजीर भी नियत हो गया। दुरीनी शाह ने जहाँ खाँ को सूरजमल जाट के हुगोँ को छेने के छिए नियत किया श्रौर एमाहुल्मुरक ने भी उसके साथ जाकर बहुत परिश्रम किया, जिससे शाह ने उसकी प्रशंसा की। जब बजीर नियत करने की भेंट माँगी गई तब एमादुल्मुल्क ने कहा कि तैमूरिया वंश का एक शाहजादा श्रीर दुरीनी की एक सेना उसे दी जाय तो अंतर्वेदी से, जो गंगा श्रीर जमुना निद्यों के बीच में स्थित है, बहुत साधन वसूल कर खजाने में पहुँचा दे। दुरीनी शाह ने दो शाहजादे, जिनमें से एक द्वितीय श्रालमगीर का लड़का हिदायत बख्श श्रोर दूसरा श्रालमगीर के द्वितीय भाई अजीजुद्दीन का संबंधी मिर्जा बाबर को दिल्ली से बुलवा कर जाँबाज खाँ के साथ, जो शाह का

एक खास सरदार था, एमादुल्मुल्क के संग कर दिया। एमादुल्मुल्क दोनों शाहजादों और जाँबाज खाँ के साथ विना किसी तैयारी के जमुना नदी उतर कर मुहम्मद खाँ वंगश के लड़के अहमद खाँ के निवासस्थान के पास फर्रुखावाद की ओर रवाना हुआ। श्रह्मद खाँ ने स्वागत करके खेमे, हाथी, घोड़े भादि शाहजादों और एमादुल्मुल्क की भेंट दिया। इसके अनंतर यह आगे वढ़ गंगा पार कर अवध की ओर चला। अवध का सूबेदार शुजा खद्दौला युद्ध की तैयारी के साथ लखनऊ से बाहर निकल कर साँडी और पाली के मैदान में पहुँचा, जो अवध के सीमा-प्रांत पर है। दो बार दोनों श्रोर के श्रागलों में लड़ाई हुई। श्रंत में साद्वरला खाँ रहेला की मध्यस्थता में यह तय पाया कि पाँच छाख रुपया, कुछ नकद और कुछ वादे पर, दिया जाय। एमाटुल्मुल्क शाहजादों के साथ सन् ११७० हि० में युद्ध-स्थल से छौटा और गंगा स्तर कर फर्रुखावाद आया। दुरीनी शाह की सेना में बीमारी फैल गई थी, इसलिए वह आगरे से स्वदेश जाने की इच्छा से जल्द रवाना हुआ। जिस दिन वह दिल्छी के सामने पहुँचा, उस दिन द्वितीय भालमगीर ने नजीबुद्दौला के साथ मकसूदाबाद तालाव पर आकर शाह से भेंट की और एमादुल्मुल्क की बहुत सी शिकायत की। इस पर शाह नजी-बुद्दौलां को हिंदुस्तान का श्रमीकल्डमरा नियत कर लाहौर की श्रोर चल दिया। एमादुल्मुल्क नजीचुद्दौला की फिक में फर्रुखावाद से दिल्ली की श्रोर चला श्रीर वाला जी राव के भाई रघुनाथ राव और होलकर को शीव दक्तिए से बुला कर दिल्ली को घेर लिया। द्वितीय आलमगीर और नजीवुद्दौँ हा घिर

गए और पैवालीस दिन तक तोप और वंदूक से युद्ध होता रहा। श्रंत में होलकर ने नजीबुद्दौला से भारी घूस छेकर संधि की वात चीत की और उसको प्रतिष्ठा तथा सामान आदि के साथ दुर्ग से वाहर लिवा घ्याकर घ्यपने खेमे के पास स्थान दिया। उसके ताल्छुके की ओर, जो जमुना नदो के उस पार सहारनपुर से वोरिया चाँदपुर तक और वारहा के कुछ करने हैं, उसको रवाना कर दिया। एमादुल्मुरुक ने शत्रु के दूर होने पर वादशाहत का कुल काम अपने हाथ में ले लिया। दत्ता सरदार नजीबुद्दीला के शत्रु को सुकरताल में घेर रखा था श्रौर उसने एमादुल्मुल्क को दिल्ली से अपनी सहायता के लिए बुलवाया था पर एमा-दुल् मुल्क अपने मामा खानखानाँ इंतजामुद्दीला से अपसत्र था श्रीर द्वितीय श्रालमगीर से भी उसका दिल साफ नहीं था श्रीर सममता था कि ये सब दुरीनी शाह से गुप्तरूप से पत्र व्यवहार रखते हैं और नजीबुद्दौला का दत्ता पर विजय चाहते हैं, इस-लिए खानखानाँ को, जो पहिले से कैद था, मार डाला। उसी दिन ८ रबीडल् त्राखिर सन् ११७३ हि० बुधवार को द्वितीय श्रालमगीर को भी मार डाला। उक्त तारीख को श्रीरंगजेब के प्रपौत्र, कामबरूश के पौत्र तथा मुहीडल् सुन्नत के पुत्र मुहीडल् मिल्लत को गद्दी पर बैठा कर द्वितीय शाहजहाँ की पदवो दी। द्वितीय धालमगीर श्रौर खानखानाँकी मृत्यु पर यह दत्ता की सहा-यता को वहाँ गया। इसी बीच दुरीनी शाह के स्राने का शोर मचा। दत्ता सुकरताल से दुर्रानी शाह का सामना करने के लिए सरहिंद की थोर गया और एमादुळ्मुरुक दिल्ली चला श्राया। जब इसने दत्ताः और शाह के करावलों के युद्ध का समाचार

सुना श्रौर रात्रु पर दुर्रानियों के विजय का हाल मिला तव नए वादशाह को दिल्ली में छोड़ कर स्वयं सूरजमल जाट के यहाँ जाकर उसकी शरण में बहुत दिन तक रहा। इसके बाद उक्त बादशाह को संसार से एठा कर नजीवुद्दौला आलीगुहर शाह आलम बहादुर बादशाह के पुत्र सुलतान जनॉबब्त को गद्दी पर वैठा कर राजधानी में शासन करने लगा। तब एमादुल्मुल्क श्रहमद् खाँ वंगश के पास फर्रुखाबाद गया और वहाँ से शुजाबद्दौला के साथ फिरंगियों से युद्ध करने गया। हारने पर जाटों के राज्य में फिर शरण लिया। सन् ११८७ हि॰ में जब यह दिच्एा आया, तव मरहठों ने मालवा में इसके व्यय के लिए कुछ महाल नियत कर दिया। अपने समय के वादशाह से इसे कुछ भय रहता था .इसलिए सूरत वंदर जाकर वहाँ के ईसाइयों से मिलकर वहीं रहने लगा। इसी वीच जहाज पर सवार होकर मक्का हो श्राया। कुरान को याद किए हुए था और वहुत गुर्णों को जानता था। श्रच्छो लिपि लिखता था। साहसी तथा वीर भी था। शैर भी कहता था। एक शेर उसका इस प्रकार है-

कहाँ है संगे फलाखन से मेरी हमसंगी। कि दूर भी जाए व सर पै गर्द न गिरे॥

इसको बहुत सी संतान थी। इसका पुत्र निजामुद्दौला श्रासफ-जाह के दरवार में श्राकर पाँच हजारी मंसब, हमीटुट्दौढा की पद्वी श्रीर व्यय के लिए धन पाकर सम्मानित हुआ।

#### १५२. एरिज खाँ

यह कजिलबाश खाँ श्रफशार का योग्य पुत्र था। श्रपने पिता के जीवन में ही चुद्धिमानी, कार्य-कौशल तथा वहादुरी में प्रसिद्ध हो चुका था और दिच्या के तोपखानों का दारोगा रह कर नाम पैदा कर चुका था। शाहजहाँ के २२ वें वर्ष में इसका पिता अहमदनगर दुर्ग की अध्यत्तता करते हुए मारा गया तक इसका मंसव बढ़कर डेढ़ हजारी १५०० सवार का हो गया श्रीर खाँकी पदवी तथा उक्त दुर्गकी अध्यत्तता मिली। अपने साहस छौर स्वाभाविक छौदार्य से छपने पिता के सेवकों को इधर उधर जाने नहीं दिया श्रोर सैनिक आदि सबको श्रपनी रचा में रखा। अपनी नेकी और भलमनसाहत से अपने पिता के ऋण को अपने जिम्मे लेकर सगे संबंधियों के पालन में कुछ डठा न रखा। २४ वें वर्ष इसका मंसब पाँच सदी बढ़ गया और कःजाक खाँ के स्थान पर दिच्छा प्रांत के अंतर्गत पाथरी का थानेदार हुआ। इसके भनंतर दरबार पहुँच कर मीर तुजुक नियत हुआ। जब शाहजादा दाराशिकोह भारी सेना के साथ कंधार की चढ़ाई पर नियत हुआ तब उक्त खाँ वर्रशी नियुक्त होकर तथा डंका पाकर सन्मानित हुआ। उस चढ़ाई से लौटने पर जम्म श्रौर कांगड़े का फौजदार नियत हुआ श्रौर उस पहाड़ी शांत में ५७ स्थान इसे पुरस्कार में मिले। ३०वें वर्पजब दक्षिण का सूबेदार शाहजादा श्रौरंगजेब अली श्रादिल शाह को दंख देने श्रौर

**डसके राज्य में छूट मार करने पर नियत हुआ तत्र डक्त खाँ मीर** जुमला के साथ, जो भारी सेना सहित शाहजादा की सहायता को भेजा गया था, जाने की छुट्टी पाई। शाहजादा ने वीदर दुर्ग विजय करने के बाद इसको नसरत खाँ और कारतलव खाँ के साथ श्रहमद्नगर भेजा, जहाँ शिवाजी और माना जी भोंसला उपद्रव मचाए हुए थे। शाहजहाँ की वीमारी के कारण उसके आदेश से दाराशिकोह ने, जो अपने स्वार्थ के कारण सदा अपने भाइयों को पराजित करने का प्रयत्न करता रहता था, इस काम के पूरा न होने के पहिले ही सहायक सरदारों को फ़र्ती से लौट आने की श्राज्ञा भेज दी। एरिज खाँ दाराशिकोह का पत्तपात करता था श्रीर अपने को दाराशिकोही कहता था, इसलिए नजावत खाँ के बड़े पुत्र मोतिकद खाँ के साथ डंका पीटते हुए हिंहुस्तान की तरफ चल दिया। कहते हैं कि शाहजादा ने बुरहानपुर के नाएव वजीर खाँ को लिखा था कि दोनों को समभा कर रोक रखे और नहीं तो कपट करके दोनों को कैंद कर छे। जब ये उक्त नगर में पहुँचे तव उक्त लाँ ने इनका आतिथ्य करने की इच्छा प्रगट किया । ये चाहते थे कि उसे स्वीकार करें परंतु जब मासूम हुआ कि इसमें धोखा है, तब उसी समय कृच कर चल दिए श्रीर नर्मदा नदी पार कर शाहजादे के पास उसी के दृतों के हाथ यह शैर हिखकर भेज दियापर प्रगट में वह वजीर खाँ को भेजा गया था।

सौ बार शुक्त है कि हम नर्बदः पार उतर आए और सौ पाद व नन्त्रे घाव कि नदी पार हो गए। जब दरवार पहुँचा तत्र पूर्व के एक स्थान का फौजदार हुआ और युद्ध के समय दाराशिकोह के इशारे पर ध्यधिक सेना लेकर आगरे को रवाना हुआ पर समय पर न पहुँच सका। जव श्रीरंगजेव की सफलता सुनाई पड़ने लगी श्रीर दाराशिकोह भाग गया तो उक्त खाँ ने लिजत होकर उम्दतुल्मुल्क जाफर खाँ के द्वारा चमा प्राप्त की। इसी समय जाफर खाँ मालवे की सूवेदारी पर भेना गया। परिज खाँ भी उस प्रांत के सहायकों में नियत हुआ। ३ रे वर्ष के छारंभ में उक्त प्रांत के छंतर्गत भिलसा का यह फौजदार हुआ। यहाँ से एलिचपुर की फौजदारी पर गया । जब ९ वें वर्ष दिलेर खाँ चांदा और देवगढ़ का कर वसूल करने पर नियत हुआ तव यह भी उसके साथ भेजा गया। उस काम में अच्छी सेवा करने के कारण इसका मंसव वद्कर ढाई हजारी २००० सवार का हो गया। इसके अनंतर बहुत दिनों तक दिल्ला में नियत रहते हुए १९ वें वर्ष दूसरी वार खानजमाँ के स्थान पर एलिचपुर का फौजदार हुआ। २४ वें वर्ष बुरहानपुर प्रांत का नाजिम हुआ और इसके अनंतर चरार का सूबेदार हुआ। २९ वें वर्ष सन् १०९६ हि० की २९वों रमजात को मर गया और अपने वाग में गाड़ा गया, जो एलिचपुर कसबा की दीवार से सटा हुआ है। इसीके पास सराय वनवाकर नईबस्ती भी वसाई थी। कसवे के सामने नहर के किनारे, जो इसके वीच से जाती थी, निवास-स्थान बनवाया था, जिसमें उसके लोग रहें। यह बहुत श्रच्छी चाल का तथा मिलनसार था और खाने पीने का भी शौकीन था। अमीरी का सामान बहुत रखता था, इससे सर्वदा कष्ट में और ऋग्पप्रस्त रहता था। पहिले मीरवख्शी सादिक खाँकी पुत्री से इसकी शादो हुई थी, इस कारण इसका विश्वास दूसरों से वढ़ गया

था। यह स्त्री निस्संतान मर गई। उक्त खाँको तीन लड्के थे पर किसी ने भी उन्नति नहीं की। इसका एक संवंधी मीर मोमिन इन सबसे योग्य था। यह कुछ दिन तक एलिचपुर के सुवेदार हसन घली खाँ बहादुर चालमगीरी का प्रतिनिधि रहा। इसके लड़कों में सवसे बड़ा मिर्जा अब्दुल रजा अपने पिता के ऋणों का उत्तरदायी होकर सराय और वस्तो का अकेला मालिक हुआ। यह निस्संतान रहा। इसकी वृद्धा छी वहू वेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। अंत तक यह अपना कालयापन वस्ती की आय से करती रही। दूसरा मिर्जा मनोचेहर जवानी में मर गया। इसे छड़के थे। उक्त वहू वेगम ने अपने भाई की एक लड़की को स्वयं पालकर उससे विवाह दिया था। इसके वाद लगभग सात साल तक यह बुढ़िया जीवित रही, जिसके बाद इसका कुल सामान उसको मिल गया। दो साल वाद वह भी मर गई और उसके लड़के उस पर अव अधिकृत हैं। तीसरा मिर्जा महम्मद सईद अधिकतर नौकरी करता रहा। वह कविता भी करता या और अनुभवी था। उसका एक शैर है-श्रशर्फी पर जो चित्रकारी है उसे वे सरसरी तौर पर नहीं जानते। यह गोल लेख यह है कि परी को उपस्थित करो॥ विता की पदवी पाकर कुछ दिन चाँदा का तहसीलदार रहा। श्रंत में दुखी हुआ श्रोर कोई नौकरी न लगी। तब कर्णाटक गया और कुछ दिन अब्दुन्नवी खाँ मियानः के पुत्र अब्दुल्कादिर घाँ के साथ वालाघाट कर्णाटक में न्यतीत किया । इसके वाद पाई घाट जाकर वहीं मर गया। यह निस्संतान या। उस वृद्धावस्या में भी सौंदर्य की कमी नहीं थी। छेखक पर इसका प्रेम था।

#### १५३. एवज खाँ काकशाल

इसका नाम एवज वेग था और यह कावुल प्रांत में नियत था। शाहजहाँ के दूसरे वर्ष में जब कायुल के पास जोहाक थाना उजवकों के हाथ से छुटा तव इसे एक हजारी ६०० सवार के मंसव के साथ वहाँ की थानेदारी मिली। ६ ठे वर्ष इसके मंसव में २०० सवार वढ़ाए गए। ७ वें वर्ष इसका मंसव वढ़कर डेढ़ हजारी १००० सवार का हो गया। १० वें वर्ष २०० सवार श्रीर ११ वें वर्ष ३०० सवार श्रीर वहे। जिस समय त्राली मरदान खाँ ने कंधार दुरे वादशाह को सौंपने का निश्चय किया, तव यह गजनी में पहिले ही से प्रतीक्षा कर रहा था। कावुल के नाजिम सईद खाँ के इशारे पर यह एक सहस्र सवार के साथ उस प्रांत में जाकर दुर्ग में पहुँच गया। ज्य युद्ध में, जो सईद खाँ श्रीर सियावश तथा कजिलवाश सेना के बीच हुई थी, इसने बहुत प्रयत्न किया श्रीर इसके पुरस्कार में इसका मंसव ढाई हजारी २००० सवार का हो गया तथा इसे डंका, घोड़ा और हाथी मिला। राजा जगत सिंह के साथ दुर्ग जमींदावर विजय करने जाकर दुर्ग सारवान लेने और जमींदावर घेरने में अच्छी सेवा की और कुछ दिन तक दुर्गों का अध्यक्ष भी रहा। १३ वें वर्ष खानःजाद खाँ के स्थान पर गजनी का अध्यक्ष हुआ परंतु वीमरी के वढ़ने से प्रतिदिन इसकी निवलता बढ़ती जाती थी, इसलिये उस पद से इटा दिया गया। १६ वें वर्ष सन् १०५० हि० में मर गया।

## १५४. ऐनुल्मुल्क शीराजी, हकीम

यह एक प्रतिष्ठित विद्वान और प्रशंसनीय श्राचार विचार का पुरुष था। मातृपच्न में इसका संबंध वहुत पुराने वंश से था। श्रारंभ ही से इसका साथ अकवर को पसंद था, इससे युद्ध तथा भोग-विलास में साथ रहता। ९ वें वर्ष में यह आज्ञा के साथ चंगेज खाँ के पास भेजा गया, जो ऋहमदाबाद का प्रधान पुरुष था। यह खाँ से भेंट हेकर आगरे आया। १७ वें वर्ष में यह एक सांत्वना का पत्र लेकर एतमाद लाँ गुजराती के पास भेजा गया श्रीर श्रवू तुराव के साथ उसे सेवा में लाया। १९ वें वर्ष में जव वादशाह पूर्व ओर गया तव यह भी साथ था। इसके वाद आदिल खाँ बीजापुरी को सम्मति देने के लिए यह दिचए में नियत हुआ और २२ वें वर्ष में द्रवार लौटा। इसके वाद संभल का फौजदार नियुक्त हुआ और २६ वें वर्ष में जब श्राय वहादुर, नियावत खाँ और शाहदाना ने कुछ विद्रोहियों के साथ उपद्रव मचाया तव इसने वरैली दुर्ग हढ़ किया श्रीर उधर के श्रन्य जागीरदारों के साथ उन्हें दमन करने में प्रयत्न किया। यद्यपि वलवाइयों ने इसे धमकाया तथा आशा दिलवाई कि यह उनसे मिल जाय पर इसने नहीं स्वीकार किया धौर उनमें भेद डालने का सफल पड्यंत्र भी किया। श्रंत में नियावत खाँ राज-भक्तों की ओर हो गया। तब हकीम ने अन्य जागीरदारों के साथ मिलकर चारों श्रोर से युद्ध किया और शबुश्रों को परास्त

कर दिया। इसी वर्ष यह वंगाल प्रांत का सदर नियत हुआ। ३१ वें वर्ष में यह आगरा प्रांत का बख्शी हुआ। इसके वाद खान आजम के साथ दिल्लण गया। जब उक्त खाँ ने इसकी जागीर हिंडिया को बदल दिया तब यह बिना बुलाए ३५ वें वर्ष में दरवार चला आया, इस कारण इसे दरवार में उपस्थित होने की आज्ञा नहीं मिली। पूछ ताछ होने पर इसे कोनिश की आज्ञा हुई। पर्गना हिंडिया में यह महाल हुआ और छुछ दिन बाद बहाँ जाने की इसे छुट्टी मिली। ४० वें वर्ष सन् १००३ हि० (१५९५ ई०) में यह मरा। 'दवाई' उपनाम से कविता करता था। उसके एक शेर का अर्थ यों है—

उसके काले जुल्फों की रात्रि में,
स्त्यु के स्वप्न ने मुक्ते पकड़ लिया।
वह ऐसा अजीव दुःखदायक स्वप्न था,
जिसका कोई अर्थ नहीं था।।
यह पाँच सदी मंसव तक पहुँचा था।

# अनुक्रम (क)

## [ वैयक्तिक ]

| भ                             | ४७-८, ५१, ८५-६, १२०             |
|-------------------------------|---------------------------------|
| अंबर, ख्वाजा ४८८-९            | १६४, १८२, १९३, २६८              |
| अंबर, मलिक १४०, १४२-३,        | २७८, २८७, ४११                   |
| १७६, १९२, १९८, २१९,           | भजीजुला खाँ ३१                  |
| २२८, ३१०, ३४३                 | भजीजुद्दीन अस्त्रावादी, अमीन ६२ |
| भक्बर ७, ४९, ५३, ५८-९,        | भजीज्हीन भादमगीर द्वितीय        |
| १०१-र, १५६, २९१-४,            | 483-41                          |
| ३७३, ४४१, ५३०, ५३ <b>६</b> -७ | अजीतसिंह, महाराज १६९,           |
| भकबर, शाहजादा ३३३, ३४६,       | पश्च, पश्च                      |
| ४४२, ४५३                      | अजीमुद्दीन, शाहनादा ३३३         |
| भव्तियाहल्मुल्क ५१७           | भजीमुदरान, सुद्रतान २३४,        |
| भगज खाँ द्वितीय ३             | २५८, ४२३, ४१४, ४५९              |
| अगर खाँ पीर महम्मद १-३,       | भताउछांद खाँ २१५                |
| २५१, ३८८                      | अतीयतुला खाँ ४४७                |
| अचमनायर ४८०                   | भद्छी २८३                       |
| भजदर खाँ २९६                  | भदहम खाँ ४-८, १३३               |
| भजदुद्दीला एवज खाँ ९-११       | अदीनावेग साँ ५४९-५०             |
| भजदुदौला शीराजी, अमीर ५८      | अनवर २१, ६०                     |
| भजमत खाँ ४७८                  | सनवर खाँ २६१                    |
| भजीज कोका, मिर्ना १२-२०,      | <b>अनवरुद्दीन खीँ</b> ४२        |

धफजल खाँ २६४ **अफजल लाँ अलामी ३५-४०,** ३७९ भफजल खाँ, ख्वाजा ३३ ४ अफरासियाच खाँ ४९६, ४९८ अबदार पाद्या 888 अवुलू कासिम २०२ भवुल् कासिम, सैयद 308 भद्यल् कासिम, कंदनी 210 भवुल् कासिम, नमकीन ३५९ धवुल् खेर साँ 264 अबुल् खेर खाँ इमामजंग ४१-२ भवुल् खेर खाँ, शस्मुद्दौला अबुल् खेर खाँ, शेख १०७ ८ भवुल् वका अमीर खाँ, मीर ७१-३ अबुल बका कावली, इफ्त-368 अव्लूबर्कात खाँ 85 भवुल् फज़लः भहामी २१, २९. ४३-५६, ७०-1, ९५, १०१, १०३, १५३, १५६-८, १९८, २६८, २९०, २९७, ३२७, ४८३, ४८५, ५१९ भवुल् फजल गाजरवनी, मुला ६६ भवुल् फतह दिवखनी अञ्ज् फतह, हकीम ५७≁६०, २०₹, २४२

अञ्चल फेज फेजी देखिए 'फेनी' अ**बुल् मधाली, मिर्जा** ७४-६ अबुल् मभाली, मीरशाह ५१,७७-८१, ४६५, ४८२, ५१० अवुल् मंसूर खाँ सफदरजंग ८०-९ देखिए सफदरजंग भवुल् मकारम जाननिसार खाँ 8-55 अबुल् मजान, भीर २०२<sup>.</sup>३ **भ**बुल् वफा, मीर ७१, २६५ अद्युल् हकीम, सैयद अञ्जल् इसन तुरवती, ख्वाजा २४, ४७, ९०-२, १४१, ३४२ अवुल् इसन इश्की, शेख 1६० भवुल् इसन कुतुब शाह ८२, १५०-१, १७३-४, २६०, ३०९ भवू तालिव 808 अवू तुराव गुजराती ९३-६, ५३७, ્ પુષ્ अवृतसर खाँ 90 अवृ बक्त तायबादी 118 ३५४ अवू मुह्ममद **धब् स**ईद, मिर्ना ९८, ५२५ अवृ सईद, सैयद 973 भवू हनीफा 900 अबे बकुस्सिदीक 811

अब्दुन्नबी खाँ भव्दुर्रहीम वेग उजवेग २०४-५ 85 भव्दुर्रहीम लखनवी, शेख २०६-७ भव्दुन्नवी खाँ मियानः 440 अब्दुननी मुला महतवी भव्दुल् भजीज खाँ नक्शवंदी २९८ खाँ ३६९-७२ भव्दुल् अहद भव्दुल् भहद खाँ द्वितीय अब्दुलची, शेख ४४, ६७-८, · 900-3, 939 भन्दुल्भजीज लॉॅं बदएशो ३०४-५ भटदुर्जाक भव्दुल् अजीज खाँ उजमेग २०४. ७३ भद्रुरेजाक खाँ छारी 103-4. 240 भन्दुल् भजीज खाँ, दोल १०४-६ भव्दुल् अजीज खाँ, शेख १०७-८ भददुर्रजाक गीकानी 40 अब्दुर्रशीद खाँ, एवाजा भन्दुल भली 35 भद्दरेहमान ४९, ५४, १७१-८ भट्दुल करीम मुलतफत खाँ ७३ भटदुल् करीम भवुर्रहमान 308 भव्दुल् कवी एतमाद खीँ।१०-१३ अवर्रहमान एवाजा 978 भव्दुरेहमान चेग उजवेग भन्दुल् कादिर खवाफी २१८, २२३ 808 भव्दुल् कादिर, यदायूनी अवदुरहमान, मीर १९० २3. 112 भट्ड्रेहमान सुलतान 106 69 भव्दुल् कादिर-मातवर खाँ ३५४ अध्दुरेहीम खाँ 868 भव्दुल् कादिर, मीर २०३ भट्डरेहीम खाँ खानवानाँ २०. भव्दुल् कादिर सरहिंदी 296 २८, ४९, ५५, ७६, 180. भण्डुल् कादिर सैयद 808 १८२-२००, २९७, ३४०, भरदुल् क्हूस 100 ३५९, ४१७, ५३९ सब्दुल् गफ्तार, सेंयद 166 भण्डुरेहीम खाँच्याजा २०२-३, भव्दुल् गफ़्र 31 212 अब्दुरहीम ख्वाजा भरदुल जर्रील विलगामी 8-536 305 अद्दुर्रहीम ख्वाजा 3 8 4 सब्दुल् बाकी ४५४

**भ**घ्दुल् मजीद र्खा १०९ अन्दुरला कुतुबशाह २४२, ४४९ भव्दुल् मजीद खाँ हरवी भट्ड्ल्डा खाँ कुतुबुल्मुल्क १५१, आसफ खाँ ख्वाजा ११४-१९ 9 ६ ५-७२ **भट्डुल् रजा, मिर्जा** भन्दुरुहा खाँ रुवाना 👤 १३७ ८ 443 भन्दुल् रस्ल खाँ भव्दुल्ला खाँ एवाजा द्वितीय १३६ 308 **अव्दु**छतीफ भव्दुव्हा खाँ खेशगी 21 भव्दुरस्तीफ शेख 100 अट्टुल्ला खाँ फीरोजजंग १३९-४९, अब्दुल वहाब काजीडढकजात् १७२, १९१, ४१७, ४३९, ४४८, ४६३, ५ ९ 350-8 भव्द्रहा खाँ वहादुर अब्दुल् वहाव खाँ ३४३ भट्टुल्हा खाँ चारहा १५०-१ सरदुल् वहाव, हकीम २९४–५ भव्दुल् वाहिद् खाँ भव्द्रका साँ मनसूरहोसा ४४७ ७५ भरदूरका खाँ रहेला રૂ૧્ડ भरदुल् वाहिद खाँ, एवाजा ७५-६ भव्दुरका खाँ शेल १५२-६१ अट्डुल् हकीम 216 अब्दुरला खाँ **स**ई र खाँ अब्दुल् हक् मुहरमद 124 भटदुरला साँ सैयद ८४, १६३-४ अन्दुल् इक अमानत खाँ ३७९ भव्दुल् हादी, ख्वाजा १२, १२७ भव्द्रहरा स्वाना भव्दुल् हादी तफाखुर खाँ ४५४ भव्दुल्डा नियानी, शेख १२९-३० भट्ट्रा २१, ३० भटदुल्ला वेग भव्दुरुश भनसारी मखदूमुल भवदुरुज्ञा रिजवी, मीर सुल्क भव्दुरला वाएज 976-27 अब्दुब्ला खाँ भव्दुल्ला शत्तारी, शेव १५५, १६१ 285 भटदुरला लॉंडजवेग १४३, ४१६ भट्दुछा स्यालकोटी, सैयद भव्दुल्ला खाँ उजवेग २९, १३३-भट्डक्काहीद खाँ, शाह व, १६३, २८९ भव्दसमद खाँ बहाद्र २०८-१०, भव्दुरला प्रसालत खाँ 848 408

303

306

३९२

४२३

831

13

१९८ अमीर खाँ अब्दुस्सलाम, शेल २४३ अन्त्रास सफवी, शाह ५३, ११२, अमीर खाँ उमदतुल् मुल्क 60. १९३, २९८, ३४७, ५०६ 286-89, 314 अव्वास सफवी द्वितीय, शाह ३०२ अमीर खाँ बवाफो २४१-७ अभंग खाँ हटशी ४७, १८७ अमीर खाँ **अमरसिंह** अमीर खाँ मीर मीरान २४८. 109 अमरसिंह, बांधवेश 984 २५६-९ अमरसिंह, राणा 129 अमीर खाँ सिंधी २५१-६५ अमरसिंह, राठौर अमीर खाँ सैयद ४४३ 112 भमरुखा, मिर्जा अरव खाँ \$ 9 9 २६६ भमानत खाँदीवान १३२ अरव बहादुर २६७-८, ५१०, ५५९ अमानत खाँ, द्वितीय २।१-१३ भरस्तू 903 अमानत खाँ, प्रथम २११, २१४-सर्जानी 260 २३, २६९ अर्जुमंद बान् वेगम १०१ अमानत खाँ, भीर हुसेन ४४५ अर्शद खाँ मीर अवुल् अला २६९, प्रमानुहा खाँ ₹₹8~५ नमानुब्ला खाँ अशंद का संभली 880 २२५ रमानुष्टा खाँ खानजमाँ अर्शाद खाँ २५५-६ भर्तर्वी कुछी वॉ बहादुर २१६-३३ २७० ामीन खाँ गोरी **अ**ळहदाद सेयद २० ξş ामीन खाँ दिनखनी १३४-८ भलाई शेख ६६, १२८-३० ामीन लॉं मीर महम्मद २३९-४४ भलाइल् मुल्क मुल्ला २०१-४, ामीन मिर्जा 480 203 मीनुद्दीन खीं संभदी अलाउदीन मुहस्मद, य्याजा २१४ २४५ मोनुद्दीन खाँ अटाउदीन रोख अटहदिया १०४ २४५ मीर अफगान अलाउद्योग होल १८३ 338

अलावदी खाँ भली युत्ताकी, शेख 80% 13 विक्रम खाँ भ**ळी मुराद खानजहाँ 📉 २१**२—: प३प अखिफ खाँ अमानवेग २७६-७ भनी सुहम्मद वाँ रहेना अली अकबर काजी 922 289, **\$98-**4 अली अकत्रर मूसवी अली यूसुफ खाँ मिर्जा २३६ 206-3 अली असगर, मिर्जा ४१९-२० अलीवर्दी खाँ, ७५, २२४, १३।, भली भहमद, मौलाना 33 240 अशी आका & B अली वदी लाँ मिर्जा वंदी अली आदिल साह १८७ २९०-395-9 9, ३५२-३ **अली शेर खाँ** 789 अली करावल १२, ३१७ भली शेर सीर 990 भलीकुली खाँ भंदरावी अलाह क्लीखाँ उनवेग ३२०-१ थली कुकी खाँ खानजमाँ २८१-८ भन्नाह यार खाँ मीर तुजुक 334 ४६५-६, ४७३-४ अशरफ खाँ 138 अकी खाँ, मीरजादा 769 भशाफ खाँ ३३३ भली गीलानी, हकीम २९०-५ अशरफ खाँ ख्वाजा बर्खुर्दार १२६ अली गौहर, सुलतान ३१८, ५४९ \_ अशर्फ खाँ भीर मुहरमद ३२९-भली दोस्त 33 30, 868 अभी पाशा 828 अशरफ खाँ मीर मुंशी ३२७-८, अली वेग अकबरशाही २९६ ७ ३६५, ३७३ भली वेग खाँ कमी असकर खाँ नजमसानी ३३१ **४९६** भकी मदीन बहादुर १४-, १७१, असद भली खाँ जौनाक 284 असद खाँ भासफुदौला २६३, ३३२ 290-19 अली सदीन लॉं अमीरल् उमरा ४४६, ४६९, ४८०, ४९६ असद खाँ ९७, २१७, २४१ २५५, '२७१, २९८-०८, ३४९, ४५५, ५२७, ५५८ असद खाँ मामूरी ₹8₹**−**8

| असद, सुहम्मद         | ३५३              | अहमद, शैख          | ३७३-५                                 |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| भसदुहा खाँ           | २५८              | अइमद शाह दुर्शनी   | ८९, ५४९-                              |
| भसफंदियार            | १७६, ३२३         | ५०, ५५२            |                                       |
| असारत खाँ            | ३०१-३            | भहमद शाह षादशाह    | , ४२१,५४६,                            |
| भसारत खाँ, मिर्जा    | ३४५-६            | ५४८-९, ५५२         | <b>−</b> ₹                            |
| असालत खाँ, मीर अव    | <b>दु</b> ळ्हादी | अहमद शाह, सुल्तान  | ८७,५३४-५                              |
|                      | \$ 84-18         | भहमद, सुकतान       | ९३,५३८                                |
| भस्करी, मिर्जा       | 883              | भहरार, ख्वाजा      | २०८                                   |
| अहमद अरव, भीर        | २४३              | भइसन खाँ, सुङतान ह | इसन ३७६-८                             |
| भइमद काशी, मीर       | 48               | मीर मलंग           |                                       |
| भहमद खत्तू, शेख      | ९३               | अहसनुदीका वहादुर   | २०३                                   |
| भहमद खाँ, मीर        | २१६              | आ                  |                                       |
| भहमद खाँ, मीर        | ` ३६५-९          | भाकवत महमूद खाँ    | 480-6                                 |
| भहमद खाँ, मीर द्विती | य ३६९-७२         | आका मुल्ला, भलाष   | दौका पश                               |
| भहमद खाँ नियाजी      | ३५६-८            | भाका मुल्हा, दवातद | र्र ४११,                              |
| भहमद खाँ वंगश        | cc, 441          | 818,800            |                                       |
| भहमद खाँ वारहा       | ३५९-०            | आकिक               | 30%                                   |
| भहमद ख्वाजा, मिर्जा  | ५४०              | भाकिल खाँ इनायतुक  |                                       |
| भह्मद चिक            | ५१५              | भाकिल खाँ मीर अस   |                                       |
| भहमद खेशगी           | 405              | भाजम खाँ को हा     | २५२, २६६,                             |
| भहमद ताहिर भाका      | 480              | ३८५-२, ५०७         |                                       |
| सहमद नायता, मुला     | ३५२              | भाजम खाँ           | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| अहमद वेग खाँ ३६      | १-२, ४१६,        | भाजम खाँ भीर वाकर  | •                                     |
| ४६१-३, ४६९           |                  | इरादत स्वी ४०४     |                                       |
| अहमद चेग खाँ काबुर   |                  | भाजम शाह, मुहम्मद  |                                       |
| सहमद, मिर्जा         | 811              | २१९, ३१६, ३        | <b>₹4-€, ₹₹</b> ५,                    |
|                      |                  |                    |                                       |

२७६, ३४८, ४३१, ४३४, ४४५-६, ४५८-३ **आतिया खाँ जानवेग ३९६-८** आतिश खाँ **ह** हशी ३९९ **आदिल शाह** ३५, १९१, २३२, न६६, २९०, ३४७, ३५८, ३८५, ३९२, ४००, ४०६, ४४९, ५५४, ५५९ आविद खाँ 381 आविद खाँ सदरस्सदूर 89६ भारम असी खाँ, सैयद १०-१, ८४, १७०, २३७ अलिम चारहा, सैयद ३२४. 800-1 भाकीगुहर, शाहजादा 143 भालीजाह **10** भाशोरी, ख्वाजा **३**२६ आसफ खाँ आसफजाही (देखिए यमीनुदौला) ७२, ९०, ९८-९, १९०, २२८, २३१. २५०, २७१, २९४-४, ४०२-10, ५२२, ५२५ भासफ खाँ ख्वाजा गियासुद्दीन कज्ञवीनी २८५-६, ४११-४ आसफ खाँ मिर्जा किवासुद्दीन २५, ३८, ४७, ३९०, ४१४-२०, ४७०

भासफजाह, निजामुलमुल्क ९-१२, 81, ८७, २१२, २२५, २३८, . २५८, ३५५, ४२१, ४४७, ४५४, ४७१, ५१० आसफुदौला २५८, ४५९ आसफुद्दीला सलावत जंग ४२१–२ आसिम, ख्वाजा खानदीराँ २६५. ४२३-२७ इंतजामुदीला खानखानाँ ८९, ५४७, ५४९, ५५२ इक्सम खाँ इ्खलाक साँ हुसेन 850 इखलास खाँ आलहदीयः ४२९-० इखडास खाँइखडास केश ४३१-३ इखलास चाँ खानभालम ४३४-५ इल्तसास खाँ, सेयद फीरोज ४१६-३ इंख्तियारुळ् सुल्क १४-७, ९३ इजत खाँ ख्वाजा चावा ४३९ इज्जत खाँ भटदुर्रजाक ४३८ इञ्जद्दीन गीलानी सुलतान 1६६% ७, ३१२ इनायत साँ २१४, ४४०-४ **इनायत** खाँ . 385 हनायतुद्दीन सर् अली ९३

इनायतुल्ला ३२२, ५३७-८ इनायतुरुला खाँ 389 इनायतुल्ला खाँकइमीरी ३६९-१ . इनायतुल्ला खाँ १०९, २६४, ४४५-७ इफ्तखार खाँ ₹ ₹ ₹ इफ्राखार खाँ च्याजा अबुल-18-288 इप्तलार खाँ सुलतान हसेन 847-8 इत हजा, शेख 939 इवाहीम भली आदिल शाह 43-8, 990 इत्राहीम आदिल शाह ४४९, ४८६ इवाहीम खाँ २४१, ३०७-८. ४५५-९, ४९२ इवाहीम खाँ फ़तह जंग ३६१, ४६०-४, ४६५-६ इवाहीम खाँ वल्र्ची १७४ इवाहीम खाँ, मीर ४९३ इब्राहीम खाँ शैवानी 264 इब्राहीस, मिर्जा 246 इब्राहीम मुलतफत खाँ 241 इवाहीम लोदी २८२ इवाहीम, शेख 3-308 इमहीम, सुलतान १७१, २४८

इमामकुली खाँ तरानी 888. ३२१, ४४० इसादुल् मुल्क 68 इरादत खाँ ९०, ३८६ इरादत खाँ आजम खाँ 326 इरादत खाँ मीर इसहाक 8 ६ ९ इराइत खाँ सावजी ३ ९ इसकंदर खाँ उजवक 805-8 इसहाक वेग 306 इवहाक, मिर्जा 246 इस्माइल अफगान २५१ इस्माइल कुली खाँ ४१५, ४४६-७ इस्माइल कुली खाँ जुङकह 804-6 इस्माइल खाँ विदती १२२ इस्माइक खाँ वहादुर पत्नी ४७८-९ इस्माइल खीँ मक्खा इस्माह्य वाँ धदह इस्माइल जफरमंद खाँ ₹ \$ 19 ह्स्माइल निजास शाह ₹9-- ₹8 इस्माइल वेग 306 इस्माइल येग दोर्ह्य 128 इस्माइट सफबी, बाह ९३, ४२६ इस्लाम खाँ १७७, ३४५, ५००. 412 इस्टाम फॉ चिन्ती फान्स्की ४८६-५

इस्लाम खाँ मशहदी २०१,३२३, Ų ३२९, ४८६-९० एकराम खाँ सैयद इसन 412 इस्लाम खाँ मीर जिभाउद्दीन एकराम खाँ होशंग 254 हसेनी घदल्शी ४९१-३ एतकाद खाँ काश्मीरी १६८ इस्टाम खाँ रूमी 868-8 प्तकाद खाँ फरुंखशाही ५१३-२। इहतमाम खाँ 899-400 पुतकाद खाँ मिर्जा वहमनयार इहतिशाम खाँ इखलास खाँ 8-558 फरीद 401-3 एतकाद कीं मिर्जा शापूर ş ३००-१, ५२५-७ पुतवार खाँ ख्वाजासरा ईसा 932 एतवार खाँ 817-3 ईसा खाँ मुबी 403-4 पुतवार खाँ नाजिर 430 ईसा तरखान, मिर्जा 408-6 ३९२ एतबार राव ईसा शाह 999 428-4 पुतमाद खाँ ਤ प्तमाद खाँ गुजराती. ९४, ९६ **उजबक खाँनजर बहादुर ५०९—१०** १८३, ५३४-९, ५५९ उदयसिंह, राणा एतमाद खाँ ख्वाजा इदराक 339 उवेदुह्या खाँ ४६१, ५३१-३ 880 उवेदुङ्घा खाँ हकीम 488 एतमाद राय उवेदुल्ला नासिरुद्दीन अहरार **एतमा**दु द्दील्ला पर्य, ५४०-५ ५३५ १३९ **एतमा**दुल्**मु**ल्क उफीं शीराजी २५२, २५४-५ एमल खाँ 49 उलुग खाँ हब्शी एमाद लारी, मौलाना **६**६ 499 उसमान खाँ अफगान ५४**६-**५३ 298 एमादुल् मुल्क उसमान खाँ कोहानी पुरिज खाँ अफशार ५५४-७ ३२२, पुरिज, मिर्जा १८५, २००, ३१० ४८३-४

| एवेज खाँ काकशाल             | ५५८         | कतल् लोहानी          | ४६७, ४८३    |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| एवज खाँ भजदुदीहा            | 808         | कलंदर खाँ            | ८९          |
| एवज खाँ वहादुर २३५, २       | 30-6        | कलंदर वेग            | २७इ         |
| एवज, मीर                    | Q           | कमरुद्दीन खाँ एतमाद् | हुद्दौटा ९, |
| एसालत खाँ मीर वर्ष्शी       | ४५२         | ८४, ८७, ८९,          | १०९, २१०,   |
| ४५४, ५०१                    |             | . २४९, ३१४,          | ३७२, ४२५,   |
| प्रतशाम खाँ                 | ४३५         | 486-0                |             |
| एहतशाम खाँ द्वितीय          | ४३५         | कमाल खाँ             | ३ ०         |
| छे                          |             | कमाछ खोँ गक्खर       | ७८          |
| ऐन खाँ दक्षितनी             | <b>३</b> ९६ | कमाल ख्वाजा          | ९           |
| ऐनुल्मुल्क शीराजी हकीम      | १३५,        | कमालुद्दीन अली खाँ   | 212         |
| ३९०, ५५९-६०                 | ,,,,        | कमालुद्दीन, मीर      | ९३          |
| ऐमाक वद्ख्शी                | 818         | कमीस, शेख            | 448         |
| _                           | • • • •     | करमुहा               | 99, 211     |
| औ                           |             | कराचः खाँ            | 198         |
| <b>औरंगजेव १२०, १२३</b> -४, | ,३०४,       | कण, राव              | २४६         |
| ३८३-४, ३८६, ४०१,            | ४०६,        | काजन, शेख            | 344         |
| ४३६, ४४२, ४४                | 8-40        | काजिम खाँ            | 555         |
| ४५२, ४५५-७, ४९१,            | 400,        | काजिस सहस्मद         | 853         |
| पद्दन्, ५५२, ५५५-६          |             | काजिम, मिर्जा        | \$85        |
| क                           |             | काजी भली ।           | 21, 214-5   |
| कंबर दीवाना                 | 263         | कावुली वैगम          | \$82        |
| कजिल्बाश खाँ                | 448         | कामदार खीं           | १४३         |
| कज्ञाक खाँ ७२,              | 480         | कामवस्या, सुरुतान    | ૧, રેફ્ષ્ટ, |
| कतलक मुह्नमद                | १७९         | ३६५, ३७६, ३          | 80,000      |
| कतलक मुहम्मद सुलतान दे      | 08-6        | वामयाय सी            | ४ऽ          |

| कामराँ, मिर्जा        | 12, 861 | कुतुबुद्दीन खाँ कोका      | ५४२          |
|-----------------------|---------|---------------------------|--------------|
| कायम खाँ वंगश         | 66      | कुतुबुद्दीन खाँशोल र      | यूवन ४२९,५०१ |
| कारतलव खाँ            | ५५५     | ङ्तुब्रहीन खाँ हैदर       | ९०           |
| कासिम भली खाँ         | ३१८     | कुतुबुद्दीन, सुलतान       | ९३           |
| कासिम काही, मौलाना    | 838     | कुतुबुल्मुल्क भट्दुल्ल    | १ १३९, ४३२   |
| कासिम खाँ             | ३१२     | ५१२-७, ५२०                | (देखिए अडुछा |
| कासिम खाँ             | ३४६     | कुतुबुल्मुल्क)            |              |
| कासिम खाँ कश्मीरी     | २८९     | कुतुबुल्मुल्क शाह         | १९२, २४८     |
| कासिम खाँ कासू        | ₹८९     | कुलीज खाँ ९, ३८           | , २०४, २६०,  |
| कासिम खाँ जमादार      | ३९७     | २९९-०, ३१                 | २, ४३६       |
| कासिम खाँ जुवीनी      | ३९३     | कुलीज खाँ                 | १८३=४, ४१२   |
| कासिम खाँ नमकीन       | ७२      | <b>क्</b> रणा             | . २०७        |
| कासिम खाँ नैशापुरी १  | ३५, १६४ | ख                         |              |
| कासिम चारहा           | 9-338   | खद्गराय                   | <b>२</b> ६८  |
| कासिम वेग, मीर        | ३४३     | खदीजा वेगम                | ç            |
| कासिम, सैयद           | ३५९     | खदीजा वेगम                | 246          |
| कान्होजी सर्किया      | २३६     | बक्ती खाँ                 | ११२, २२०     |
| किफायत खाँ २६९, ३     | ३२, ४४३ | खबीत                      | 96           |
| किफायतुद्धा खाँ       | 880     | ৰতীত ক্ৰগী                | <i>७७</i>    |
| किलेदार खाँ           | २६६     | बर्लालुहा                 | ६०इ          |
| किवामुद्दीन खाँ       | 248     | खली <b>लु</b> ला खाँ ३२५, | ३३१, ३८६,    |
| किष्वर खाँ शेख इवाहीम | 858     | <i>840</i>                |              |
| <b>कुतु</b> ब         | 300     | खलोलुला खाँ यददी          | प्रथम १२,    |
| कुतुवा, हकीम          | ३८०     | २५०, ३४७                  |              |
| कुतुत्रद्दीन भली खाँ  | 8.8     | चलोछुहा वाँ यज्दो         | द्वितीय ३४७  |
| कुतुबुद्दीन खाँ       | 18, 68  | चलीलुई। वाँ हसन           | ३०७          |
|                       |         |                           |              |

खवास खाँ 396 खादिम इसन खाँ धृष खान अहमद खान आजम कोका ३४३, ३५९, ४१७, ४६७, ५६० (देखिए अजीज कोका ) खान भाळम ९४, १६३, २३४, 380 वान भारतम ४३४ वानकलाँ १६३, २८९, ३५९ खानकुकी उजवेग ३८ खानखानाँ ५४६ वानजमाँ, घलीकुली ७९,११७-१८, १३६ खान जमाँ यहादुर २६६, ३५६, १९९-४००, ४६९, ५५६ (देखिए अमानुहाह) खान नर्मों खानाजाद खाँ ३२० वानजहाँ तुर्कमान ४१५, ५३२ खानजहाँ वहादुर कोकल्ताश २६०, ३३३, ३८५, ४९७ खानजहाँ बारहा, सैयद १४ :-६ ३३६ खानजहाँ लोदी २४,९१, १२७, 180, 186-4, 186-9, १९०-६, २२८, २६६, ३४८,

४०७ देदी, देदेद, ४१२, ४१७, ४३९, ४८६, ४९९ खानदीराँ २३१,४२०,४२६-६, ५००, ५०२, ५०४, ५१५, ५४६, ५४४ खानदौराँ ख्वाना हुसेन १६५-1, १६६-६७ खानदौराँ नसरतनंग २१६, २६६, ४८७, ४८९ खानमुह्ममद, सैयद 808 खानाजाद खाँ 446 खावंद महमूद स्वाजा 345 विज्ञ ख्वाजा काँ २८०, ४७३, 861 विदमत तळव खाँ 308 **बिद्मत परस्त साँ** ₽०इ खुदावंद खाँ २९६ खुरोंद नजर मुहस्मद 91 खुर्रेस २१, ३०, ३८१-२, १९१, २१५, २९२, ४०२, ४१३ (देखिए शाहजहाँ) खुसरू वाँ चरिहस ५:६ चुसरो, सुल्तान २२-३, २५, २७, ६०, ९२-२, ३५२, ४०४, ४११, ४१७, ५२८, 485

| खुसरो, झ्ठा        | 800         | 90, 90, 802                       | , 8¢0×1  |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| खुंसरो वदख्शी      | 909-60,     | (देखिए एतमादुदीला)                |          |
| ₹०२–३              |             | गियास वेग दीवान                   | 800      |
| ख्शी लवचाक         | ३५०         | गियासुद्दीन जामी                  | २७८      |
| खैरियत खाँ हव्शी   | ४०७         | गियासुद्दीन तर्खान                | ३६३      |
| ख्वाजगी ख्वाजः     | 480         | गियासुद्दीन हेराती                | 318      |
| च्दाजमकुली खाँ     | 81          | गुङगज भसास                        | 96       |
| ख्वाजा जहाँ        | २८५, ४६६    | गुलाम हुसैन, मीर                  | २६९      |
| ख्वाजाजाह          | 920         | गैरत खाँ, सेयद                    | 8 \$ 8   |
| ख्वाजा हुसेन खाँ   | ३१२         | गोबर्धन                           | २६८      |
| _                  |             | गोवर्धन, राय                      | २८       |
| ग                  |             | गौहर भारा वेगम                    | ४०९      |
| गंजभली खाँ         | <b>२</b> ९८ | च                                 |          |
| गंजवी निजामी, शेख  | र १६२       | <b>ચં</b> ગેન લાઁ ૧ <b>૨</b> ૫. ' | ५३५, ५५९ |
| गननफर खाँ          | ४३८         | चंपत बंदेला                       | 18€9     |
| गदाई, भीर          | ९६          | चतु <b>भु</b> ज                   | 866-8    |
| गदाई, शेख          | ५०, १५५     |                                   | १८७, १८९ |
| गनी                | ४९३         | चीता खाँ हव्शी १८९                | •        |
| गर्शास्प, शाहजादा  | ४०६         |                                   | ,        |
| गाजीउद्दीन खाँ फीर | जिजंग १०४,  | ज                                 |          |
| ४२१, ५४६           |             | जंबूर, बाबा -                     | १८२      |
| गाजी खाँ           | 06, 107     | जगत सिंह, राजा                    | ५५८      |
| गाजी खाँ तनवरी     | 13%         | जगता, मजनरेश                      | 386      |
| गाजी खाँ बिऌ्रची   | ४७४         | नगपता यलमा                        | २३६      |
| गाजी, मिर्जी       | ५०६         | जत्ती उजवेग                       | २२६      |
| गियास वेग एतमादु   | द्रौला २८,  | ( देखिए यलंगते                    | ায )     |

| जफर खाँ             | 99-5        | जहाँभारा चेगम        | १७९, ३३०           |
|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| जफर खाँ मुहरमद माह  | £ \$ 9 ?    | ₹८०, ४१०             | ·                  |
| जबरदस्त खाँ         | ४५९, ५२६    | जहाँ खाँ             | ५५०                |
| जब्दारी             | 96          | जहाँगीर ५०-          | , <b>২৩২, ৪</b> ৪৭ |
| जमाल खाँ मेवाती     | 163         | 485-4                | •                  |
| जमारू खाँ, सैयद     | 3 3         | जहाँगीर कुली खाँ     | . २५-६, ३०         |
| जमाल खाँ हव्शी      | ₹ 1−३       | जहाँगीर छली खाँ      | नालयेग ४८३         |
| जमाल नैशापुरी, सैयद | ४४४         | जहाँगीर, ख्वाजा      | <b>५</b> २७        |
| जमाळ बख्तियार       | ₹०६         | जहाँदार शाह <b>८</b> | ३, २४५, २४८,       |
| जमालुद्दीन खाँ      | <b>પ</b> 88 | ३१२–३, ३३            | ७, ३४२, ४२३,       |
| जमाछद्दीन बारहा     | ₹60         | ४३२, ४४६,            | ५०३-४, ५१३,        |
| जयप्पा              | 480-3       | ५४९                  |                    |
| जयमल                | 1199        | <b>जहाँशाह</b>       |                    |
| जयसिंह, राजा सवाई   | 189-0       | जसवंतिसह, राजा       |                    |
| ३१९,३३५,३५३         | -8,810,     | * *                  | १५२, ४९१–२,        |
| ४३७, ५०२, ५१        | 8           | •                    | यशवंतिहर)          |
|                     |             | जाननिसार खाँ         | 841                |
| जयाजी सींधिया       | 66          | जीवाज खीँ            | ५५०-१              |
| जलाक खाँ कोचीं      | ३५९         | जान वावा             | યુરુષ              |
| जलाल तारीकी या रोश  | ानी ८६,     | जान वेग, मिर्जा      | २७६, ५४१           |
| ४७६                 |             | जाना वेगम            | 190                |
| जकाल, सैयद          | १७२         | जानी वेग, मिर्जा ५   | प, १८६, ५०५        |
| जलाल बोखारी, सैयद   | ९५          | जानोजी सींधिया       | १७८                |
| जलालुद्दीन मनगेरनी  | <b>१</b> ह  | नाफर भकीदत र्जी      |                    |
| जलालुद्दीन रोज्ञानी | 834-6       | जाफर खीं मुक्षज्ञम   |                    |
| जवाँबस्त            | ષપર         | जाफर खीं हन्सी       | प्रथ               |
|                     |             |                      |                    |

जुल्फिकार खाँ करामानल, ३२२ जाफर खाँ मुर्शिदकुकी २०५, जुल्फिकार खाँ तुर्कमान २१३, ३२१, ४२५ ३२३ जाफर खाँ, बजीर २१७, २४), न्यवारी, ख्वाजाकलाँ 383 जैन खाँकोका ५८, २४३, ४१६, 448 जाफर, सीर ₹१८-९ 80E जाफर, मिर्जा . 888 जैनाबादी 363 जाफर, सैयद ज्ञुजाभत खाँ ३८ जैनुहीन, शाहजादा 🛮 ३२४, ४०१ जावेद खाँ, ख्वाजा 28 जैन्हीन अली खाँ 848 जाहिद खाँ कोका जैनुद्दीन थली सयादत ४१७, ४७० 121 जिभाउल्हा खाँ जैनुङ् आवदीन खाँ 880 ३९४ जिकरिया खाँ 290 जैनुङ भावदीन, मिर्जा 899 जिकरिया, ख्वाजा जैवुक्तिसा वेगम 206 ४४५ जियाउद्दीन यूषुफ ७३ ਣ जियाउद्दीन सिंधी २६५, २७० टोहरमळ, राजा २६८, ५११ जियाउद्दीन हकीम 360 त नियाउह्ला तकर्रव खाँ शीराजी 947-3 ३३९ जीजी अनगा 35 तरखान दीवाना 96 तरवियत खाँ ११२, २२४. जीनतुजिसा वेगम ३३५-६, ३७६ ३८५, ४६९ 9 जुगराज 💡 तदीं भली कतगान ज्ञहार खाँ हव्शी ५३५ 308 जञ्जारसिंह, राजा ९१, १४४-६ तहमास्प, साह ५३, ५०, ४११, २३१, ४००, ४१९, ४२९, ४१४, ५४० तहमूर्स, शाहजादा 409 808 जुल्फिकार खाँ १५१, २०८, ३१३, तहच्चर खाँ 385-8 ३३४, ६३६-७, ३४१, ४३२, ताज खाँ २० 860 तातार वेग 490

| तातार सुलतान     | ५४०              | दाराव खाँ १९२, १                    | <b>९४-</b> ५, १९९-   |
|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| तादीं वेग खाँ    | ६३,२८१, ३२७,     | 200                                 | •                    |
| ४७१              |                  | दारा शिकोह ७४-५                     | द <b>, १</b> ८७, १२७ |
| तालिव भामली      | ३८०              | १६२, १७९,                           |                      |
| ताब्दि ककीम      | 91               | २१६, २४०,                           | २४६, २७२             |
| तुलसी वाई        | ३६६              | २७६, २०६,                           | ,                    |
| तैम्र अमीर       | 14, 118          | <b>३</b> ३१, ३८५–६                  | ,                    |
| तोलक मिर्जा      | 06-S             | <b>૪</b> રે <b>૧</b> , ૪૨ <i>૮,</i> | •                    |
| . શ              | ī                | ४४८, ४५३, ४                         |                      |
| द्               |                  | ४८५, ४९1,                           |                      |
| दत्ता सरदार      | ५५२              | <b>५२३, ५५</b> ६–६                  | ·                    |
| दङपत उज्जैनिया,  | राव २६७          | दावर वस्त्र २७, ३                   | {४३, ४°४−६           |
| दलपत बुंदेला, रा |                  | दिलावर भली खाँ                      | 10, 100,             |
| दरिया खाँ        | ३५               | 208                                 |                      |
| दरिया खाँ रुहेला | 120, 188-        | दिलावर को जमादार                    | ३९७-८                |
| ५, ४६३           |                  | दिलेर र्सा १, २                     | , ४५७, ५५६           |
| दाजद किरीनी      | १६३              | दियानत र्खा १४१                     | ४७१, ५७१             |
| दाजद रुईला       | 214              | दियानत र्ह्म नजूमी                  | ३३२                  |
| दाऊद खाँ पहनी    | (पद्धी)          | दियानत र्खा मीर अयु                 | ल्कादिर २१३          |
|                  | २३५, ३७७         | दियानत खीं छंग                      | ६०                   |
| दानियाल, शाहन    | ादा ४७-९,        |                                     | 80                   |
| v8, 90, 1º       | प३, १८९-९०       | दुर्गावती, रानी                     | ११५-६                |
| २९७, ३७४,        | ४०५-६            | दूँदी वी                            | ३१५                  |
| दानियाल, शेख     | ६४               | दूलहराय                             | २६८                  |
| दानिशमंद खाँ     | २३९, ४ <b>९६</b> | दोस्त भटी र्या                      | 120                  |
| दाराव खाँ जाननिस | गर स्वी ८४       | दौरत याँ                            | २०                   |

386

२६०

383

878

9

३७७

५५९

9

दौलत खाँ मुर्वी ५०५ नानक ₹06-9 दौलत खाँ लोदी १८४, १८८-९ नारायणदास राठौर ४१२ नासिर जंग ११, ४२, १०५, स नईम वेग 358 १३७, ४२१ नजफ खाँ जुलिफकाहदौला १०९ नासिरी खाँ ५१, २२९ नजाबत खाँ २६०, ४३६, ४९१, नासिरुद्दीन अहरार १५३ निकोसियर १६९, ४४३ **५५५** नजीवुद्दोन सुहरवर्दी 833 निजाम नजीवुद्दौछा લપ9 – રૂ निजाम शाह ४९ २१९, २२८, नजीरी मुछा 390 २३२, ३५६, ३९१-३, ३९९ नदमुद्दीन अली खाँ १५१, १७०० निजाम शेख खानजहाँ २३४, 9. 490 ४३४, ५०२ नज्मद्दीन किवरी शेख १६१ निजाम शेख गंजवी ४१८ नब्मुद्दौला निजाम हैदराबादी, शेख 339 नज्रमुहस्मद खाँ १७९-०,२०४, निजामुद्दीन अहमद २१६, २२६-७, २०१-५, निजामुद्दौळा ११-२, ७६, ४२२, ३२०-१, ३५०, ४००, ४४० ४७४, ५५३ नन्हू निजामुल् मुल्क ७५, ८४, १०५, ५३५–६ नवल बाई १३७, १७०, २०२, २६६, 383 438, 488 नवलराय कायस्थ 66 निजामुल्मुल्क फतहजंग नसरत खाँ ing to the नसरुहा, हाफिज नियाज खाँ 200 नसीरा. हकीम नियाज खाँ द्वितीय 360 नाजिरी मिर्जा नियाज खाँ सैयद ₹ 3 नादिर शाह नियावत खाँ ९, १०९, ३४५, 874-20 नूरजहाँ २८, ३६-७, ९०,

| ९८-९, १९३,           | १९६, ४०२,   | प्रताप उज्जैनिया  | 386       |
|----------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 481-4                |             | प्रताप            | ષર્દ      |
| नूर हमामी, शाह       | 219-20      | त्रताप, राणा      | ₹८९       |
| नूरहीन               | ξο          | দ্ধ               |           |
| न्रदीन अली खाँ सैय   | द १६५       | फकीर अली, मीर     | 148       |
| नूरुद्दीन कजवीनी     | 815-3       | फख़तिसा वेगम      | 60        |
| नूरुद्दीन महस्मद, मि | र्वा १५८    | फतह साँ पटनी      | २८४       |
| नूरुद्दीन हकीम       | ५७, ५९      | फतह खाँ मिकक      | २२८       |
| नूरुल् भयाँ          | <b>३</b> ७७ | फतहर्नंग भासपानाह | २६७       |
| नूरुल् इक, सैयद      | १२३, १२५    | फतह दोस्त         | ८६        |
| नेअमतुला खाँ, ख्वाज  | १३८         | फतहसिंह भोसला     | ₹३६       |
| नोमान खाँ, सीर       | २०२-३       | फतहुह्या          | £0, 406   |
| प                    |             | फतहुल्ङा खीँ      | ટ્રપ      |
| पत्रदास, राय         | 836         | फत्तू गुङाम       | 134       |
| पर्वेज वेग, मिर्जा   | २७७         | फरहत वाँ वासवेट   | 9         |
| पर्वेज, सुलतान ९८,   | 180, 190,   | फरिक्ता           | २९०       |
| १९३-४, ३४३-          | -8, 81º     | फरीद भत्तार शेख   | કપર       |
| पहाद्धिह बुंदेना     | ३५६         | फरीद बस्शी, शेख २ | ३, २६, ४७ |
| पापरा                | ३९६-८       | फरीद भक्तरी, शेख  | 18%       |
| पीरमा                | ३७७         | फरीद मुर्तना, शेल | 86-0      |
| पीर मुहरमद खाँ शर    | वानी ५-६,   | फरीद शेख          | 458       |
| ३३, १३३, २८          |             | फरीटुद्दीन शकरगंज | 81, 108   |
| पुरदिल खाँ           | ३१, ३९७     | फरेंट्रॅ          | 201       |
| पुरुपोत्तम राय       | २६७         | फर्रुवसियर ९, ८२, |           |
| पृथ्वीराज बुंदेला    | 98€-0       | २०८, २३०, २३      |           |
| पृथ्वीसिंह, राजा     | ३८६         | ₹8८, ₹₹೪,         | 239-2,    |

| ३३८ ९,४२३-४         | , ४३२–३, | वरखुरदार, ख्वाजा   | 130         |
|---------------------|----------|--------------------|-------------|
| ४४६, ५०४,           | 492-98,  | वसंत खोना          | 388         |
| ५१७, ५१९            | •        | वसालत खाँ, मिर्जा  | सुकतान      |
| <b>फ</b> हींद       | ₹01      | नजर                | 88          |
| फहीम, सियाँ         | \$99-0   | वहरः वर, मिर्जा    | 80          |
| फाखिर खाँ नजमसानी   | ५२४      | षहरः मंद खाँ       | २०१, २६३    |
| फाजिक काँ           | . ४५३    | बहरमंद खाँ मीर ध   | ह्शी २५८−•  |
| फाजिल खाँ भाका      | इ४४      | बहराम बद्दशी       | 109-60      |
| फाजिल सैयद          | 308      | ₹0₹-08             |             |
| फातमा वेगम          | ५२४      | बहलोल खाँ          | २२९, ४७९    |
| फीरोज खाँ खोजा      | ४०५      | बहलोल बीनापुरी     |             |
| फीरोजजंग खाँ        | S,       | बहलोल, शेल फूल     |             |
| फीरोज मेवाती        | ४३७      | बहाउद्दीन          | ८१, ३५१     |
| फीरोजशाह            | ९५, १२५  | बहाउद्दीन फरीद श   | करगंज ३७३   |
| फैजी, अबुल्फैज २१,  | २९, ४४,  | बहानुर खाँ २२      | , ४५, ४७-८, |
| ५९, ६६-७1, १०       | 8        | १८४, ४३८           |             |
| फेजुल्ला खाँ        | 886      | बहादुर खाँ कर्नोली | . 85        |
| फेजुला लाँ रहेला    | ३१५      | बहादुर खीं कोका    |             |
| ~~                  |          | बहादुर खाँ गीलानी  | इ ३०        |
| ब                   |          | बहादुर खाँ रुहेला  | २३१, ३०३,   |
| वंदा                | २०९      | ३५०, ३९१-२         | ,३९९, ५०१   |
| बख्तान वेग रजबिहानी | इद्र     | षहादुर खाँ शेवानी  | ७८-९,       |
|                     | 801      | 336, 363           | , 268-0,    |
| वदीक, सिर्जा        | ₹8%      | 805-8              |             |
| बदीउजमाँ मिर्जा ४   | 33, 838  | बहादुर निजामशाह    | 350=358     |
| घनारसी              | 808      | बहादुर लोदी        | ध९९         |
|                     |          |                    |             |

| वहादुर शाह ३१२           | , ३३५-६,  | बुहांनुल् मुक्क      |         | ৫৩       |
|--------------------------|-----------|----------------------|---------|----------|
| ३९७, ४३४, ४४३            | १, ४४६    | युलाकी वेगम          |         | ७४       |
|                          | ५५७       | बुळाकी मुत्रीं       |         | ५०३      |
| वाकर खाँ नजमसानी ३       | १८, ५२५   | वेग ओगळी             |         | २०४-०५   |
| वाकर खाँ, मीर            | 109       | वेदारवस्त            | २०९, ३  | ६५, ४२४, |
| वाकी खाँ                 | 180       | 258                  | •       | , ,      |
| बाज बहादुर ५             | , ६, १३३  | वै <b>राम</b> खाँ खा | निवानी  | 8-4      |
| वानीराव १                | ०५, ४३५   | ७७-९,                | 118, 93 | {o, 144- |
| वावर । १६, १२९, २        | ८२, ३७३   | ६, १८२               | , २८०,  | २८२-२,   |
| वावर, मिर्जा             | ५५०       | ३२७, ४।              | ૭૫      | •        |
| वाबा खाँ काकशाल          | २८७       | वैराम वेग            |         | 193-8    |
| वावू नायक                | ४२        |                      | भ       |          |
| बायजीद विस्तामी          | 9 € 0 − 1 | भगवंतिसह             |         | < 8      |
| बायसंगर, सुलतान          | २८, ४०५   | भगवानदास, र          | ाजा 🕟   | ४७५      |
| वालाजी राव               | ષ્ધ્      | भारकर पंडित          |         | ३१७      |
| बिट्टलदास, राजा          | ७९, ५०२   | भीम, राजा            |         | 194      |
| बीवा ज्यू                | 55        |                      | म       |          |
| घीरवर, राजा ५८, <b>र</b> | ४२, ४७६   | मंस्र खाँ रजि        | बहानी   | ३९६      |
| घीरमदेव सोलंकी           | १३९       | मंस्र, शाह           |         | 163      |
| बुजुर्गंडमेद साँ         | ३२१       | मभाली, मिर्जा        |         | २७७      |
| वुर्ज भली खाँ            | २८१       | मकसूद सली            |         | ५३३      |
| वुर्हान गुलाम            | ५३४       | मकरम खाँ स           | फची     | ३११      |
| वुर्हान निजामशाह ६१,     | ६३, १८७   | मसद्मुल् गुल्ह       | 88,     | 101-3    |
| ब्रह्मि                  | ३२८       | मजन् या का           | क्याङ   | 113-6,   |
| वुर्हानुद्दीन कलंदर      | २७७       | २८५−६                |         |          |
| वुहांनुदीन राजेड्लाही    | ३८३       | मधुका दुदेश          |         | 413      |
|                          |           |                      |         |          |

| मनोचहर मिर्जा      | <b>લ્</b> યુ   | महाबत खाँ, जमान   | ा वेग २३,     |
|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| मफवजुळा खाँ वहादुर | २०३            | २५, ९०, ९८,       | 1३९, 18३-     |
| मरजान, खीदी        | ४४९            | ષ્ક, ૧૬૧, ૧૬      | ६-६, २००,     |
| मरियम              | १२२            | २२६–३०,           | २३३, ३२०,     |
| मरियम मकानी        | 818            | ३२६, ३४२,         | 286, 266,     |
| मरियम हाफिना       | ४४५            | ३९९, ४०१,         | ४०७, ४४८,     |
| महंमत खाँ          | ४१, २५८        | ५०९               |               |
| मलका जमानिया       | 388            | महावत खाँ मुहरमद  | इवाहीम ३८३    |
| मलिक वदन           | ३९२            | महाबत खाँ छहरास्प | -             |
| महहारराव होलकर     | ८८, ४२५,       | २८१, २४६,         | •             |
| ५४७-४९, ५५२        |                | मांधाता .         | २३६           |
| मसजद, मिकक         | 488            | माणिकराय          | 860           |
| महदी कासिम खाँ     | 330            | मानसिंह, राजा     | २२-३, १४०,    |
| महमूद आक्रम खाँ    | १०६            | 190,810, 1        | 330, 863      |
| महमूद खाँ          | <b>२२</b> ८    | मानाजी भोसला      | <i>પુષ્</i> ષ |
| महमूद खाँ कक्मीशी  | 480            | मामूर खाँ         | २१२           |
| महमूद खाँ वारहा    | ३५९            | मारूफ भक्तरी, शेख | २१६           |
| महमूद बैकरा सुलतान | ६५, ९३         | मासूम खाँ कावूछी  | १८-९, ४१५     |
| महमूद सीर          | ३४६            | मासूम खाँ फरेखंदी | <b>३</b> ६८   |
| महमूद, सुलतान ५    | ११, ५३४,       | साह चूचक बेगम     | ७९-८०         |
| 436                |                | माहबानू वेगम      | १८३, १८९      |
| महमूद सैयद         | 308            | माहम अनगा         | ४, ६-८        |
| महम्मद भादिल शाह   | ४८६            | माहयार तुर्कमान   | . ३२३         |
| बहस्मद रूमी        | ४९४=५          | मिया खाँ          | २०            |
| महस्मद वाली        | 430            | मीरक भताउछा       | २१५           |
| महस्मद सईद         | <b>પ્</b> યુષ્ | मीरक कमाल         | २१५           |

मीरक मुईन खाँ सुइध्नुद्दीन २२३ २२१ मुईनुदीन चिरती गीरक मुईनुहोन इप्रप्र ३९७ मीरक हुसेन २१५ सुईनुल् सुल्क 488 मीर खाँ मुकर्रव खाँ २३७, ३९२-३ 288 सुकरम खाँ ९७ 308 मीरजमली मुभजम खाँ मीर जुमला समरकंदी ९, ३३८-९ मुकीम नक्शवंदी, मिर्जा ४९२ मुबलिस वी २२१, २६३ मीरन, भीर 386 मुबल्सिक्त इस्तवार कॉ ३६४ भीर मलंग सुलतान हुसेन २२५ मीर मीरान यज्दी मस्तार खाँ ९७, २७६, ३९६, \$80 मीर मुहम्मद खाँ 9 4 888 सुख्तार येग सीर मोमिन 880-6 440 **४२**६ सीर रोख २४६-७, ४५७ सुजफ्तर खाँ सुजफ्कर खाँ तुरवती १८, ५७, भीर हुसेन खाँ अमानत २२३ ९००, १९८, १६३, २६७, भीर हसन २१२, २**१**४-५ २८९, ४१५ मीर हुसेन 538 मुजफ्कर खीँ वारहा १९४ भीरान मुवारकशाह ५३१-२ मुजफ्तर खाँ मामूरी २२८, ३४३ मीरान हुसेन निजामशाह ६१-२ मुजपकर जंग ४२, ४२३ मुभजम खाँ मीर जुमला 🤧 २, मुजफ्फर, मीर 220 २३९-०, ४३०, ४४९, मुजफ्तर, मुल्तान २०-१, १८२-१९२, ३२३-४, ३३१, ४, ५३५-६, ५३८ ३८६, ५५५ मुजफ्तर हुसेन निर्वा मुसजम शेख 64 ४८४ मुनाहिद याँ 585 मुइज्जुल् मुल्क, मीर ८५, २७८, मुनहम सी सावसानों प्रथम 🔍 ४, 803 ६-७, ०८, १२५, १६६, मुइन्जुद्दीन शाह, सुहम्मद १८३, २८१-५, **४**४३, ५०३

४६५-६, ४७४, ४८२, ५३२ नुनइम खाँ खानखानाँ द्वितीय २०८, २६४, ३३६, ४७० मुनौअर २३४ मुफ्तविर खाँ ५२४ मुवारक खाँ नियाजी 409 सुवारक नागौरी, दोख ४३, ६६-७, १२९ मुबारकुद्दीला 319 सुवारकुञ्जाह, मीर 800 मुबारक सेयद ५३४ मुबारिज खाँ एमादुल्मुल्क १०-१, १३७, २३८, ४७१ मुराद, शाहजादा ४, ५-६, ७२, ९६, १७९, १८६, १८९, २४६, ३०२, ३०४, ३४५-६, ३५०, ३७४, ४०१, ४७६, ४८९, ४२९, ४५१, ४५५-६, ५०० मुरारीराव घोरपुरे 130

४५५-६, ५००

मुरारीराव घोरपुरे १३७

मुमताज्ञज्ञमानी ३७९-०, ४०९

मुर्तजा खाँ भाँजू ७२

मुर्तजा निजामशाह ६१, १९०

मुर्तजा पाद्या ४९४-५

मुर्तजा मीर ४७, १८७

मुर्तजा मीर शरीफी २८५ मुशिद इली खाँ 314 मुख्तफत खाँ ३३४, ३७९, ४६९ मुस्तफा खाँ मुहम्मद अमीन ४९७ सृहतरिम वेग 268 ₹₹७ सुहब्बर खाँ सुहरमद 811 २८, ३९० **सुह**स्मद मृहम्मद अकवर, सुलतान ८२, ९७ महस्मद भजीम, सुलतान 63 मुहम्मद भट्डुल् रस्ल 988 महरमद अमीन अहमद 2 मुहम्मद अमीन खाँ २०, २२५, 240 महस्मद अमीन खाँ ३४७, ४२४, ४४७, ५१३ सुहम्मद अमीन दीवाना १८२ ३९८ महस्मद अङी महम्मद् भली खानसामाँ ६२१-२ महम्मद आजस शाह ४३, ३३७, 875 महम्मद आदिल शाह २२८, ३४३ महम्मद इकराम 354 सुहम्मद कुली अफशार 81६ सुहम्मद कुछी बर्छोस ८५, ४७३

मुह्ममद खढील

104

सहस्मद खाँ नियाजी ३५६
सहस्मद खाँ यंगरा ८८, ५५१
सहस्मद खाँ शरफुद्दीन भोगली
५४०
सहस्मद गजनवी, शेख १४
सहस्मद गियास, मीर ४८९
सहस्मद गेस्द्राज, सेयद २७७
सहस्मद गौस ११५, १५२-६,

सहस्मद जाफर 800 मुह्म्मद जाफर आसफ खाँ ३६३ सुहम्मद जाफर, ख्वाजा ४२३ मुहरमद जीनपुरी, शेख 323 मुहम्मद तकी ६२ महरमद तकी फिद्वियत खाँ २१३ सहरमद ताहिर बोहरा १२०, १५२ मुहम्मद नियाज खाँ २६४ मुहम्मद नासिर 306 सुहम्मद नोमान, मीर 888 सुहम्मद परस्त खाँ 108 सुहम्मद् पारसा, ख्वाजा 358 सुहम्मद वासित ४२३ सहस्मद मभाली 850 मुह्ममद मसजद ३६४ मुहम्मद मासूम 386 मुह्म्मद भीर भदल, सैयद んきち

मुहम्मद मीर सेयद ६१, ६३-५,

मुहम्मद मुभजाम, सुलतान ८२-३, २४१, २५२, २५७, २६०, ३१२, ४५०, ४५३

सहम्मद सहरज्जहोन १६५-७ सहम्मद यार याँ १२, ५११ सहम्मद सुराद खाँ उनवेग २१२, १७६

मुहम्मद् सुराद् खीँ हाजिव २६० सुहम्मद यूषुफ खाँ मशहदी १८५ मुहम्मद यूसुफ स्नॉ रिजवी \$ \$ 3 मुहम्मद् रजा मशहदी २९६ मुहरमदरना हैदरावादी 208 मुह्म्मद लारी, मुद्धा ३४३, ४०७ मुहस्मद शरीफ 813 महस्मद शरीफ 481 मुहम्मद शरीफ, ख्वाना 480 महरमद शरीफ, मीर 868 महस्मद शाह 3, 8 8 9 मुहन्मद समीक्ष, स्थाजा **13** 15 मुहरमदसाटह 403 मुहम्मद सुछतान १, ७५, २३९, १८६, ४९१-२, ५०२ मुहरमद सुङतान घदरागी 📑 ३०४

मुहम्मद हकीम ७९-८०, १०२,

१२६, २८५, २६३, ४६८

मुहम्मद हर्वी, ख्वाजा 88 महस्मद हाजी ३१६ सुहस्मद हुसेन मिर्जा १४-७, ८५, ३५९ मुहसिन खाँ, हकीम २०२, ३७७ मुहामिद मीर 386 मुहिन्द भली खाँ २६७ मुहोबुहा, मीर 98 मुहीडल् मिल्लत ५५२ मुहीउल् सुन्नत 442 मूसबी खाँ ३७९, ५४६ मूसा, शेख ४६७ मेहरुजिसा देखिए नूरजहाँ सेसुरिया २३४ मोतकिद खाँ 444 मोतिमद साँ २०२, ४२० मोतिमदुद्दीला सर्दार जंग २०३ मोमिन लाँ, ख्वाजा 97 मोमिन खाँ, नज्मसानी ३७१-२ मौलाना मीर 224 य यमीनुहौला आसफ खाँ ३३२, ३४७, ३६२, ३९०, ४०६, ४३९-४० देखिए आसफ खाँ यलंगतोश २२६-७, ३०१, 320-8

यशर्वतसिंह, राजा ९९, ३०७ देखिए जसवंतसिंह यहिया पाशा **४९**६ यहिया, मुला 348-4 याकृत खाँ हव्सी 187, 229 याकृव खाँ १५९ याकृष खाँ हटशी ३५६ यादगार, ख्वाजा १३९ यादगार जौलाक 960 यादगार हुकरिया ३०५ यार भकी वेग 8 2 8 यूलम बहादुर उजवक 408 यूसुफ ३५२ यू सुफ खाँ 3 8 यूसुफ खाँ, मिर्जा 898 यूसुफ खाँ रुज्ञबिहानी ३९६-७ यूसुफ मुहम्मद खाँ ३९२ ४२, ४२१ रघुनाथदास, राजा रघुनाथ मुतसद्दी २७३ रघुनाथराव पेशवा 449 रघ्र भोंसला 12, 390, 806 रजाक कुळी खाँ 904 रणदूलह खाँ हब्शी 800 946 रतनचंद, राजा 388 रल, राव

| रनदौला         | ***           | 4%                                  |              |
|----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
|                | २२९, २३२, ३९२ | रुस्तम खाँ १९३,                     | , २०५, १२६   |
| रफीउदर्जात     | ૧૬૬, ૫૧૭      | ४३०, ४३६,                           | 288          |
| रफीउद्दौला     | १६९, २१०      | रुस्तम खाँ दक्षिणी                  | ४९१, ४९६     |
| रफीडक्शान      | १६८, १७१      | रुस्तम दिछ खाँ                      | १७७, ३९६-७   |
| रशीद खाँ       | 358           | रुस्तम बद्दस्शी                     | 109          |
| रशीद खाँ बर्द  | ोउन्जमाँ ४४५  | रुस्तम मिर्ना                       | ४६, १४०      |
| रहमत खाँ       | ४५२           | रुस्तम सफवी, सिज                    | _            |
| रहमत खाँ, ह    | ाफिन ३१५      | रुमी, मौलाना                        | ३८३          |
| रहनतुला, ख्व   | ाजा १३७       | रुहुला खाँ खानसार                   | र्ना ४३१     |
| रहमतुल्ला रहे  | ला, हाफिज ३१५ | रुहुल्टा खाँ प्रधम                  | ३४६          |
| रहमनदाद        | 199           | रुहुछा खों मीर पर                   | ત્તી ષ્ટર    |
| रहमानयार तुव   | र्हमान ३२३-४  | रुहुला खाँ यज्दी                    |              |
| रहीम खाँ दक्षि | ाणी ३५६       | २५८, २६३, ३                         | ,            |
| रहीम खाँ रही   | मशाह ४५९      | रोशन अस्तर, गुहरा                   | नदशाह १७०    |
| राजा अली खाँ   | २४, ६३, १८६-७ |                                     | र सहस्मद्राह |
| राजूमना        | 86, 190       | ਲ                                   |              |
| राजे खाँ       | 988           |                                     |              |
| राद अंदाज ख    | <b>१</b> ५१२  | ल्ह्मी, बावू                        | 584          |
| रामचंद्र, राजा | <b>1</b> 34   | ं लक्ष्मर स्वी (च. १९९)<br>१४७, ५२६ | ददर, १२१,    |
| रामदास, राज    | <b>र</b> २६   | हरास्य ख <b>ँ</b>                   | 309          |
| राना भॉसला     | ४३४           |                                     | २०५<br>२११   |
| रामा भॉसला     | 149           | हाह कुँभ <b>र</b>                   |              |
| रिजवी की बुख   | तरी ३३०       | हुकुहा चीं<br>                      | ९७           |
| रुकना, हकीम    | . 360         | लुकुद्धा, एकीम                      | Ęc           |
| रक्रद्दौला     | <b>८०</b> ३   | ন                                   |              |
| हस्तम कंधारी,  | मिर्जा ५०₹    | वकारत साँ                           | 418          |
|                |               |                                     |              |

| वजारत खाँ        | २२२          | शम्सुद्दीन खवाफी, ख्वाजा ५८,   |
|------------------|--------------|--------------------------------|
| वजीउद्दीन धलवी   | 348          | <b>*34</b>                     |
| वनीउद्दीन, सेयद  | १२१, १६०     | शस्सुद्दीन खाँ मुहम्मद अतगा    |
| वजीह             | ४७४          | ६-७, १३, २८०, ५३१              |
| वजीर खाँ         | 190-6        | शम्सुद्दीन सुलतानपुरी, शेख १२८ |
| वजीर खाँ १८३,    | २६१, ४१०,    | शरफ़द्दीन ४३१                  |
| ४६७, ५५५         | ·            | शरफ़द्दीन, मिर्जा ८५           |
| वफा, खोजा        | 385          | शरफ़द्दीन, मीर ९६              |
| वलीबेग           | ७९           | शरीफ खाँ अमीरुल् उमरा १३९,     |
| वहदत अली रोशानी  | 818          | १९०, ४१७, ५२८                  |
| वाली, मिर्जा     | 08- <b>4</b> | शरोफ खाँ करोड़ी २६०            |
| विक्रमाजीत, राजा | ३४, १४१-     | शरीफ़द्दीन हुसेन अहरारी ७९     |
| २, २००           |              | शरीफुल् मुल्क ३५-६             |
| वीर शाह          | 310          | <b>बाहदाद खाँ ५०</b> ४ - ५     |
| वीरसिंह देव      | 40=3         | शहरयार, शाहनादा ३५-६,          |
| बृंदावन, दीवान   | 340          | ३८-९, ३९०, ४०४-४,              |
| वेंकटराम         | ३९६          | <i>પુષ્ઠપ</i>                  |
| वैसी, ख्वाजा     | ४१३, ५२७     | शहाबुद्दीन अहमद १९, ७९,        |
|                  |              | 1३६, १८३, ४१२, ५३७-९           |
| হা               |              | शहाबुद्दीन सुहरवर्दी १६१, ४११  |
| शंभा भोसला १५१,  | ३३३, ४३४     | बादमान २१, ३०                  |
| शत्रुसाल, राव    | २३१          | शापूर, ख्वाजा ५४०              |
| शफी खाँ, हाजी    | २१२          | शायस्ता खाँ भमीरुल् उमरा ९७,   |
| शमशेर खाँ तरी    | 583          | १८४, ३५७, ३८६, ३८८,            |
| शम्स             | <b>3</b> 88  | ३९९, ४३७,४४९, ५०१,             |
| शम्सी            | ₹ १          | ५१०, ५१२, ५२६                  |

शाह्भली ४९, १९० शाह आलम वहादुर शाह १६९-७१, ३६५, ४३१, ४५८ शाह खाँ 50 बाहजहाँ ३५-९, ७४, १९२-१, ३६५, ३९१, ३९३, ४०४, ४४१, ४६१, ४८६, ५२२, पर८, प्रथ साहजहाँ द्वितीय 900 शाहदाना 448 शाहनवाज खाँ १९१-२, १९९ शाहनवान खाँ सफवी ७३, ३४५-६ शाह पूर खाँ, मीर गाहवान खाँ कंबू १९, ९४, १६४, २६७-८, २८९, २९७, ५३७ बाहबाज खाँ ख्वाजासरा 840 शाह विदाग खाँ 64 शाहवेग खाँ ३७९ शाहमवेग जलायर २८२-३ शाह, मिर्जा ३५९ शाहरुख, मिर्जा ४५, ४७, १८६ -७. ३१० शाहवली खों 440 शाही खाँ 269 शिकेबी, मुला 964 शिवाजी भोसला १०७, २२४, २१५, २५२, ५१०, ५५५

शुक्छा २३३ ञ्जाभत खाँ ४२९ गुजाभत खाँदोखकवीर ३२२,४८३ ग्रजाभत खाँ सेयद शुजाभ, युलतान १,७१-५,१६२. २३०, २४०, ३२३, १२५. ३६९, ३४८, ३८६, ३०६, ४००—१, ४०६, ४१०,४३७— ८, ४५२, ४९२, ५२६ जुनाउद्दौला, नवाव ८९, ३१५, ३१८, ५५१ ग्र**ा** उद्दीला **३१६-७.४२५ गुना**ढल्मुल्क 124 शेखुल् इसलाम 5 2 3 शेरभली 128 शेर अफगन खीं पशा-२, पश्प शेर खाँ 438 शेर कीं फौलादी २५९,५२६,५३९ शेर हवाजा १३९, १७६, २१०, 400 शेरजाद 13 दोरशाह १२८, १५५, १५८, ४८३ स संप्राम दोसनाह 12

संबद र्या

१३९

२२1--२ संजर वेग संता घोरपदे ८२, ३०९, ३८० सभादत भन्नी खाँ २६७ सभादत खाँबुर्हानुल्मुहक ४२५-६ सभादत चार कोका १७६ सभादतुल्ला खाँ १३७ सभादतुरुका खाँ नायता ३५४-५ सईद खाँ वहादुर ३१, १६२, २५1, २९९-००, ३६३-४, ५५८ सईदाई सरमद ११०-१ सजावार खाँ मशहदी 8 छ सती सानम ३८०, ४१० सद्रजहाँ सदरुस्युद्र, सेयद १६६ सदरुद्दीन, अमीर **९**३ सनाउच्छा खाँ ४४७ 930 सफदर अली खाँ सफदर खाँ खानजहाँ वहादुर ३८९ सफदर खाँ ख्वाजा कासिम १२७ सफदर जंग, नवाब २४९, ३१५, 484-0 सफशिकन खाँ ३३१, ३८६ सफी, वॉ 868 सफी, शाह २९८, ३०२ सफी सैफ खाँ, मिर्जा १४२ समसामुद्दौला मीर भातिश ५४८-९ सयादत खाँ 00

सरदार खाँ ३२, १५१ सरफराज खाँ भलाउद्दोला ३१६-७ सर बुलंद खाँ 418 सरमस्त खाँ 126, 806 सर्वा 290 सलावत खाँ ३८८, ८८८ सलापत खाँ पन्नी १७९ सलावत जंग १२, ७५, १३८, २०३, ४७८ सलीम कुली सलीम चिरती, शेख १२९, ३७३, ४६७, ४८३, ४८५ सलीमशाह -४, ६६, १२८-३०, २८४, ५३१ सलीम, शाहजादा २३, ४९, १३९, १८३, २९३, ४१६, ४६७ सलीमा सुलतान वेगम २४, ५४२ साँगा. राणा सादात की जिल्फिकार जंग ५४६ सादिक उद्बादी ६२ सादिक खाँ ५, २९६, ४७६, ५११, ५५६ सादिक खाँ मीर मुंशी ३३२ सादिक वर्ष्शी, ख्वाजा 200 सादुङा खाँ अल्लामी १७९, ३०४, ४३६, ४२९-०, ४८८

| 14                  |           |                         |             |
|---------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| सादुरला खाँ, ख्वाजा |           | सुरुतान भली भफनक        | ३२७         |
| सादुव्ला खाँ रहेला  | ८८, ३३५,  | सुलतान हुसेन इपतावार    | ३५६         |
| 443                 |           | सुलतान हुसेन जलायर      | <b>४६</b> ६ |
| सामी, मिर्जा        | 818       | चुलतान हुसेन, मिर्जा    | <b>1</b> §  |
| सालम, सोदी          | ३९२       | सुलतान हुसेन, मीर       | २०८         |
| सालार खाँ           | ५१२       | सुलेमान                 | \$ 10 7     |
| सालिह वाँ           | ९६, ३४२   | सुछेमान किर्रानी १६     | ર, ૪૦૪      |
| सालिह खाँ फिदाई     | ३८९       | सुलेमान, मिर्जा         | 60          |
| साछिइ वेग           | ३६१       | सुलेमान शिकोह १६२       | , ३०६,      |
| साहिव जी            | 244-6     | ३१८, ३८६, ४३७           | , ५०२       |
| साहू भोसला ९१, २    | २९, २३१-  | सुहराव को               | ४३९         |
| र, २३६, २६६,        |           | मुहेल खॉ १८७-           | 9, 196      |
| ४९९                 |           | सूरतमल, राजा ८८, ५१     | 30-40,      |
| सिकंदर खाँ उजवेग    | ८५, 1३६,  | ५५३                     |             |
| २४५, ४६५−६          | •         | स्रज सिंह, राजा         | ५०          |
| सिकंदर सूरी ४,७७,   | १८०, ४६५, | सेफ कोका                | 816         |
| <b>४७३</b>          |           | सेफ खाँ २५०, २८२, ध     | 12-2,       |
| क्षिपहदार खाँ       | 846       | 413                     |             |
| सियावश              | ५५८       | सेफ़द्दीन अली म्ही      | 85          |
| सियावश कुछरकाशी     | २९९       | सैफ़दीला                | 215         |
| सिराज्ञद्दीन शेख    | 158       | सैयद अहमद नियासमंद र    | र्भ २१३     |
| सिराज्ञद्दौला       | 210-6     | सैयद सुहनमद २४३, २६९    |             |
| सुभान इन्ही तुर्क   | 15        | सैयद मुहन्मद इरादतमंद र | र्भेरधर     |
| सुभान कुछी १७९-     | 0, 201,   | सैयद सुखतान कर्वटाई     | २४१         |
| २०३, २०५, २२१       | I         | ह                       |             |
| सुलतान भएमद         | १२५       | एकीमुल् मुल्ह           | \$ e =      |
|                     |           |                         |             |

| हजाज ३५२                     | हिजन खाँ, सैयद ४००             |
|------------------------------|--------------------------------|
| हफीजुद्दीन खाँ ४१            | हिदायत वरुश ५५०                |
| हवीव चिक                     | हिदायदुव्ला ४७१                |
| हवीच, मीर ३१७                | हिदायतुल्ला खाँ ४४६-७          |
| हब्श खाँ २६७                 | हिंदाल, मिर्जा १५४             |
| हमीद ग्वालिभरी, हाजी १५५     | हिस्मत खाँ ४९३, ५००            |
| हमीदाबान् वेगम १०१, ५३०      | हिम्मत काँ वदस्यी २०१          |
| हमीदाबान् वेगम २५०           | हिम्मत खाँ मीर वरशी ३३०        |
| हमीदुद्दीन खाँ ९९, २२५, २६४, | हीरा दासी ५४४                  |
| ३३५, ३४१                     | हीरानंद ३१४                    |
| हयात खाँ, ख्वाजा २६१         | हुमाम जाफर सादिक १४३           |
| हसन अरव ४१६                  | हुमाम, हकीम ५७, ६०             |
| हसन अली अरव १८५              | हुमायूँ ५३, ७७, ११४, १२८,      |
| हसन अली खाँ ,२५०, ५५७        | ११०, १५३-५ १५७-८               |
| हसन नक्शवंदी, ख्वाजा १३९     | १८२, २७८, २८०, ३२७,            |
| हसन शेख १२८                  | ४६५, ४७३, ५३०                  |
| हसन सफवी, मिर्जा ३९४         | हुसेन भळी                      |
| हसन सुळतान ६१-२              | हुसेन अली खाँ अमीरुल् उमरा     |
| हाजी सुहम्मद खाँ ११८         | ९, ८३–४, १ <b>५१</b> , १६५–७०, |
| हादी खाँ २५८                 | ्र २३५, २४८, ३३९,३५४,          |
| हादीदाद खाँ ४४९              | ४२४, ४३२, ५१३–१७,              |
| हाफिज खाँ ४७१                | ५२०                            |
| हामिद इखारी सैयद ५११         | हुसेन अली खाँ मीर आतिश १७१     |
| हामिदशाह, काजी ६४            | 9                              |
| हाशिम वारहा ३५९              | 3 , , ,                        |
| हाशिम, मीर् . ७८             | हुसेन खाँ ५०४                  |
|                              |                                |

## ( ३३ )

| हुसेन खाँ खेशगी            | २१०     | हैदर कासिम कोह्यर     | 60             |
|----------------------------|---------|-----------------------|----------------|
| हुसेन खाँ पटनी             | 828     | हैदर इली खाँ खुरासानी | <b>ર</b> ે પ્ર |
| हुसेन खाँ मेवाती           | 305     | हैदर कुली खाँ दीवान   | २३५            |
| हुसेन खाँ सुलतान           | 190     | हेदर कुली खाँ मुस्सही | ४२४            |
| हुसेन दुकरिया              | ३१      | हैदर कुली नासिरजंग    | 10             |
| हुसेन वनारसी, शेख          | 300     | हैदर, मीर             | ६९             |
| हुसेन सफर्वी, सुलतान       | ४२६     | हैदर, मीर             | २६९            |
| हुसेन, सुलतान              | ₫ 8     | हैदर सुळतान उजवेग     | 261            |
| हुसेनी                     | ३२८     | होशंग, शाहनादा        | ४०६            |
| हूरपरवर खानम               | 8 £ 8   | होशदार खाँ            | ३१५            |
| हेसू ३३, १३३, १८०=:<br>४७२ | २, ३२७, |                       |                |

## अनुक्रम (ख)

## (भौगोलिक)

|                     | अ                  | अमनावाद          | ३६९                 |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| अंतरमाली ग          | ाढ <del>़</del> ४८ | भमेठी            | ३६२                 |
| अंदखूद              | ३०३                | भर्क             | <b>પ</b> 9ફ         |
| अंदराब              | ३४९                | अराकान           | 801                 |
| अंदोजान             | २०२                | भर्काट           | इष्४, ३७७           |
| अंवर कोट            | इ ५ ६              | भर्गन्दाव        | २९९                 |
| भकवर नगर            | ४४८, ४६२, ४८३,     | अलवर             | ७९                  |
| ४९३                 |                    | अलीगढ़           | 23                  |
| अक <b>वरपुर</b>     | \$8                | अलीमदीन          | २३५                 |
| भजमेर २५            | , १६६, २१६, २१८,   | अवध १८, ४१,      | ८५, ८७-९,९७,        |
| २४०,                | २४३, २४६, २९७,     | २०६, २४          | ९, २८५, २९७,        |
| ३३३,                | ४२६, ४२८, ४४२-     | १२८, ३           | <b>६६–८७, ४२५</b> , |
| ३, ४५               | ર,                 | થપુર, ષ્ટદ્      | ६, ४७०, ४७३-        |
| अजोधन               | 13                 | ४, ५२६, ५        | १२८, ५५१            |
| भटक                 | ६२१, ४०३, ४५३      | <b>असी</b> त्राम | 108                 |
| <b>अदोनी</b>        | २३७, २७७           | <b>असीरग</b> ढ़  | ४८५, ५३२            |
| अनंदी               | 028                | अहमदनगर ४        | ६—७, ४९, ६१—        |
| अनहल                | <i>હપ</i>          | ३, १८७, ४        | ९, १९२, २१९,        |
| अनीवर्द             | धरह                | २३१~२,           | २७६, २९६-७,         |
| अफ़गानि <b>स्</b> त | ान ३, २४२          | ३३३, ३५३         | १, ५५४-५            |
|                     |                    |                  |                     |

अहमदाबाद ९, १०, १४–५, २०, आदिङावाद 986 २७, ७३, ९३-४, ९६, आमया नदी ३०४ १२२-२, १२५, १३१, १४०, भारा 306 १८२-४, १८६, २४०, २४३, २, ४३७ आसाम ३५९,३९४,४०६, ४११-२, भाष्टी 166, 246 भासीरगढ़ २२, ४७-८, १०७, ४४२, ४५८,४६०, ५०९, १४३, १७० देखिए असीर। ५११, ५३४–६, ५३८, ५५९ आ Ş भाँतरी 90 इंदोर ४३१ ऑवला 318-4 इमादपुर ₹ 5 5 ३०४ भाकचा इलाहावाद १८-१, ६४, ७५, भागरा ३, ५, १२, ६६, ७९, ८३, ८४, ८७, ८९, १३९, १४७, ९१, ९५, ९९, १०७, ११८-१६६-७, १९५, २४८, २५०, ९, १२१–२, १५२, १५४–६, २८६, ३९३, ४१७, ५०२ १६७, १६९-०, २२४, २४६, इसतंबोल នៃខំន २६४, २७२, २७६, २८६, इसफहान 250 २८८, ३००, ३१२-३, इसलामायाद् 180 ३४६, ३८१, ३९०, ४०२, द्भार ४०६, ४०८, ४१०, ४१९, इष्ट, ३५९ **ई**दर ४२३, ४३६, ४३८, ४४२-११२, २५३ र्द्सन **३, ४५०, ४५२, ४५≰, ४६७,** Ξ ४६९, ४७२, ४८६, ४९१, इष्ट, र्र् ਵਦਲ ४९३, ५०१, ५०७, ५१२, **ਟ**ਜੈਂਜ ५५१, 100 पर७, ५३२-३, उद्येन १७, ५०, १२०, १८६, पप्रह, प्रप़र्-६०

धर्ध

**भाजर्य**ईजान

४२९, ४९७-८

उदीसा १९, ३१७, ३६१, ४२९, ४६१, ४६७, ४७४ उदयपुर २५, ३५, २१५, '२४३ ऊ **जदगिरि** 233 228 ऊसा U **एतमादपुर** पद्द एराक ३९०, ४१४, ४८१, ५३० एरिज १४४, २५१, ४३६ पुलकंदुल 398 एिकचपुर १९, ३४३, ३५६, ४९८, ५०७, ५५६-७, पुकी ५२६ ओ ऑकारगढ़ २७७ भोदछा 388-4, 380 ओसा १०५, ५००, ५०९ भोहिंद 583 ओ औरंगावाद १०-१, ४२, ८४, ९९, १०५, १०७, ३६५, १७५, २१२-३, २१९, २२१, २३८, २५९, ३३३, ३४४-५, ३८२, ३९६, ४२१-२, ४३२,४७०, 801, 866, 830-1

कंतित २६७ कंदज २०२-२ कंघार २१-२, २६, ८७, ९९, ९९, १२७, १३०, १४९, १६२, १९३, २०४-५, २१६, २२६, २५१, २०६-७, २६९, २८१, २९८-९, २०६, ३२०-१,३२९, ३४१, ३६४, ४२६, ४३०, ४३६, ४४२, ४४८, ४८१, ४८९, ५०६, ५३०, ३४१, ५५०, ५५८

२०, ५०६ कच्छ ११६, ३६१, ४६१ कटक कटक चतवारा ४९ धर, ३३३-४ कड्प्पा 88 कढ़ा जहानाबाद कढ़ा मानिकपुर ११५, 996, ₹64-€ 240 कदा सार 366 कतल जलक

कज़ीज ८८, १९१, २८५-६ कमायूँ ८८, ३१४ करंजगाँव ४७९

कर्**षाँ**व ४७ कर्**षा** ३६१

| करशी, कशीं     | १६, ३०४       | 885, 8           | . १५३, ४५६, ४५९,    |
|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| करारा          | ३६५           |                  | ८१, ५०१–२,५२३       |
| करोहा          | ४६ 🤋          | ५१८, ५           | ३०, ५४१, ५५८        |
| कर्णाटक ८३, १३ | ३७, २३४, ३०८, | कालपी ८६,        | १३३, १४४, १९१,      |
| ३३४, ३५५       | १, ५५७        | ४०६              |                     |
| कर्नाल         | ४२५           | कालिंजर          | <b>३२</b> १, ४२९    |
| कर्नोल ४२, ३   | १३५, ३७७, ३९६ | काशान ५२,        | 111, 200, 818       |
| कर्वला         | 834           | काबमीर ३८,       | ५८, ७८, ९२, ९७,     |
| कलकत्ता        | 310-6         | 909, 9           | २२, १६४, १८५,       |
| कलानौर         | ४३१           | २०४, २           | १४७, २७३, २८९,      |
| कल्याण         | २७६           | २९७, ३           | ००, २०६, ३२९,       |
| कसुर श्राम     | २१०, ३८६      | ર્ધેષ્ઠ, ક       | ७१, ३८२, ३८७,       |
| कहमदै          | २०१, २२०      | ₹९°, ₹           | ८४, ४०४, ४०८,       |
| कांगढ़ा        | षष्ठ२, पषष    | ४१६,४४           | २, ४४५-७, ४५३,      |
| र्काची         | ३०९           | ८५६-८,           | ४९२, ६९८,           |
| कांतगोला       | २५१           | प्रुप, पर        | 22                  |
| कानवधान        | 200           | कियचाक           | १५६                 |
| काबा           | १२१           | किरमान           | <b>१६, २९८, ५२६</b> |
| काबुल २-३, १८  | , ३३, ५८, ६०, | किशनगढ़          | 222                 |
| ७८-९, ८९       | 1, 51, 117,   | <b>इं</b> भनेर   | 480                 |
| १६२, १९६       | , २०६, २०९,   | -                | ६४, १३९, २१५        |
| २१५, २१७,      | २२६-७,२४१-    | कृतुवायाद (देवि  | हपु गङ्गहा )        |
| २, २४६, २५     | ११, २५४, २५६, | <b>इ</b> त्रपाक  | ₹९७−८               |
| २५८, २७९-      | -१, २९८-०२,   | <b>इ</b> ल्द्रार | 3,80,−40            |
| ३७४−७, ३२      | ०, ३४९, ३६३,  | कृच हाजी         | 623                 |
| ३८०, ३८५       | , २८८, ४१७,   | कृच हान्         | 2,2,2               |
|                |               |                  |                     |

|               |                | _             |                              |
|---------------|----------------|---------------|------------------------------|
| कृष्णा नदी    | २१२, ३३३       | खेरावाद       | ४१, ४४३, ४७३                 |
| कोंकण १५०,    | १७४, २२१-२,    | ख्वारिज्म     | ६५७                          |
| ३५२, ३५४      | , ५१०          |               | ग                            |
| कोंकान        | ध२६            | गंगा ६-२, ८   | ८, २६७, २८४,                 |
| कोंदाना       | \$80           | २८६, २९१      | i, 297, 297,                 |
| कोळ जहाळी     | <b>४६३</b>     | ४९२, ५५०      | -9                           |
| कोहलकः        | २९९            | गंगीह         | 300                          |
|               |                | गंदमक         | ३८८                          |
| ٦             | व              | गढ़ा          | 19, 194-0                    |
| खंजान ( खनजान | r) ३०२,३४९     | गढ़ा पथळी     | इइ१                          |
| खंभात .       | 14, 88, 168    | गड़ी          | 164                          |
| खजवा          | 1६७            |               | . २९९, ३२०,                  |
| खवाफ          | २१४, ३८२       | 869, 446      |                              |
| खवासपुर       | ₹७४            | गया           | ५०२                          |
| खानदेश ५, २   | २, २४, ४१-२,   | गलगला         | २ ३ २                        |
|               | ४५, १८६, १८८,  | गागरौन        | ६, १३४                       |
| •             | ८, २३१,३६५,    | गाजीपुर       | २७८, २८४                     |
| ध२२, ५१२      | , प्रश         | गालना         | 226                          |
| खिरकी         | २२९            | गुजरात १४, १५ | , १९, २०, २५,                |
| <b>खीर</b> लः | ५००            |               | ६६, ७३, ७९,                  |
| खुरासान ९०, २ | १४, २२४, ३२०,  | ८५, ९३-       | ક, <b>૧</b> ૬, ૧૦ <b>૨</b> , |
| ४२६, ५४०      |                | 120, 124      | , 180, 142,                  |
| खुल्दानाद     | १०५            | १५५-६,        | १६३, १८३-४,                  |
| खुर्जा        | 3-086          | १८६, १९८      | , २४३-४, २८९,                |
| खेलना         | ३३५            |               | ३१, ३४३,३५९,                 |
| खे <b>बर</b>  | <b>२</b> , २४२ | રદ્દબ, ૧ં૭૪   | ३९०,३९३-४,                   |
|               |                |               |                              |

| ૪૦૫, ૪૧૧, ૪૧૭, ૪૨૪,         | चंबल ९१                   |
|-----------------------------|---------------------------|
| ४५५, ४६०, ४७६, ४८७,         | चकलथाना २२९               |
| ५०७, ५३४, ५३६-७, ५३९        | चरगाँव १२१, ४८७           |
| गुरदासपुर २०९               | चतकोवा ३९३                |
| गुर्जिस्तान १६              | चमरगोंडा २३१-२            |
| गुलवर्गा २७७, २७७, ४७१      | चांदा ५०, १४६, ५५६-७      |
| गुलविहार ३०२                | चांदौर १८६                |
| गुलशनावाद ४२, ३५७           | चाकण ४७०, ५१०             |
| गोंडवाना ११५                | चारकारां ८१, ४८१          |
| गोमा १७४                    | चालीसर्गांव १४४           |
| गोकाक ६४                    | चित्तीद ६८, ११९, २४२, २६० |
| गोदावरी ४६, ९९, २९६         | 850                       |
| गोमती २०६                   | चिनहट २६८                 |
| गोर ३७९, ५००                | चुनार ८७, ११५, १५५        |
| गोरखपुर ७७, १७७, ३८७, ४७४   | चौरागढ़ ११६, १४५, १४९     |
| गोरवंद ७८, ८०, ३४९, ५००     | জ                         |
| गोलकुंडा ८२, १४६, १५०, १७३, | जगद्दक ३                  |
| २६३, ३०९, ३३३               | जकत्नगर २२९, २६६, ३५६     |
| गोहाटी ४३७                  | जफायाद २६०, २७६           |
| गौद ३२८                     | जमीदावर २०१, ४८१, ५५८     |
| ग्वालियर २५, ३०, ८३, १५२,   | जम्मू २५०, ३६४, ३८८, ५५४  |
| १५५-६, २२४, २४६, ३३५,       | जमानिया २ ३८              |
| ३८९, ४४६, ५२८               | जमुना नदी २९१, २००, ४९६,  |
| च                           | 485. 440-5                |
| चंगेजहदी ४०४                | जलालामाद ३८८              |
| चंपानेर ९२, १२५, ५१६        | वर्होगीर नगर ४९२          |
|                             |                           |

| जु <u>ा</u> बुलिस्तान | <b>४७५</b> −६        |                  | ਟ .                             |
|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| जामुद्रीरी            | १९९                  | zier             | ३२४                             |
| जामूद                 | ३६७                  |                  | . ਡ                             |
| जायस                  | ३६२, ४६३             | ठहा ७२, ९        | c, 911, 164,                    |
| जाङना                 | ४८९                  |                  | 0, 290, 282,                    |
| जालंघर १३१,           | <b>२८७, ४७०, ४७५</b> |                  | 3, 400                          |
| जालनापुर              | ४९, ४००, २६१         | ,                | ₹                               |
| जालीर                 | १५, ७६               | डीग              | ુ<br>પુષ્ઠ <i>હ</i>             |
| <b>जिजी</b>           | ३०८, ३३४, ४८०        | ड्रॉगर <b>ुर</b> | ५३५                             |
| जुनेर ४७, ६           | २, १०५-६, १४३,       | -                | 21                              |
| २३१–३,                | ४८६, ५०३, ५०९        | <b>ह्य</b>       | ਫ                               |
| जूनागढ़ २०            | , ३०, १८३, ५०७       | 222              |                                 |
| जूनामाली              | 86                   |                  | -¥, ₹ <b>६</b> ३, ४६ <b>१</b> - |
| जैहून                 | ३०४–५                | <b>1,</b> 860    |                                 |
| जोताना                | 98                   |                  | ਜ ⋅                             |
| जोधन                  | २३२                  | तरीकंदा          | 390-6                           |
| जोधपुर                | 438                  | तलतुम            | , 8₫                            |
| नोहाक                 | 5448                 | तानग्वाकः        | ,120                            |
| जौनपुर ११             | ७, १२०, १५४,         | ताप्ती           | १९५, ४०९                        |
| 904,                  | २६८, २७८, २८३,       | तायबाद           | 338                             |
| ३९४, ४                | प्रष्ठ, ४६५, ४७४     | तारागढ्          | इ४९                             |
|                       | झ                    | तिञ्बत           | <b>પ</b> રય                     |
| झजर                   | ७९                   | तिरहुत           | ४७                              |
| झानझ्न                | ७९                   | तिलंगी           | ४९९                             |
| झाबुभा                | 90                   | तीराह            | इह्४, ४१६, ४७६                  |
| <b>झे</b> लम          | १९६, २२७, ४०३        | तुरगल            | २१२                             |
|                       |                      |                  |                                 |

. तुर्किस्तान् १२६,५४० तुर्वत ९० तूरान ९, १३७, १४३-४, १६० २१६, ३०२, ३०४,३४९-०, ४१६, ४३६,

त्कदरा तेलिंगाना ६७, १७६, १८४, २३१, ३१०, ३६१, ३९६

तैस्राबाद ३०४ तैलंग २६० तोरण १२४-५, २६१ त्रिंगलवादी २०५, १३७, ४७१ त्रिंचनापह्ली १०५, १३७, ४७१

थ

थारगाँव ५०४-५

द्

दक्षिण ३, १०, ३६, ४१, ४५, ५५, ६३, ७५, ९०, ९८, १२, १२९, १३७, १३५, १३५, १३५, १३९, १३९, १३८, १३८, १३८, १३८, १३८, १३४, १३७, १४०, १३७, १४८, १६६, १७६, २९६-८,

210-1, 210, 23 6 0 223, 226, 282-6, 0 820, 820, 882-2, 882, 842-8, 869, 869, 461-2, 4612, 4614, 462, 486, 449, 442-8, 446, 460

30 दमतूर द्रभंगा 99 दुर्रागज 340 दासना 480 दिल्ली ७, ४९, १०७, ११३-४, १२२, १२५, १३४, १५४, 180-6, 100-1, 166. १९६, २०९, २२८, २४८, २५०, ३१४, ३३९, ३४८, ३८२, ४०८, ४२४-५, ४३१, ४४२, ४४६, ४५७, ४६४, ४६९, ४७२, ४८६-७, ४९६, ५०४, ५०७, ५०९, परव, परइ, पर६

दीपालपुर देखिए देपालपुर देपालपुर १३, ७८, ५३२ देवगढ़ १४५-६, ३४५, ५५६ देवपुर २६२ दोभावा २६८, २८५, ४००,

| दौल्लाबाद ४       | ९, ६१,७२, १०४– |                         | (·g—g        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| E. 4, 18          | ०, १४५ रिर९,   | नारनौल                  | ७९           |
| ँ २३ <i>१</i> –२, | २९६-७, ६५६-७   | नासिक ४६, ४९, ९१,       | 980,         |
|                   | घ              | ३१०, ३५७                |              |
| धनकोट             | ३८७            | निर्मेल ्               | २३६          |
| धनपुर             | ५०७            | न्रपुर                  | ३४८          |
| धामुनी            | १४५, ४१९, ४९८  | न्रमहरू                 | 108          |
| धार्र             | 838            | नौशहरः ् ४०५,           | ४९२          |
| धारवर २३          | ११, २६६, २७७,  | नौशेरा                  | 96           |
|                   | १३, ५१०        | प                       |              |
| घोलपुर            | ३५, ३३१        | पंजरोर                  | ३०३          |
|                   | न              | पंजाब ४, १३, ३३,        | υ <b>Υ</b> , |
| नंदवाल            | <b>३३३</b>     | 198, 110, 179,          |              |
| नगरचंद '          | 830            | . २८१, २८६, ३६९,        | १९०,         |
| नजरवार            | 19-70          | ४५६, ४७१, ४७३, ५        | <b>१</b> ३२, |
| नदरवार            | 3 € v3         | ५४९                     |              |
| नर्मदा १००        | , १९३-७, ४५२,  | पटना ७४, ८७, १७७, २     | 194,         |
| ५५५               | •              | २५८, ३१६,३१८, ५         | 102,         |
| न्रवर             | ५०, १३३        | ५१४, ५२६                |              |
| नरिया             | २७८            | पटियाला                 | १०९          |
| नलदुर्ग           | १०५–६, २७७     | पत्तन १४०५, १२०-१, १    | ५२,          |
| नवानगर            | ३९४            | ः १८२, २३१, २९६, ३      | ५९,          |
| नहरवाला .         | 858            | , ५३६=७, ५३९            |              |
| नागपुर            | 406            | परवनी                   | २३७          |
| नागौर             | ६६, ५४७        | परेंदा २३०, २६६, ३४८, ३ | પહ,          |
| नादोत             | 828            | ३७६, ३९३, ४००           |              |

पलामू ५३६ पाईं घाट ९२, ५५७ पांडीचेरी 158 पात्र शेख बाबू १२, ९२ पाथरी १७६, १८८, २३७, २९६, 210 पानीपत 955 ३९९ पालामक पाली 449 विपछी ३६१, ४६१ पुनपुना नदी 200 पुरंधर ३५३ पुर्निया २५८, ३१८ ९७, २४० पुष्कर ४१, ३४०, ५०२ पुना पूर्ना नदी 8 ई पेशावर २४२, ३८७-८, ४५३, 849

फतहपुर १४, १८, ४४, १७०, ३७३, ४०२, ४१४, ४१७, ४८४-५, ५२८, ५४१ फराह ६५, १४४ फर्माना २०२ फर्मस्रायाद ८८, ५५१, ५५३

फारस ६०, ६५, १३२, १६०-१,

२२६, २७१, २८१, ६००, ६०२-३, २०६, ३२०, २४६, ४११

फीरोजावाद २८३

व वंकापुर २७७, ५१० वंगश १६२, ३६४, ४५३ वंगाल १, १८-२, २३, ३७-८, ५७, ५९, ७४, ८७, ९७, 107, 124, 182, 148, १६३-४, १८१, १८५, १९५, रे१३, २२७, २६७, ३१६-९, ३२२, ३२७, ३३९, ३४३, ३६१, ३८८, ४०१, ४०३, ४१४-४, ४२३, ४२७, ४४३, ४५८-९, ४६१, ४६६,४७४-५, ४८३, ४८३, ५०२,५११, ५१२-३, ५२६, ५३२, ५६० 253 वनसर 211, 292-4 यगदाद वगलाना ४२, १४०, १६५, ५१२ वजीर १७६ वटिभाला ₽ξ. वड़ीदा **१**१२, ५३६ बद्दस्ती ४०, १८०, २५१, २७२,

२९६, २०१-२, ६०४-५,

| an are         |                |             |                     |
|----------------|----------------|-------------|---------------------|
| 388, 809       | , ४२३, ४२९,    | वादरिसा     | ५०४                 |
| ४४०, ४४२       | , ४८१, ५००     | वामियान     | ३०१                 |
| वदनपुर         | ४७९            | वारहमूला    | 3 44                |
| बद्गी          | २१२            | घारहा       | ५५२                 |
| वनारस          | ७४, २७०        | वालकंदा     | . २३५-७             |
| वनीशाह         | 880            | वालसाना     | 14                  |
| घरार ९, १०-    | १२, १९, १२४-   | वालाबाट १   | ९०, १९२, ३३३,       |
|                | १८७, १९२,      | ३९३, ४      | ००, ४१७-८, ५५७      |
| २१३, २३१       | , २३५, २३७,    | वालापुर     | १८७, १९२ ४७९        |
| ३०९, ३५८       | , ४००, ४७८,    | वालासोर     | <b>३१७</b>          |
| ४७९, ५००,      | ५५६            | विद (वीर)   | ५०, ७२, २३१,        |
| वरिया          | २८६            | ३९१, ५      | 3 0                 |
| घरेली          | ८४३, ५५९       | वियाना (विक | सना ) ७९, ११८,      |
| <b>बर्दवान</b> | ( ३६१          |             | ५५, ३७३             |
| घळख १८०,       | २०४, २१५–६,    | विलहरी      | 200                 |
| २२६, २५१       | , २७२, ३०२-ं५, | बिलोचिस्तान | ४७५                 |
| ३२०-१,         | ३४९-०, ४०१,    | बिहार १८-९  | 22, 80, 08-4,       |
| ४२७, ४२९       | , ४३६, ४४०,    | 107, 8      | इ६, १४५, १५५,       |
| ४४३, ४५२       | •              | 100, 1      | ९५, २०४–५, २५१,     |
| बलावल वंदर     | २ १ – २        | . २६७-८     | २७८, २८४, २८९,      |
| वसरा           | <b>४</b> ९४    | ३१८-९,      | १२१, ३८८, ३९९,      |
| बहराइच         | २६८, ५२६       | 830, 8      | ५८, ४८२, ५११,       |
| बहादुरपुर      | \$ 4 6         | ५२६         | •                   |
| षांधवगढ़       | 314, 384       | बीकानेर     | 58€                 |
| वॉस वरेली      | ₹18            | बीद्र ४२,   | १०५, २७६, ३९३,      |
| वाजारक         | ३८८            | ४३१, ४      | <b>३४, ४४९, ४५५</b> |
|                |                |             |                     |

वीजापुर ९-१०, ६२, ३५, ३७, भ ४७, ६४, १०४, १२३-४, सहार ७२,२५९,२९९,४३८-२, १३८, १५०-१, १८७, २०२, ४७५, ५३२ २१२, २१९, ३२४, २२८, भट्टा 308, 334 भडोंच २३१, २६३, २७०, २९०, १८६, ५३६ ३३०, ३३३, ३४७, ३५१-४, सम्भा ४९५ ३७६-७, ३८५, ४०₹-७, भरतपुर 450 भांडेर 888 854 भागरुपुर 299 ब्रखारा २०४, ३२१, ३५० भातुरी 283 द्यहीनपुर १०, १२, ३५, ३७, भार 400 ४५,४७, ४९, ६४, ८४, भारत ९, १६, ३३, ५७, ७७, ९१, १०७-८, ११२, १२५, ८७, १०२, ११४, १२०, 987-8, 80°, 8°3-₹, 129, 188, 148-4, १९५, २१३, २२८, २३०, १६०-१, १८०, १८२, २३३, २३९, ३५८, ३६६, १९७, २०२, २०८, २६५, ३०९, ३२९, ३४३-६, २२५, २२८, २९०, २९६, ३५६,३६५-६,४०१,४०९, २००, २०६-७, १६४, ४२३ ४२८, ४८८, ४९० -१, ५२५, 243 भारत समुद्र ५५५-६ भारकी ३४७, ३९३ बुस्त ३१, २०४-५, ४२०, ४३६ भिटसा 168, 448 वेसवादा २०६, ३६२, ४६९ भीसपर 204 पेतिया 385 संगेर 19.3 भोनपुर योधन २३६ 383 स्पोरिया ३८६, ५५२ 44 इइ४ नंदसोर देहरू, ६४०, ४९८ वसपुरी

7.45 . ....

408 मकरान मक्का ७९, ९४, १०२–३, १०८, १०७, १२१, १२७, १३३-४, १२९, १३१, १७४, २५८, २०३, ४४६, ५३७, ५५३ मछलीगाँव 399 मच्छीवादा ३०६, ३२७ मदारिया पहाड् 88 मधुरा ३२९, ३९४, ४०२, ४५६, ५०७, ५४८ मदीना १२६, ३५२ १७६ मनजाराना सर्व ४२६ मळकापुर 354 मलकुसा 194 मशहद २९९, ३२७, ३४५. 854-0 महकर २९६ महींद्री नदी 38 मांढल नगर € 8 मांह् २७, ४१, १३३-४, १४१-२, १६५, १९१-३, ३४६, ४८७, ४९८, ५३८, ५३१-२ मांजारा नदी ३९२ मानकोट 8 मानिकपुर 48, 910 -C

३४८, ५०१ मालवा ५-६, १०, १४, २०, ३६-७, ४१, ५०, ७५,८५, 134. 188-4, 141, १७०, १८३-४, १९१, २३१, २८९, ३२७, १४६, ३७४, ४०३, ४११, ४२५, ४३४. ४३९. ४४८-०, ४५२, ४५८, ४७०-1, ४७६, ४८९, ४९७, ५१२-ं ३, ५३२, ५३६,५४७, ५५३ मालीगढ 88 मावरुबहर २८२, ४१४, ४४० 12 साहवर माहुली २३२ मिरिच २७७, ४०७, ४८० देखिए मिरिच **अर्तजावाद** मंगेर 98 सुरादाबाद ३१४, १४६, ३७२, 896, 418, ફુ ૧ૄ ६ 🗕 છ स्रशिदाब।द मुलबेड ३७७ मुळतान २२, ७२, १२८, १६५-६, १८५, २०९-१०, २१६, २१९, ३१२, ३२५, ३६२, ं ३८६, ४३८, ४६३

|           | •            | 00             |                             |
|-----------|--------------|----------------|-----------------------------|
| सुल्हेर   | 901          | ५ रायवाग       | •                           |
| मेड़ता    | 64, 990      | (1-1-4)        | 800                         |
| मेरठ      |              | -              | 19, 100                     |
| मेवात     | 201          | 441 431        | ३०६, ४०५                    |
| मेहकर ्   | 101          | 11.416         | <b>રૈ</b> ६ ६ <b>–</b> ७    |
| मेहपुर    | <b>1</b> 99  | men            | 102                         |
| मोरंग     | <b>9 3 9</b> | 1116/11/8      | १५१, २०२, ४८०               |
|           | ७५           | राहुतरा        | २९६                         |
| मोहान     | 124          |                |                             |
|           | य            | रूम            | 818                         |
| यज्द      | ५४०          | रोहतास         | ४२७, ४९४, ४९६               |
| यमन       | ६६           | रावतास         | ८७, २६७, ४२९                |
| यसुना नदी | ३६७          | रोहनखोरा       | ६३, २२९-०, ३५६              |
|           | ₹            |                | ल                           |
| रई        |              | <b>लंगरकोट</b> | 500                         |
| रखंग      | 989          | <b>ल्क्ली</b>  | १८५, ३४४                    |
| रतनपुर    | 850, 865     | लखनक १९        | ८, २०६, २८२, ३६२            |
| राजगढ़    | 184          | ३८६,           | ४४८, ४६५, ४६९,              |
|           | \$00, 22B    | ક્રહકે દ       | કર <b>દ, પ</b> પક           |
| राजपीपका  | \$2\$        | लमगानात        |                             |
| राजवंदरी  | . १३८        | <b>ट</b> हसा   | २५३                         |
| राजमहल    | ३१८          | टांनी          | 848                         |
| राजेंद्री | १३७          | लाहराई         | <b>\$</b> 8 <b>E</b>        |
| राजौर .   | 808          | लार            | នថ្ន                        |
| रामगढ़    |              |                | \$ 0.8                      |
| रामदर्श   | ८२           | लाहार ४, ३८    | <sup>5-9</sup> , ५१, ६०, ६७ |
| रामपुर    | 91           | ७८, ८९,        | 99, 129, 120                |
| रामसेज    | ३९१          | 181, 1         | पर, १६२, १६५                |
| •         | કું પુ જ     | 365, 80        | ९६, २०८, २१०,               |
|           |              |                | ,,                          |
|           |              |                |                             |

| ूर्दर०,        | २२८, २४१, २४७,        | शीराज     | <b>રૂપ, ૬</b> ૨, ૪૬૫     |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| २५२,           | २५८, २७१, २७४,        | शेरगढ़    | २८५                      |
| २८५,           | २९४, २९९-०, ३०५,      | शोलापुर   | <b>३</b> १४              |
| રેશ્ક,         | २८०, २८२, २८७,        | ं श्रीनगर | ३८६                      |
| ३८९,           | ४००, ४०५-६,           | •         | स ,                      |
| 806,           | ४१७, ४३८-९,           | संगमनेर   | २२१, २५७, ५०१            |
| ४४२,           | થ <b>પ</b> ા∽, કદ્દપ, | संदीला    | 844                      |
| ४०३,           | ४८२, ५०३-४,           | संभङ      | २२८, २४५, <b>२८</b> १–२, |
| ५१३,           | 426, 489-8            | ५५९       | -                        |
| <b>छो</b> हगढ़ | २०८, २९७              | संकरावङ   | २८६                      |
|                | च                     | सक्षर     | ३३४                      |
| वंकर           | 12 <b>18-</b> 4       | सजानंद    | 828                      |
| वाकिनकेरा २    | २४, २६१-२, ६३४,       | सतलज      | <b>११</b> ९, ५०४, ५४९    |
| ३५७            |                       | सवीभा     |                          |
| वारंगल         | ३९७                   | सब्जवार   | ६१, ३३७                  |
| व्यास नदी      | ७७, ५०४               | समरकंद    | ९, १६, ३२१               |
|                | হা                    | सरभाव     | ३०२                      |
| शहयाज गढ़      | ₹५०                   | सरखेज     | 188                      |
| शाद्मान        | ३५०                   | सरम       | . ८२                     |
| शाहगंज         | <b>२१</b> ९           | सरहरपुर   | ४६५                      |
| शाहगढ़         | 80                    | सरहिंद ८  | ७, १०७, २८२,३१५,         |
| शाहजहाँपुर     | २५१                   | ५०३,      |                          |
| शाहजादपुर      | ४३₹                   | सरा       | २३४-५                    |
| शाहपुर         | ३९७-८                 | सवाद      | ४१५, ४७६                 |
| शिकोहावाद      | 18                    | सहस्रॉव   | २६७                      |
| शिरगान         | ३०३                   | सहारनपुर  | ५५२                      |
|                |                       | -         |                          |

| सॉंभर     | ५०७              | स्वत ११       | ३७, ११२, १२३,               |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------|
| साँडी     | પુષ્             |               |                             |
| सातगाँव   | ۶۵               |               | 1२, २५८, ४२४,<br>४३, ४८९-९० |
| साधीरा    | १५३              | सेरिंगापत्तन  |                             |
| सामी      | <br>४५५          | सेहचोवा       | ર્ફેઇ                       |
|           |                  |               | <b>344</b>                  |
|           |                  | _             | १८५, ५३२                    |
| •         | ३२९, ४५४, ४८५,   |               | 184                         |
| 412,      |                  | स्रोन नदी     | 508                         |
| सारंगपुर  | પ, ૧૨૦, ૧૨૪      | सोरह          | Cap                         |
| सारवान    | ५५८              | सीधरा         |                             |
| सावा      | ३९०              |               | २०६, ३९० ४७३                |
| सिंगरौर   | २८६              | धीघाट         | ४८७                         |
| सिंध ५५   | , १८५, १९८, ३८७, |               | ह                           |
| ४६३,      | ५०६              | इजाराजात      | २२६, ३२०                    |
| सिंघ नदी  | 164              | हतकॉंड        | 4                           |
| सिकंदरा   | 480              | हरमुञ         | ५०६                         |
| सिकाकोल   | <b>६३</b> ७      | <b>एरस</b> ल  | २१९, २३२                    |
| सितंदा    | ४६               | इरिहार        | ३८६, ४३५                    |
| सिप्री    | १३३              | हरीस          | 727                         |
| सिरोंज    | ६२७              | ह् <b>ट</b> ष | € 6 8                       |
| सिवालिक   | ૪, ૨૨૭           | इसन अव्दान    | 46-9, 122,                  |
| •         | ६६, ७२, ७४, १८५, | 210, 24       | 13, 200                     |
|           | २९९, ३६१, ४६३    | हसनपुर        | 533                         |
| सीकरी     | ३७४, ४६३         |               | ₹ १ €                       |
|           | , ,              | 500           | 486-40                      |
| सुकरताल   |                  | दिविया        | ११७, ५८७                    |
| सुलतानपुर | 120, 114, 230    |               |                             |

हिसार हिंदुस्तान ४५, ६५-५, २७१, ७७ ७९ १२७, ३३८, ३४५, ३४७, हुगुळी ३२२ ३९०, ४३१, ४१४, ४२३, हैदराबाद १२, १२३, १३७, ४२५, ४४३, ४८६, ४९४-६ १५०, १७३-४, 481, 488, 441, 444 . २३९, ४४३, २६०, ३०९, हिंदू कोह ३४९ ३४२, ३७७, ३९६-७, हिजाज (हेजाज ) ६५, ६८, ४२१, ४५४, ४८०, ४९० १३१, ४७५ हैदराबाद कर्णाटक हिरात (हेरात) १६, ११४, २५९, ध२ 296

## शुद्धाशुद्ध पत्र

| पृ० <b>सं</b> ० | पं० सं०    | अगुद्ध         | गुद                    |
|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| १९              | 98         | के             | की                     |
| २०              | २४         | <b>नुजफ्फर</b> | गुजपकर                 |
| २४              | 96         | लिखना          | <b>ल्खिनी</b>          |
| ४५              | १३         | कार्थं         | कार्य                  |
| ४९              | १९         | वर्ष           | वर्ष                   |
|                 | २३         | वहीं           | <b>य</b> हीं           |
| ५०              | १३         | वड़ा           | विद                    |
| ५९              | १०         | युद्धिमता      | दुदिनता                |
| ६३              | Ę          | संथद           | संयद                   |
|                 | 93         | फारूको         | फास्की                 |
| ÉR              | २०         | हार्नीद्शाह    | हामिदसाह               |
| ७९              | २४         | महच्क          | गाहनूदक                |
| 66              | १०         | वादशार         | बादशाह                 |
|                 | १२         | जगा            | दगा                    |
| 90              | <b>{</b>   | अयुलहन         | अहुकृसन                |
| 58              | १२         | धीनन           | सुँ, <del>सिंग</del> ् |
| १०५             | v          | <b>जु</b> नार  | जुनेर                  |
| १०९             | <b>₹</b> ३ | सम्बाज्य       | चर्ड स्टाइस्ट          |
| ११०             | २१         | रुंद्जा        |                        |
| १२३             | १४         | दृष्टनो        | पूर्वेदों              |
|                 |            |                |                        |

(, २ )

| ,   | पं० सं०    | <b>अ</b> शुद्ध | गुद            |
|-----|------------|----------------|----------------|
| १४० | فع         | खानजहां        | खानजहाँ,       |
| १६५ | ११         | पसंद           | पसंद           |
| १६७ | २२         | वफादार         | वफादार.        |
| १७२ | ę          | ऐ              | <b>'</b> ए     |
| १७४ | १८         | ३००            | ३०००           |
| १८८ | २४         | धूमकर          | वूमकर          |
| १९१ | ११         | पर्जे          | पर्वेज         |
| १९२ | ч          | अहमहनगर        | अहमदनगर        |
| १९६ | १५         | वाध्य          | वाध्य          |
| २०० | 2          | दारावस्नां     | दारावखाँ       |
| २१२ | <b>१</b> ३ | वंदर           | वंदर           |
| २१९ | १०         | कोटिला         | कोठिला         |
| २२५ | Ę          | वाध्य          | वाध्य          |
|     | १५         | भाँगने         | मॉंगने         |
| २२८ | २३         | से             | के             |
| २३० | १०         | उजहुता         | उजडुता         |
| २३१ | ₹          | ठंदी           | ठंडी           |
|     | فع         | ग्रिय          | त्रिय          |
| २४० | 8          | शाह्जादा       | ं शाहजादा      |
| २५५ | १४         | 'वाध्य         | वाध्य          |
| २७६ | १९         | दुर्गाध्यता    | दुर्गाध्यक्षता |
| २८९ | १३         | कोका           | कीका           |
| २९७ | १          | निजा           | निजी           |
| ३०१ | १०         | फरेंदू         | फरेंदूँ        |
| ३०३ | 8          | खुरम           | खुल्म          |

| - | ~ | • |
|---|---|---|
| ( | ર | ) |

| प्ट० सं०     | पं० सं०    | अगुद          | गुद `                  |
|--------------|------------|---------------|------------------------|
|              | २२         | मुहम्मह       | सुहमाद                 |
| ३१८          | 88         | कासिमअला      | कासिम <b>ा</b> टी      |
| ३२०          | 2          | अलंगतोश       | यलंगतीश                |
|              | ų          | 29            | ;;                     |
| 328          | 96         | से            | में "                  |
| ३३६          | १३         | आजम           | वाजन होने के कारण      |
|              | १४         | कर हो         | कर                     |
| ३३९          | १६         | थासफ खाँ      | <u> आवफुद्दौला</u>     |
| ः३४१         | ११         | इनायत साँ     | इनायतुहा सो            |
| ३५४          | ११         | লা            | जो                     |
| ३६२          | ৩          | मकरम          | मकारम                  |
| .३६४         | १२         | वदादुर        | यहादुर                 |
| -ইও হ        | 6          | सरे           | <b>पृ</b> त्तरे        |
| ३७७          | ₹          | सयद           | सैयद                   |
| -३८२         | <b>ર</b>   | वालाशाही      | वालग्राही              |
| ३८३          | ₹ ३        | महायत के खीं  | महादत गीं फे           |
| ३९७          | २ <i>१</i> | का साला       | के साटा के नाथ         |
|              | २३         | डसके साथ      | +                      |
| ३९९          | 18         | भूम्ययाधिकारी | स् <del>याधिकारी</del> |
| .४० <i>३</i> | २३         | भेद           | <b>নিল</b>             |
| 30€          | ११         | द्माहजादा     | भारत्वरी               |
| :४१२         | \$8        | भरादुवार      | ब्ताः हुनार            |
| ४२७          | 4          | तरिके         | नारीप.                 |
|              | १०         | पद            | a d j                  |
| 330          | <          | नसाम नो       | district and           |
|              |            |               |                        |

| -मृह स० | पं० सं० | अगुद     | , গুৱ            |
|---------|---------|----------|------------------|
| ४३१     | १३      | खानसामाँ | खानसामाँ तथा     |
| ४७४     | १६      | खानजमाँ  | <b>खानखानाँ</b>  |
| 823     | १९      | सुनाअत   | शुजासत           |
| ४९५     | १       | सेना से  | सेना की सहायत से |
|         | 6       | उसके     | शत्रु के         |
| 435     | १०      | देवालपुर | देपालपु <i>र</i> |
| ५३८     | २४      | खाला     | खाली             |
| ५३९     | १७      | हजारा    | हजारी            |
|         |         |          |                  |

